# HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME I

राजपूताने का इतिहास

जिल्द पहली

#### THE

## HISTORY OF RAJPUTANA

VOL. I.

Early History of Rajputana

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR, Gaurishankar Hirachand Ojha

Printed at the Vodic Yantralaya,

AJMER.

[All Rights Reserved.]

Second Edition. } 1937 A. D. { Price Rs. 7

### Published by the Author.

Apply for Author's Publications to:-

VYAS & SONS.

Book-Sellers,

AJMER.

## राजपूताने का इतिहास

### जिल्द पहली

## राजपूताने का माचीन इतिहास

प्रन्थकर्ता महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओका

> बाबू चांदमल चंडक के प्रवन्ध से वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर में छपा

> > सर्वाधिकार सुरचित

द्वितीय संस्करण } विक्रम संवत् १६६३ { मृल्य ७)

इतिहास के परमानुरागी
पुरातत्वानुसंघान के अपूर्व प्रेमी
राजपूत जाति के सबे मित्र
राजपूतों के इतिहास के सच्चे पिता

श्रीर

उनकी कीर्ति के रज्ञक

महातुभाव

कर्नल जेम्स टॉड

की

पवित्र स्मृति को सम्बद्ध सम्मित

## प्रथम संस्करण की भूमिका

संसार के साहित्य में इतिहास का आसन बहुत ऊंचा है। ज्ञान-मंडार के अन्यान्य विषयों में से इतिहास एक ऐसा विषय है कि उस के अभाव में मनुष्य-जाित अपनी उसित करने में समर्थ नहीं हो सकती। सच तो यह है कि इतिहास से मानव-समाज का बहुत कुछ उपकार होता है। देशों, जातियों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास एक अमोघ साधन है। किसी जाित को सजीव रखने, अपनी उसित करने तथा उसपर हत् रहकर सदा अअसर होते रहने के लिए संसार में इति-हास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतीत गौरव तथा घटनाओं के उदाहरणों से मनुष्य-जाित एवं राष्ट्रों में जिस संजीवनी शिक्त का सञ्चार होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायों से प्राप्त करके सुरिज्ञत रखना कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार से असंभव है।

इतिहास का महत्व तथा उसकी उपयोगिता वतलाने के लिए किसी विशव विवेचन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित समाज अब इस वात को मलीमांति समभाने लग गया है कि इतिहास भूतकाल की अतीत स्मृति तथा भविष्यत् की अहश्य सृष्टि को ज्ञानक्रपी किरणों-हारा सदा प्रकाशित करता रहता है। पृथ्वीतल की किसी जाति का साहित्य-भएडार उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासक्रपी अमूत्य रह्मों को भी उसमें गौरवपूर्ण स्थान न मिला हो। क्योंकि अधःपतित एवं क्षिमिद्रा में पड़ी हुई जाति के उत्थान एवं जागृति के अन्यान्य साधनों में उसका इतिहास भी एक सर्वोत्छ्य एवं आवश्यक साधन है। यूरोप के खमिस अंग्रेज़ राजनीतिक्ष एडमंड वर्क का कथन है कि इतिहास उदा-हरणों के साथ-साथ तत्त्वज्ञान का शिक्षण है। जब हमको किसी देश अथवा जाति के प्राचीन इतिहास का परिचय हो, जब हम यह जानते हों

कि अमुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इन-इन कारणों से हुआ और कौन-कौन से कारखें से तथा किस प्रकार की परिस्थित के होने से उस-को अपने पतन का दृश्य देखना पड़ा, तभी हम वर्तमान युग की परि-स्थिति को समभने तथा सुधारने में समर्थ हो सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास मनुष्य जाति का एक सच्चा शिचाक है, जो:समाजंको भविष्य का उचितं पथ चतलातीं रहता है। यह निश्चित है कि उन्नति श्रनुभव पर निर्भर रहती है श्रीर उन्नति के लिए यह भी निता न्त आवश्यक है कि हमें उसके तत्त्वों का ज्ञान हो। उन( तत्त्वों )का ज्ञान 😤 उनके पूर्व-परिखामों पर घ्रवलंबित रहता है और उनको जानने का एकमात्र साधन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा में भूतकाल की किसी घटना का संपूर्ण चित्र हमारी श्रांखों के सामने श्रा जाता है, उसी तरह इतिहास किसी तत्कालीन समाज के श्राचार-विचार, धार्मिक साव, रहन-सहिन,राज-नैतिक संस्था, शासन-पद्धति श्रादि सभी श्रीतियाँ बातों का एक सुन्दर चित्र हमारी अन्तर्देष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है। इतिहास ही से इम जान सकते हैं कि अधुक जाति अथवा देश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विचारं कैसे थे, उस काल की परिस्थिति किस प्रकार की थी, राजा-प्रजा का सम्बन्ध किस तरह का था, उसकी उन्नति में कौन-कौन से कारण सहायक हुए, कीन-कीन से आदर्श जातीय जीवन के पथप्रदर्शक बने, किस प्रकार जातीय जीवन का निर्माण हुन्ना, किस तरह ललित कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई और किन किन सामाजिक तथा नैतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे वह कालान्तर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसी प्रकार किन कारणों से पतन का आरम्भ हुआ, धर्म और राष्ट्रीयता के बन्धन शिथिल होकर मनुष्यों के उच श्रादर्श किस प्रकार श्रस्त होने लगे, वे कौनसी सामाजिक शक्तियां थीं जो शनै: शनै: लोगों में भेदभाव का विष फैला रही थीं, और अन्त में फूट के घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति-शिखर पर से अवनति के गहरे गड्ढ़े में जा गिरी-यह सब इतिहास द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि देश अथवा जातियां पराधीन किस तरह हो जाती हैं, सामाजिक संगठन क्यों दूर जाते हैं और सुविशाल साम्राज्य तथा महाजितापी राजवंश भी किस तरह नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। इतिहास-द्वारा पूर्वजों के ग्रुण-गौरव से परिचित होकर अवनत जाति भी पारस्परिक जुद्र भेदमाव को मिटाकर अपने में संघठन-शिक्त का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के ऐक्य-सूत्र में आवद्ध हो सकती है। किसी पेतिहासिक का यह कथन बहुत ठीक है कि यदि किसी राष्ट्र को सदैव अधःपतित एवं पराधीन बनाये रखना हो, तो सबसे अव्हा उपाय यह है कि उसका इतिहास नष्ट कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि किसी राष्ट्र के उत्थान में उसका इतिहास सब से बड़ा सहायक एवं सुयोग्य मार्ग-दर्शक होता है।

इन सब बातों को सामने रखकर जब हम अपने प्यारे देश भारतवर्ष का ध्यान करते हैं तो हमें उसके इतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरित्तत रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हमारे देश के वास्तविक इतिहास का बड़ा भारी अभाष दीख पड़ता है।

श्रायन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष ही संसार की सभ्यता का श्रादि-स्रोत था। यहीं से संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, विद्या श्रीर विज्ञान का प्रचार हुआ, परन्तु भारतवर्ष का मुसलमानों के इस देश में आने से पूर्व का श्रंखलाबद्ध लिखित इतिहास नहीं मिलता। भारत-वर्ष एक अत्यन्त प्राचीन श्रीर महाविशाल देश है, जहां कभी किसी एक ही राजा का राज्य नहीं रहा, परन्तु समय समय पर अनेक राजवंशों तथा राज्यों का उदय श्रीर श्रस्त होता रहा है। जगन्नियन्ता जगदीश्वर ने पृथ्वी-तल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि अत्यन्त प्राचीन काल से भिन्न-भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा अपने हस्तगत करने में ही श्रपने बल श्रीर पौरुष की पराकाष्टा समभी। यही कारण है कि हम श्रपने देश को पृथ्वी के विजयी ग्रुरवीरों का श्रीडाचेत्र पाते हैं। जिस देश पर शताब्दियों से विदेशियों के आक्रमण होते चले श्राये हों श्रीर जहां बाहरी लोगों के तथा

एतद्देशीय राजाओं के पारस्परिक युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हो, वहां के इतिहास का ज्यों का त्यों बना रहना श्रसंभव है। युद्धों की भरमार रहते के कारण अनेक प्राचीन नगर नष्ट होते और उत्तपर नये वस्ते गये, जिससे अधिक प्राचीन नगर तो भूमि की वर्तमान सतह से कई गज़ नीचे ू दवे पड़े हैं, जिनका कहीं कहीं खुदाई होने से पता लग रहा है। तक्तशिला, हरपा, नालंद और मोहंजो दड़ों आदि की खुदाई से भारतवर्ष की प्राचीन उन्नत सम्यता का पता लगता है। मोहंजो दड़ो के नीचे तो एक ऐसा ं प्राचीन नगर निकल आया है, जो कम से कम आज से ४००० वर्ष पूर्व का है और जिससे यूरोप, अमेरिका आदि की आधुनिक नगरनिर्माण कला का उस समय भारत में होना सिद्ध होता है। उस नगर के मकानों में स्नाना-गार, पानी वहने के लिए नालियां, छतों का पानी गिरने के लिए मिड़ी के नेल, मकानों के बाहर कूड़ा-कर्कर डालने की क्लंडियां तथा प्रत्येक गली में ढकी हुई मैला पानी बहने की नालियां, किनमें हरएक घर की नालियां आ मिलती हैं, वनी हुई हैं। वहां से जो शनेक पदार्थ निकले हैं, उनसे उस समय की कारीगरी, सभ्यता आदि का भी बहुत कुछ पता लगता है। उस के नीचे एक और नगर भी दबा हुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन होना चाहिये। जब उसकी खुदाई होगी तब भारत की इससे भी प्राचीन सम्यता का पता चलेगा। प्राचीन नगरों के खंडहरों से तथा अन्यत्र मिल-नेवाले प्राचीन स्तंमों, मूर्तियों, चित्रों ऋदि से आज भी हम प्राचीन भार-तीयों की सम्यता, शिरुप, ललित कलाओं आदि का कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कार्य अबतक बहुत थोड़ा हुआ है, परन्तु ज्यों-ज्यों

<sup>(</sup>१) यह दहा सिंघ में जरकाना नगर से बीस मील दूर नॉर्थ-वैस्टर्न रेहवे के डोकरी नामक स्टेशन से सात मील पर है और उसकी ऊंचाई तीस से चालीस पुट, जम्बाई एक मील से श्राधिक और चौड़ाई भी बहुत है।

<sup>(</sup>२) सारतवर्ष के इस अखन्त प्राचीन नगर का पता लगाने का श्रेय पुरातस्व विभाग के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीयुत राखाळदास बैनर्जी एस्. ए. को है, जिसके प्रयस्त से ईं० स॰ १६२३ में इस नगर का पता चला श्रीर इसकी खुदाई शुरू हुई।

श्रधिक होता जायगा, त्यों त्यों प्राचीन भारत के गौरव का श्रनुमान करने के प्रत्यच्न प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित होते जायेंगे।

जब से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, श्रथवा उसके भी बहुत पहले से, हम इस देश में लड़ाई-भगड़ों का श्रखंड राज्य स्थापित पाते हैं। श्रायों के इस देश में श्राकर इसने से ही इस लीला का श्रारंभ होता है। श्रादिम निवासियों को मार काटकर पीछे हटाने और अच्छे अच्छे स्थानों को अपने अधिकार में लाने ही से इस देश के आर्य-इतिहास का श्रारंभ होता है। कुछ काल के श्रनंतर हम इन्हें श्रपनी सभ्यता फैलाने के उद्योग में यत्नशील पाते हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक आर्य जाति-भारत-वर्ष में श्रापने संगठन में तत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो खुकने पर ईवी और मत्सर ने अपना प्रभुत्व दिखाया और परस्पर के भगड़ों से देश में रक्त की निद्यां बहने लंगीं। उसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ईरान के सम्राट् दारा ने श्रीर उसके बाद सिक-दर पवं उत्तर के चूनानियों ऋदि ने इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। बौद्धों श्रीर अक्षियों के धार्मिक संघर्ष ने भी भारतवर्ष को हानि अवश्य पहुंचाई। फिर मुसलमानों की इस देश पर कृपा हुई श्रीर अन्त में यह यूरोपीय जातियों का लीलाचेत्र बना। मुसलमानों के समय में तो प्राचीन नगरं, मन्दिर, मठ श्रादि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त-कालय नए कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिहास के अधिकांश साधन विलुत हो गये। इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में इस देशें का श्रंजलाबद्ध इतिहास बना रहना और मिलना कठिन ही नहीं घरन श्रसम्भव है।

सुप्रसिद्ध मुसलमान विद्वान श्रवुरिहां श्रल्येक्ती ने, जो ग्यारहवीं शताब्दी में कई वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर संस्कृत पढ़ा और जिसने यहां के भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थों का अध्ययन किया था, श्रपनी पुस्तक 'तह- क्षीके हिन्द' में लिखा है—"दुर्भाग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के ऐति-हासिक कम की श्रोर ध्यान नहीं देते। वर्षानुकम से श्रपने राजाश्रों की

वंशावितयां रखते में भी वे बड़े असावधान हैं और जब उनसे इस विषय में पूछा जाता है तो ठीक उतर न देकर वे इधर उधर की वातें वनाने लगते हैं", परन्तु इस कथन के साथ ही वह यह भी लिखता है-"नगरकोट के क़िले में वहां के राजाओं की रेशम के पट पर लिखी हुई वंशावली होने का मुक्ते पता लगा, परन्तु कई कारखों से मैं उसे न देख सका '।" इसलिए अल्बेक्ती के उपर्युक्त कथन का यही अभिप्राय हो सकता है कि साधारख लोगों में उस समय इतिहास का विशेष ज्ञान न हो, परन्तु राजाओं तथा राज्याधिकारियों के यहां पेतिहासिक घटनाश्रों का विवरण श्रवश्य रहता था। अल्बेरूनी के उपर्युक्त कथन से यदि कोई यह आशय समसते हों कि हिन्दू जाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी अथवा हिन्दुओं के लिखे हुए कोई इतिहास प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह बात हम एकदम नहीं मान सकते। हां, किसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार व्याक-रण, वैद्यक, ज्योतिष, काव्य, कोष श्रादि श्रनेक विषयों के प्रन्थ मिलते हैं, उसी तरह लिखा हुआ केवल ईतिहास विषय पर कोई प्राचीन प्रन्थ नहीं मिलता। मुसलमानों आदि के हाथ से नष्ट होने पर भी जो कुछ सामग्री वच रही और जो अब तक उपलब्ध हो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है कि उसकी सहायसा से एक सर्वागपूर्ण इतिहास लिखा जा सकता है, परन्तु ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों के वर्षों तक श्रम करने की श्रावश्यकता है। यह सामग्री चार भागों में विभक्त की जा स-कती है-

- (१) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें।
- (२) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश के वर्णन-सम्बन्धी प्रन्थ।
- (३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र।
- (४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा या शिल्प।

<sup>(</sup>१) एडवर्ड साच् ; अल्बेरूनीज़ हंडिया; जि० २, पृ० १०-११।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि॰ २, पृ॰ ११।

(१) यद्यपि भारतवर्ष जैसे विस्तीर्थ देश का, जिसमें समय समय पर अनेक स्वतन्त्र राज्यों का उदय और श्रस्त हीता रहा, श्रंखलावद इतिहास नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्राचीन काल में मार-तवासी इतिहास के प्रेमी थे और समय समय पर। पेतिहासिक प्रन्थ लिखते रहते थे। वैदिक साहित्य से आर्थ जाति की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक ग्रंग पर बहुत कुछ प्रकाश पष्टता है श्रीर प्राचीन श्रायों के रहन-सहन, उनकी कलाएं, उनके सामाजिक जीवन, धार्मिक भाव श्रादि श्रनेक विषयों का विशद वर्णन उसमें मिलता है। वेदों में वर्णित सभ्यता का बिस्तृत इतिहास लिखने का यदि यत्न किया जाय तो इसपरं निस्संदेह कई बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। यह बात निर्विवाद है कि हमारे पहां भिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज्यों का इतिहास संज्ञेप से श्रथवा काव्यों में लिखा गया था श्रौर भिन्न भिन्न समय के राजाश्रों की वंशावलियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। रामायण में रघु-वंश का और महाभारत में कुरुवंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिवा हिन्दू जाति के इन दोनों आदर्श ग्रन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक. राजनैतिक और दार्शनिक विचार, रीति-रिवाज़, युद्ध और संधि के नियम, श्रादर्श पुरुषों के जीवनचरित्र, राजदरवारों के वर्णन, युद्ध की व्यूहरचनाएं तथा गीता के समान संसार-प्रसिद्ध उपदेश श्रादि मनुष्य जाति-संबन्धी प्राय: सभी विषयां का समावेश है।

ई० स० के पूर्व की चौथी शताब्दी में मौर्यवंशी सम्राट् चन्द्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य (चाणक्य, विष्णुगुप्त) ने 'अर्थशास्त्र' नामक उस समय की राज्यव्यवस्था का बड़ा प्रन्थ लिखा। उस में मले बुरे मंत्रियों की परीला, खुफिया पुलिस विभाग, उसका उपयोग तथा प्रवन्ध, गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रयोग, राजकुमार रला, राज्य-प्रवन्ध, राजा का कर्चव्य, अन्तः पुर (ज़नाना)का प्रवन्ध, भूमि के विभाग, दुर्गिनमीण, राजकीय हिसाब का प्रवन्ध, राबन किये हुए धन को निकालना, कोश में रखने योग्य रतनों की जांच, खानों की व्यवस्था, राज्य के भिन्न भिन्न विभागों के अध्यत्नों के कार्य, तोलमाप की जांच, सना के

-विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य, लोगों के देश-विदेश में आने के लिए राजकीय मुद्रा सहित परवाना देने का प्रवन्ध, विवाहसम्बन्धी नियम, दायविभाग, व्यापारियों और शिल्पियों की रक्षा, सिद्ध के भेप में रहकर वदमाशों को पकड़ना, अकस्सात् मरे हुए मनुष्यों की लाशों की जाँच, दंड-विधान, कोशसंग्रह, राजसेवकों के कर्तव्य, पाइगुएय (संधि, विग्रह, ग्रासन, यान, संग्रह और दैधीभाव) का उद्देश्य, युद्धनिष्यक विचार, विविध प्रकार की संधियां, प्रचल शत्रु से व्यवहार और विजित शत्रु का खरित्र, क्षय (योग्य पुरुषों का हास), व्यय (सेना तथा धन का हास) तथा लाम का विचार, छावनियों का बनाना, सैनिक निरीक्त्य, छलयुद्ध, किलों को घरना, विजित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शक्कों और यन्त्रों का बनवाना इत्यादि अनेक विपयों का वर्णन है, जिससे यहां मानना पड़ता है कि आधुनिक उत्तत और सभ्य देशों के राज्य प्रवन्ध से हमारे यहां की उस समय की राज्य-व्यवस्था किसी प्रकार कम न थी। इस ग्रन्थ के प्रकाश में आने से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विद्यानों को अपने मत में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ा है!

यायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओं तथा उनकी शाखा प्रशाखाओं की प्राचीन काल से लगाकर महाभारत के युद्ध से पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावित्यों एवं नंद, मीर्य, शुंग, काएव, शांध्र आदि वंशों के राजाओं की पूरी नामावित्यां तथा पिछले चार वंशों के पत्येक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक दी है। विक्रम संवत् के प्रारंभ के पीछे भी अनेक पेतिहासिक प्रन्थ लिखे गये थे, जैसे वाख्मट-रिवत हर्षचरित में थानेश्वर के वैसवंशी राजाओं का, वाक्पतिराज के बनाये हुए गडड़वहों में कन्नीज के राजा यशोवमी (मोखरी) का, पश्चुत (परिमल) प्रश्वीत नवसाहसांकचरित में मालवे के परमारों का, विल्ह्य के विक्रमांकदेवचरित में कल्याय के चालुक्यों का, जयनक विर-चित पृथ्वीराजविजय में सांभर और अजमेर के चौहानों का, सोमेज्वर-कृत कीर्तिकौर्मुदी, हेमचन्द्र के हथाश्रयकाव्य और जिनमंडनोपाघ्याय, जय-

सिंद्द्यि तथा चारित्र सुन्दरगणि के लिखे हुए कुमारणलचिरतों में गुजरात के सोलंकियों का; कल्हण श्रीर जोनराज रिचत राजतरंगिणियों में कश्मीर पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न वंशों का; संध्याकरनंदी-विरचित रामचिरत में वंगाल के पालवंशियों का; श्रानंदमह के बद्धालचिरत में वंगाल के सेन-वंशी राजाओं का; मेरुतुंग की प्रवन्धिचन्तामणि में गुजरात पर राज्य करनेवाले चावड़ों श्रीर सोलंकियों के श्रतिरिक्त मिन्न-भिन्न राजाओं श्रीर विद्वानों श्रादि का; राजशेखरस्रि-रचित चतुर्विशतिप्रवन्ध में कई राजाओं, विद्वानों श्रीर धर्माचायों का; नयचन्द्रस्रिर के हम्मीरमहाकाव्य में सांमर, श्रजमेर श्रीर रण्धंभोर के चौहानों का तथा गंगाधरकि प्रशीत मंडलीक काव्य में गिरनार के कतिपय चूड़ासमा (यादव) राजाओं का इतिहास लिखा गया था।

इत ऐतिहासिक प्रन्थों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विषयों की कितनी ही पुस्तकों में कहीं प्रसंगवशात् और कहीं उदाहरण के रूप में कुछ-न-कुछ पेतिहासिक वृत्तान्त मिल जाता है। कई नाटक पेतिहासिक घटनाओं के श्राधार पर रचे हुए मिलते हैं श्रीर कई काव्य, कथा श्रादि की पुस्तकों में पैतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ वृत्तान्त भी मिल जाता है। जैसे पतंजिल के महामाष्य से साकेत (श्रयोध्या) और मध्यमिका (नगरी, वित्तोड़ से सात मील उत्तर ) पर यवनों (यूनानियों ) के आक्रमण का पता लगता है। महाकवि कालिदास के 'मालविकान्निमित्र' नाटक में शुंग वंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के समय में उसके पुत्र अग्निमित्र का विदिशा (भेलसा) में शासन करना, विदर्भ (वराड़) के राज्य के लिए यह्रसेन और माधवसेन के बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा जाने के लिए भागना तथा यज्ञसेन के सेनापति-द्वारा क्रेंद होना, माधवसेन को छुड़ाने के लिए अग्निमित्र का यहसेन से युद्ध करना तथा विदर्भ के दो विभाग कर, एक उसको और दूसरा माधवसेन को देना; पुष्यमित्र के अश्वमेध के घोड़े का सिंधु ( कालीसिन्ध, राजपूताना ) नदी के दिल्ला-तट पर यवनों ( यूनानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्र का यवनों से

लड़कर घोड़े को छुड़ाना और पुष्यमित्र के अश्वमेध यद्य का पूर्ण होना आदि वृत्तान्त मिलता है। वात्स्यायन कृत 'कामसूत्र' में कुंतल देश के राजा शातकर्णी के हाथ से कीड़ाप्रसंग में उसकी राणी मलयवती की मृत्यु होना लिखा मिलता है। वराहमिहिर की 'वृहत्संहिता' तथा याण्मट के 'हर्पच-रित' में भिन्न-भिन्न प्रकार से कई राजाओं की मृत्यु होने का प्रसंगवशात उन्नेख है। अजमेर के चौहान राजा विश्रहराज के राजकिव सोमेश्वर-रचित 'लिलतिवश्रहराज' नाटक में विश्रहराज (वीसलदेव) श्रीर मुसलमानों के बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। कृष्णिमित्र के 'प्रवोधचंद्रोदय' नाटक से पाया जाता है कि चेदि देश के राजा कर्ण ने किलजर के चंदेल राजा कीर्तिवर्मा का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्तिवर्मा)के ब्राह्मण सेनापित गोपाल ने कर्ण को परास्त कर कीर्तिवर्मा को किर राज्यसिंहासन पर विद्याया।

इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों के प्रारम्भ या अंत में अपना तथा अपने आअयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है। किसी-किसी ने तो अपनी पुस्तक की रचना का संवत् तथा तत्कालीन राजा का नाम भी दिया है। कई नक्तल करनेवालों ने पुस्तकों के अन्त में नक्तल करने का संवत् तथा उस समय के राजा का नामोझेख भी किया है। जल्हण पंडित ने 'स्किमुक्तावली' के आरम्भ में अपने पूर्वजों के वृत्तांत के साथ देविगिरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है। हेमादि पंडित ने अपनी 'चतुर्वगीचिन्तामणि' के जतलंड के अन्त की 'राजप्रशस्ति' में राजा दृद्भहार से लगाकर महादेव तक के देविगिरि (दौलतावाद) के राजाओं की वंशावली तथा कई एक का संजित वृत्तान्त भी लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने शक संवत् ४४० (बि० सं० ६८४) में 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' लिखा, उस समय भीनमाल (अीमाल, मारवाड़) का राजा चाप(चावड़ा) इंशी त्यावमुख था। ई० स० की सातवीं शताब्दी के उत्तराई में माघ कि ने, जो भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालवध' काव्य रसा, जिसमें वह अपने दादा सुमद्रदेव को राजा वर्मलात का सर्वाधिकारी चतलाता है।

वि० सं० १२८४ (ई० स० १२२८) के फालान मास में सेठ हेमचन्द्र ने 'श्रोधिनर्युक्ति' की नक़ल करवाई उस समय श्राधाटदुर्ग (श्राहाइ, मेवाइ की पुरानी राजधानी) में जैन्नसिंह का राज्य था। इस तरह कई प्राचीन ग्रन्थों में ऐसी श्रनेक बातों का उल्लेख मिलता है।

ऐतिहासिक कान्यों के अतिरिक्त वंशाविलयों की कई पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि चेमेंद्र रचित 'नृपावली' (राजावली) आदि। ई० स० की १४ वीं शताब्दी की नैपाल के राजाओं की हस्तिलिखित तीन वंशाविलयों तथा जैनों की कई एक पहाविलयों आदि मिली हैं। ये भी इतिहास के साधन हैं।

इस प्रकार इन प्रन्थों से अनेक पेतिहासिक घटनाओं तथा पेतिहा-सिक पुरुषों का पताचल सकता है और उनके चुत्तान्त भी जाने जा सकते हैं।

(२) जिन विदेशियों ने अपनी मारतयात्राश्रों या इस देश की वातों का वर्णन लिखा है, उनमें सबसे प्राचीन यूनान निवासी हैं। उनमें से निम्नलिखित लेखकों के वर्णन या तो स्वतन्त्र पुस्तकों में या उनके अवतर्ण दूसरे अन्थों में मिलते हैं—हिरॉडोटस, केसियस, मैगास्थनीज़, पेरि-यन, कर्टियस कफ़स, प्लूटार्क, हायाडोरस, पैरिप्लस, टॉलमी श्रादि।

यूनानियों के पीछे चीनवालों का नम्बर आता है। उस देश के कई याजी मारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने याजा-वर्णनों में इस देश का बहुत कुछ विवरण लिखा है, जो धर्म और इतिहास के अतिरिक्त यहां के प्राचीन भूगोल के लिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमें से सबसे पुराना याजी फ़ाहियान है, जो वि० सं० ४१६ (ई० स० ३६६) में चीन से स्थल-मार्ग से चला और वि० सं० ४९१ (ई० स० ४१४) में जल मार्ग से अपने देश को लौटा। उसके पीछे वि० सं० ४९१ (ई० स० ६२६) में हुएन्त्संग का अगमन हुआ। उसकी याजा के सम्बन्ध में हो प्रन्थ मिलते हैं—एक में तो उसकी याजा का विस्तृत वर्णन है और दूसरे में उसका जीवनचरित्र है। अन्त में वि० सं० ७२८ (ई० स० ६०१) में इत्स्ति यहां आया। उनके

यात्रा-विवरणों के श्रतिरिक्त श्रनेक संस्कृत श्रन्थों के चीनी भाषा में श्रनु-वाद हुए जिनसे हमको कई भूल श्रन्थों का पता लगता है, जो भारतवर्ष में लुप्त हो चुके हैं।

तिन्वतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और उन्होंने अपनी भाषा में अनेक संस्कृत प्रन्थों का अनुवाद किया। तिन्वती साहित्य का अब तक विशेष अनुसंधान नहीं हुआ तो भी यह निस्तंदेह है कि उसके होने पर भारत के सम्बन्ध में अनेक नई बातों का पता लगेगा। वंकावासियों का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उनके दीपवंश, महावंश और मिलदिपन्हों आदि प्रन्थों में भी हमारे यहां की अनेक ऐति हासिक बातें मिलती हैं।

मुसलमानों की लिखी हुई अरबी और फारसी पुस्तकों से भारत-वर्ष में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पहले के हमारे इतिहास में विशेष सहायता नहीं मिलती तो भी कुछ-कुछ बातें उनमें मिल जाती हैं। पेसी पुस्तकों में सिल्सिलातुत्तवारीख (सुलेमान सौदागर का यात्रा-विव-रण), मुक्जुलज़हब, चचनामा, तहक्रीके हिन्द, तारीख यमीनी और तारी-खस्सुबुक्तगीन आदि हैं। उनमें भी अल्बेकनी की तहक्रीके हिन्द' विशेष उपयोगी है।

(३) मारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए सबसे अधिक सहा-यक और सचा इतिहास वतलानेवाले, शिलालेख और दानपत्र हैं। शिलालेख बहुधा चट्टानों, गुफाओं, स्तूपों और स्तंमों पर पवं मेन्दिरों, मठों, तालानों, बावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांवों या खेतों के बीच गड़ी हुई शिलाओं; मूर्तियों के आसनों या पृष्ठ मागों तथा स्तूपों के भीतर रक्खे पाषाण के पात्रों पर खुदे हुऐ मिलते हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी, तेलुगु, तामिल आदि माषाओं में गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त विस्तृत वर्णन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिला-लेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से आसाम तक सर्वत्र पाये आते हैं, पर कहीं कम और कहीं अधिक। नमेदा से उत्तर के प्रदेश

को अपेत्ता दिनायामें ये बहुत अधिक मिलते हैं, जिसका कार्या यह है कि मुसलमानों के अत्याचार उत्तर की अपेता उधर कम हुए हैं। अब तक कई हज़ार शिलालेख ई० स० पूर्व की पांचवीं शताब्दी से लगाकर हैं सं की १६ वीं शताब्दी तक के मिल चुके हैं। शिलालेखों में से अधि-कतर मन्दिर, मठ, स्तूप, गुफा, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों के बन-वाने या उनके जीर्णोद्धार कराने, मूर्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक होते हैं। उनमें से कई एक में उन कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषों या उनके वंशों के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी वर्णन मिलता है। राजाओं, सामंतों, राणियों, मंत्रियों आदि के बनवाये हुए मंदि-रादि के लेखों में से कई एक में, जो अधिक विस्तीर्ण हैं, राजवंश का वर्णन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे छोटे काव्य ही हैं और उनसे ऐतिहासिक ज्ञान के अतिरिक्त कभी कभी अञ्चात-किन्तु प्रतिभाशाली-कवियों की मनोहर कविता का आनन्द भी प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध नहीं होता, राजाज्ञा, विजय, यज्ञ, किसी वीर पुरुष का युद्ध में या गायों को चोरों से बुड़ाते हुए मारा जाना, स्त्रियों का अपने पति के साथ सती होना, सिंह आदि हिंसक पशुओं के द्वारा किसी की मृत्यु होना, पञ्चायत से फ़ैसला होना, धर्मविरुद्ध कोई कार्य न करने की प्रतिका करना, अपनी इच्छा से चिता पर बैठकर शरीरान्त करना तथा भिन्न-भिन्न धर्मावलंवियों के बीच के भगड़ों का समाधान आदि घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं। पाषाण पर तेखों को खुदवाने का अभिप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान या घटना एवं उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी होजाय। इसी अभिप्राय से कई एक विद्वान राजाओं या धनाढ्यों ने कितनी ही पुस्तकोंको भी शिलाओं पर खुदवायाथा। परमार राजा भोज-रचित—'कूर्म-शतक' नाम के दो प्राकृत काव्य और परमार राजा अर्जुनवर्मा के राजकवि मदन-इत 'पारिजातमंजरी' (विजयश्री ) नाटिका ये तीनों ग्रन्थ राजा भोज की बनवाई हुई धारा नगरी की 'सरस्वतीकंठाभरण' नाम की पाठशाला

से, जिसे अब 'कमालमीला' कहते हैं, मिले हैं। अजमर के चौहान राजा विश्रहराज (वीसलदेवचौथा) का रचा हुआ— 'हरकेलि नाटक', उक्त राजा के राजकि सोमेश्वररिवत 'लिलतिविश्रहराज' नाटक और विश्रहराज या किसी दूसरे राजा के समय के बने हुए चौहानों के ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहली शिला—ये सब अजमेर (ढ़ाई दिन का मोपड़ा) से भाष्त हुए हैं। सेठ लोलाक ने 'उत्तमशिखरपुराण' नामक जैन (दिगम्बर) पुस्तक बीजोल्यां (मेवाड़) के पास एक चट्टान पर वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७०) में खुदवाई थी, जो अब तक सुरिवत है। चित्तोड़ (मेवाड़) के महाराणा ईमकर्ण (कुंमा) ने कीर्तिस्तंमों के विषय की एक पुस्तक शिलाओं पर खुदवाई थी, जिसकी पहली शिला के मारम्म का अंश चित्तोड़ में मिला है। मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने तैलंग मह मधुसदन के पुत्र रखछोड़ से 'राजप्रशस्ति' नामक २४ सर्ग का महाकाव्य, जिसमें महाराणा राजसिंह तक का मेवाड़ का इतिहास है, तैयार करवाकर अपने बनवाये हुए राजसमुद्र नामक तालाब की, पाल पर २४ बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदवाकर लगवाया था, जो अब तक वहां विद्यमान है।

राजाओं तथा सामंतों की तरफ़ से ब्राह्मणों, साधुओं, चारणों, माटों, धर्माचायों, मन्दिरों, मठों आदिको धर्मार्थ दिये हुए गांव, कुँए, खेत आदि की सनदें, चिरस्थायी रखने के विचार से बहुधा तांवे के पत्रों पर खुदवाकर, दी जाती हैं, जिनको ताम्रपत्र या दानपत्र कहते हैं। ये कभी गद्य में और कभी गद्य नपद दोनों में लिखे जिलते हैं। बहुधा दानपत्र एक ही छोटे या बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परन्तु कितने ही दो या अधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं, जिनमें से पहला तथा अन्तिम पत्र मीतर की ओर ही खुदा रहता है और बीचवाले दोनों तरफ़। ऐसे सब पत्रे छोटे हों तो एक और बड़े हों तो दो कड़ियों से जुड़े रहते हैं। इनमें बहुधा दान दिये जाने का संवत्, मास, पच्च और तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के नामों के अतिरिक्त किसी किसी में दान देनेवाले राजा के बंध का विस्तृत वर्णन तक पाया जाता है। पूर्वी चालुक्यों के कई दानपत्रों में राजवंश की जामावली

के अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता है, ऐसे अब तक सैकड़ों दानपत्र मिल चुके हैं।

प्राचीन शिलालेख और दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिए खड़े उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे मौर्य, श्रीक, शातकणीं (आंध्र), शक, स्त्रप, कुशन, आभीर, गुप्त, इ.ण, वाकाटक, यौधेय, वैस, लिच्छवी, मोखरी, परिवाजक, राजर्वितुत्य, मैत्रक, गुहिल(सीसोदिया), चापोत्कट (चावड़ा), सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठोड़, कछवाहा, तँवर, कलचुरि (हैहय), त्रैक्टकं, चन्द्रात्रेय (चन्देल), यादव, गुर्जर, मिहिर, पाल, सेन; पल्लव, चोल, कदंब, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंभ, वाण, गङ्ग, मत्स्य, शालंकायन, शैल, चतुर्थवर्ण (रेड्डि) आदि अनेक राजवंशों का बहुत कुछ बुत्तांत, उनकी वंशाविलयां और कई राजाओं तथा सामंतों के राज्याभिषेक एवं देहांत आदि के निश्चित संवत् मिल जाते हैं। ऐसे ही अनेक विद्वानों, धर्माचार्यों, मंत्रियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों तथा अनेक राजियों, प्रसिद्ध खियों आदि के नाम तथा उनके समय का पता चलता है और हमारे यहां के पहले के अनेक संवतों के प्रारंभ का भी निश्चय होता है।

(४) पिशया और यूरोप के प्राचीन सिकों को देखने से पाया जाता है कि सोने के सिके चांदी के सिकों से पीछे बनने लगे थे। ईस्वी सन् से पूर्व की पांचवीं और चौथी शताब्दी में ईरान के चांदी के सिके गोली की आकृति के होते थे, जिनपर उप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे, परन्तु बहुत मोटे और मद्दे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, परन्तु मनुष्य आदि की मही शक्लों के उप्पे लगते थे। ईरान के ही नहीं, किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशों के पुराने सिके भी ईरानियों के सिक्कों की तरह गोल, मद्दे और गोली की शकल के चांदी के दुकड़े ही होते थे। हिन्दुस्तान में ही प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटे सुन्दर सिक्के वनते थे, जो कार्षापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नहीं होते थे, केवल सूर्य, चन्द्र, मनुष्य, पशु, पन्ती, धनुष, बाण, वृत्त आदि के

ही उपो लगते थे। ईस्वी सन् पूर्व की चौथी शताब्दी के श्रासपास से लेख-वाले सिके मिलते हैं।

श्रव तक सोना, चांदी, तांबा श्रीर सीसा के लेखवाले हज़ारों सिक्के भिल चुके हैं और मिलते जाते हैं। उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन इतिहास के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिन वंशों के राजाओं के शिलाले-खादि श्रधिक नहीं मिलते, उनकी नामावली का पता कभी कभी सिक्कों से लंग जाता है; जैसे कि पंजाब के श्रीक राजाओं का अब तक केवल एक शिलालेख बेसनगर (विदिशा ) से मिला है, परन्तु सिक्के २७ राजाओं के मिल चुके हैं, जिनसे उनके नाममात्र मालूम होते हैं। उनमें दृष्टि यही है कि उनपर राजा के पिता का नाम तथा संवत् नहीं है, जिससे उनका वंशकम रियर नहीं हो सकता। पश्चिमी चत्रपों के भी शिलालेख थोड़े ही मिलते हैं, परन्तु उनके हज़ारों सिक्कों पर राजा या शासक और उसके पिता का नाम, खिताब तथा संवत् होने से उनकी वंशावली सिकों से ही बन जाती है। गुप्तवंशी राजाओं के ईस्वी सन् की बौथी और पांचवी शताब्दी के सिक्तों पर गद्य एवं भिन्न-भिन्न छुन्दों में भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि सबसे पहले हिंदुओं ने ही अपने सिक्के कविताबद लेखों से शक्कित किये थे। प्रीक, शक और पार्थियन राजाओं के तथा कई एक कुशनवंशी श्रीर संत्रप शादि विदेशी राजांश्री के सिकों पर एक तरफ प्राचीन श्रीक भाषा का लेख और दूसरी और बहुधा उसी आशय का प्राकृत भाषा का लेख खरोष्ट्री लिपि में होता था, परन्तु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर विद्यासी लिपि के ही लेख होते थे। ईस्वीसन की तीसरी शताब्दी के श्रासपास सिकों एवं शिलालेखों से खरोष्टी लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब में प्रचलित की थी, इस देश से उठ गई।

श्रव तक श्रीक (यूनानी), शक, पार्थियन, कुशन (तुर्क), सातवाहन (श्रांश्र), सत्रप, श्रीदंबर, कुनिंद, गुप्त, त्रैकूटक, बोधि, मैत्रक, हूण, परि-वाजक, चौहान, प्रतिहार, यौधेय, सोलंकी, तेंबर, गाहड्वाल, पाल, कल-स्रुरि, चन्देल, गुहिल, नाग, यादन, राठोड़ श्रादि कितने ही राजवंशों के तथा कश्मीर, नेपाल, अप्रजानिस्तान आदि पर राज्य करनेवाले हिन्दू राजाओं के सिक्के मिल चुके हैं। कई प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन-पर राजा का तो नामोझेख नहीं, किन्तु देश, नगर या जाति का नाम है। अब तक इतने अधिक और भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं जिनके संबंध के अनेक प्रंथ छुप चुके हैं।

भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात् मुद्दर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आती है। कई एक ताम्रपत्रों पर तथा उनकी: कड़ियों की संधियों पर राजमुद्राएं लगी मिलती हैं। कितने ही मिट्टी के पकाये हुए ऐसे गोले मिले हैं, जिनपर भिन्न-भिन्न पुरुषों की मुद्रार्ए लगी हुई हैं। श्रंगुठियों तथा श्रक्रीक श्रादि क्रीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई सुद्वापं मिली हैं। वे भी हमारे यहाँ के प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ सहायता देती हैं। कक्षीज के प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम) के वि० सं० ६०० के दानपत्र के साथ जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोजदेव तक की पूरी वंशावली तथा चार राणियों के नाम हैं। उसी वंश के राजा विनायकपाल के ताम्रपत्र की मुद्रा में देवशक्ति से विनायकपाल तक की वंशावली एवं छ: राणियों के नाम मिलते हैं। गुप्तवंशी राजा कुमारंगुप्त ( दूसरा ) की मुद्रा में महाराज गुप्त से लगाकर कुमारगुप्त (दूसरा) तक की वंशावली और छु: राजमाताओं के नाम श्रंकित हैं। मोखरी शर्ववर्मा की राजमुद्रा में हरिवर्मा से श्रारम्भ कर शर्ववंगी तक की वंशावली श्रीर चार राणियों के नाम दिये हैं। गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त ( दूसरा ) के पुत्र गोविन्द्रगुप्त के नाम का पता मिही के एक गोले पर लगी हुई उस( गोविन्द्गुप्त )की माता धुवस्वामिनी की मुद्रा हु ही सगता है। ऐसे ही कई राजाओं, धर्माचार्यों, धनाड्यों आदि के नाम उनकी मुद्राओं में मिलते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों मुद्राएं मिल चुकी हैं।

प्राचीन वित्रों श्रीर मूर्तियों से भी इतिहास में कुछ कुछ सहायता मिल जाती है, क्योंकि उनसे पोशाक, श्राभूषण श्रादि का हाल तथा उस समय की चित्र पवं तदाणकला की दशा का ज्ञान होता है। श्रजंटा की सुप्रसिद्ध गुफाश्रों में १३०० वर्ष से भी श्रधिक पूर्व के बहुत से रंगीन

चित्र विद्यमान हैं, जो इतने दीर्घ काल तक खुले रहने पर भी अय तक अच्छी दशा में हैं और चित्र-कला-मर्मश्नां को मुग्ध कर देते हैं। दिल्ल आदि की अनेक मन्य गुफापं, देलवाड़ा (आयू पर), बाटोली (मेवाड़) आदि अनेक स्थानों के विशाल मन्दिर, अनेक प्राचीन स्तंम, स्तृप, मूर्तियां आदि सब उस समय के शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देते हैं। प्राचीन चित्र, गुफा, मन्दिर, स्तंम, मूर्तियों आदि के सचित्र विदर्श कई पुस्तकों में छुप चुके हैं।

चार प्रकार की जिस सामग्री' का ऊपर संत्रेप में उक्केंख किया गया है, उससे भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखनेवाली कई प्राचीन वातीं का पता लगा है और उसके श्राधार पर श्रमेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये हैं। साथ ही इस सामग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है। खोज निरन्तर हो रही है, जिससे प्रतिवर्ष नई नई वातों का पता लग रहा है।

राजपृताना प्राचीन काल से ही वीर पुरुषों का लीलाके प्र पर्व भारत के इतिहास का केन्द्र रहा है। राजपृताने का प्राचीन इतिहास केवल वर्त-मान राजपृताने की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से संबंध रखता है। ऊपर लिखे हुए राजवंशों में से मौर्य, मालव, यृनानी (ग्रीक), अर्जुनायन, क्षत्रप, छुशन, गुप्त, वरीक, वर्मान्तनामवाले राजा, वशोधमन, हूण, गुर्जर (बड़गुजर), वैस, चावड़ा, प्रतिहार, परमार, लोलंकी, यौधेय, तंबर, दिहया, निकुंप, गौड़ आदि वंशों ने, जिनका संदिप्त परिचय इस इतिहास के प्रारंभ के तीसरे अध्याय में दिया गया है, किसी काल में इस देश के किसी-न-किसी विभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। परमार, रघुवंशी प्रतिहार आदि ने तो राजपूताने के वाहर जाकर सुदूर प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। मुगलों के समय में भी राजपूताने के राजाओं आदि ने मुसलमान सैन्य के मुखिया वनकर हिन्दुस्तान के बाहर उत्तर में काबुल, कंधार और वलख तक विजय के डेके वजाये

<sup>(</sup>१) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री के संवंध में जो श्रधिक जानना चाहें वे मेरी खिली हुई 'भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री' नामक पुस्तक देखें।

थे। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व में बिहार, बंगाल श्रीर उड़ीसा तक तथा मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दिल्ल तक श्रनेक युद्ध किये श्रीर वे भारत के भिन्न मिन्न विमागों के शासक भी रहे। इस समय भी राजपूताने के वाहर यहां के वर्तमान राजवंशों के कई राज्य विद्यमान हैं जिसे गुहिलवंशियों (सीसोदिया) के नेपाल (स्वतन्त्र राज्य), धरमपुर (स्रत ज़िला), भावनगर, पालीतासा, वळा, लाठी श्रादि (काठियावाड़) तथा राजपीपला (गुजरात के रेवाकांट्र में) श्रीर बड़वानी (मालवा), मराठाराज्य का संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के गुहिलवंशियों का संश्रधर था; उसी वंश में इस समय कोल्हापुर, मुधोल श्रीर सावंतवाड़ी के राज्य (दिल्ला) हैं। राठोड़वंशियों के राज्य ईडर (गुजरात), रतलाम, सीतामऊ, लेलाना श्रीर भावुशा (मालवा), चौहानों के छोटा उदयपुर तथा देवगढ़ (बारिया, गुजरात) श्रीर परमारों के दाँता (गुजरात), राजगढ़, नरसिंहगढ़, धार तथा देवास (मालवा) हैं।

सात हिन्दू और एक मुसलमान राजवंश इस समय राजपूताने में राज्य कर रहे हैं। हिन्दुओं में ग्रुहिल (सीसोदिया), चौहात, यादव (भाटी), राठोड़, कछवाहा, जाट और भाला हैं। इनमें सबसे प्राचीन मेवाड़ का ग्रुहिल वंश हैं, जिसके राज्य का प्रारंभ वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के आसपास हुआ। एक ही मूमि पर १३४० से अधिक वर्षों तक अवि-चिछन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसरा राजवंश भारत में तो क्या, संसार में भी शायद ही कोई मिले। ग्रुहिल वंश के बाद चौहानों का उद्गम हुआ और उनके पीछे यादवों के प्राचीन राजवंश का पता लगता है। फिर राठोड़ों के गुजरात की तरफ से यहां आकर दो अलग अलग राज्य खापित करने के प्रमाण मिलते हैं। उन राठोड़ों का राज्य तो अब नहीं रहा, परन्तु वर्तमान राठोड़वंशी विक्रम की तरहवीं शताब्दी में कन्नीज की तरफ से यहां आये। कछवाहों का राज्य पहिले ग्वालियर पर था, जहां की एक छोटी शाखा वि० सं० की वारहवीं शताब्दी में राजपूताने में आई। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में भरतपुर के जाटों और उन्नीसवीं में विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में भरतपुर के जाटों और उन्नीसवीं में

धीलपुर के जाटों, टोंक के मुसलमानों तथा आलावाड़ के भालों के राज्य स्थापित हुए।

कालकम के श्रानुसार इन राजवंशों के इतिहास की सामग्री के तीन विभाग किये जा सकते हैं—

- (१) प्राचीन काल से लगाकर अजमेर में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने (अर्थात् वि० सं० १२४६=ई० स्० ११६२) तक।
- (२) वि० सं० १२४६ से अकबर के राज्य के प्रारंभ तक ।
- (३) अकवंर के राज्यवेकांल से वर्तमान समय तक।
- (१) प्राचीन काल से लगाकर वि० सं० १२४६ तक मेवाड़ और डूंगरपुर के गुहिलवंशियों के इतिहास के साधन उनके शिलालेख, ताम्रपत्र श्रीर सिके ही हैं। उनका सबसे प्राचीन शिलालेख वि० सं० ७०३ ( ई० सं ६४६) का मिला है और उसके पीछे के तो अब तक बहुत से प्राप्त हुए हैं। अजमेर और सांमर के चौहानों के थोड़े-से सिकों के अतिरिक्त वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) से लेकर वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८८) तक के कई एक शिलालेंख मिल चुके हैं। इनके सिवा वीसल-देव (विश्रहराज चतुर्थ) का बनाया हुआ 'हरकेलि' नाटक तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललितविग्रहराज' नाटक (दोनों शिलाओं पर खुदे हुए ), चौहानों के इतिहास का एक महाकान्य, जो शिलाओं पर खुद्वाया गया था और जिसकी पहली शिला ही प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य तथा नयचन्द्रसूरि-कृत 'हम्मीर-महाकान्य' चौहानों के इतिहांस के मुख्य साधन हैं। सांभर के चौहानों की एक छोटी शाखा ने नाडौल (जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित किया, जिसके उस समय के कई शिलालेख और ताम्रपत्र मिलते हैं। नाडील की इस शाखा से हाड़ों (बूदीवालों) श्रीर सोनगरों (जालोरवालों) की उपशाखाएं निकलीं, जिनमें से सोनगरों के कुछ शिलालेख और ताझ-पत्र मिले हैं। राजपूताने में पहले आनेवाले राटोड़ों के दो शिलालेख पाये ग्रंथे हैं; इतमें से हस्तिकंडी (हथुंडी, जोधपुर राज्य ) के राठोड़ों का

वि० सं० १०४३ का और घनोप के राठोड़ों का वि० सं० १०६३ का है। करोली के यादवों के समय के वि० सं० की आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक के पांच शिलालेख अब तक प्राप्त हुए हैं।

(२) वि० सं० १२४६ से लगाकर अकबर के राज्यसिंहासन पर आहर होने तक सहिलवंशियों के कुछ सिक्के तथा श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें पेतिहासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित सेख उन्नेखनीय हैं—रावल तेजसिंह के समय का वि० सं० १३२२ का घायसा गांव का; रावल समरसिंह के समय का वि॰ सं॰ १३३० (ई॰ स॰ १२७३) का चीरवा गांव से मिला हुआ; वि॰ सं॰ १३३१ (ई० स० १२७४) का चित्तोड़ का (पहली शिला मात्र) और १३४२ का आबु का महाराखा मोकल के समय का विश सं १४८४ (ईशस्र १४२८) का श्रेगीऋषि से प्राप्त तथा उसी संवत् का चित्तोंडू के मोकलजी के मंदिर का, महाराणा कुंमकर्ण के समय का वि० सं० १४६१ (ई० स० १४३४) का देलवाड़ा गांव का, वि० स० १४६६ (ई० स० १४३६) का राख्यूर के जैन मंदिरवाला, वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६० ) का चित्तोड़ के कीर्तिस्तम का तथा उसी संवद का कुंभलगढ़ का और महाराणा रायमल के समय की वि० सं० १४४४ की पकलिंगजी के द्विल द्वार की प्रशस्ति; जावर के रामस्वामी के मंदिर में ज़गा हुआ वि० सं० १५५४ (ई० स० १४६७) का लेख, और वि० सं० १४६१ (ई० स० १४०४) का घोसंडी की बावली का शिलालेख। इन लेखों के अतिरिक्त जयसिंह सुरिकृत 'हम्मीरमदमर्दन,' जिनप्रमसुरि-विरचित 'तीर्थकल्प', महारागाः कुंभा के समय का बना हुआ 'एकलिंगमाहात्म्य' और ओवनियंक्ति. पाचिकस्त्रवृत्ति, श्रावकप्रतिकमणस्त्रच्यूणि नामक हस्तलिखित पुस्तकों से भी इतिहास में थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। इसी प्रकार रायमल रासा तथा पद्मावत की कथा भी कुछ सहायक हैं।

इस समय के अजमेर के चौहानों का वि० सं० १२४१ (ई० स० ११६४) का केवल एक ही शिलालेख हिराज का-मिला है। उसी समय से अजमेर के चौहान-राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज रण्धंभोर चला गया। रण्धंभोर के चौहानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं। उनका इतिहास हंमीरमहाकाल्य (संस्कृत) में मिलता है और उसी काल में नरपित नाल्ह ने वीसलदेव रासा नाम की हिन्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांभर के वीसलदेव तीसरे से है। नाडील और जालोर के राज्य मुसलमानों के अधीन होने पर सिरोही का राज्य स्थापित हुआ। इन तीनों राज्यों के कई शिलालेखों के अतिरिक्त 'कान्हड़देपवन्ध' (पुरानी गुजराती भाषा का) भी मिलता है। हाड़ों के इस समय के केवल दो ही शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १४४६ (ई० स० १३८६) का बंवावदे के हाड़ा महादेव का मैनाल (उदयपुर राज्य) से और दूसरा वृंदी के इतिहास से संबंध रखनेवाला वि० सं० १४६३ (ई० स० १४०६) का खजूरी गांव (वृंदी राज्य) से प्राप्त हुए हैं।

राठोड़ों के समय के दो छोटे-छोटे शिलालेख—रनमें से एक विक् सं० १३२० का और दूसरा १३६६ का—मिले हैं, जो क्रमशं जोधपुर के राठोड़ों के पूर्वज सीद्दा और घूदड़ की मृत्यु के निश्चित संवत् प्रकट करते हैं। जैसलमेर के यादवों (भाटियों) के इतिहासोपयोगी खार शिलालेख प्रसिद्धि में आये हैं, जो विक संक १४७३ से विक संक १४६४ (ईक सक १४१६ सो ईक सक १४३७) तक के हैं। इस काल से संबंध रखनेवाला कछवाहों का कोई शिलालेख या उस समय का बना हुआ कोई ऐतिहासिक प्रंथ नहीं मिला।

इन शिलालेखादि के अविरिक्त मुसलमान पेविद्दासिकों की लिखी हुई वाजुल्मश्रासिर, वबकातेनासिरी, वारीखे श्रलाई, वारीखे श्रल्फी, वारीखें फ़ीरोज़शह्दी, फ़त्हाते फ़ीरोज़शाद्दी, तुज़ुके बाबरी, हुमायूनामा, वारीखें शेरशादी, वारीख फ़िरिश्वा, मिराते श्रहमदी और मिराते-सिकन्दरी श्रादि फ़ारसी ववारीखों से भी उस काल के राजपूताने के इतिहास में कुछ कुछ सहायता मिलती है, क्योंकि उन्हीं से श्रजमेर के चौहान-राज्य के श्रस्त होने; रण्यंभीर, मंडोर, सवालक, जालोर, लावा, सांभर और विचोड़ भादि पर होनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों तथा मेवाड़ के राजाओं की दिली, मालवा और गुजरात के सुलतानों के साथ की लड़ाइयों आदि का एवं राव मालदेव पर की शेरशाह सुर की चढ़ाई का वृत्तान्त मिलता है। इस समय के इतिहास पर मेवाड़ आदि के शिलालेख और फ़ारसी,

इस समय के इतिहास पर मेवाड़ आदि के शिलालेख और फ़ारसी, तवारी में ही कुछ प्रकाश डालती हैं, परन्तु इस काल का अधिकांश इति हास अधिकार में ही है, क्योंकि इस समय बार बार होनेवाले मुसलमानों के आक्रमणों के कारण ,युद्धों में लगे रहने से शिलालेखादि खुदवाने या पेतिहासिक प्रंथ लिखवाने की तरफ राजपूत राजाओं का विशेष ज्यान नहीं रहा और मुसलमान पेतिहासिकों ने भी जो कुछ लिखा है वह अपनी जाति की प्रशंसा पर्व पत्तपात से खाली नहीं है। इसपर भी उनके लिखे हुए प्रंथों से उस समय का इतिहास संग्रह करने में कुछ सहायता मिल सकती है।

(३) अकबर के समय से लेकर अब तक के इतिहास की सामग्री विशेष रूप से मिलती है। इस समय के शिलालेख (कुछ संस्कृत में और कुछ हिन्दी में) बहुत मिलते हैं, परन्तु पुराने शिलालेखों की तरह विस्तृत न होने से वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। बड़े लेखों में उदयपुर के जगदीश के मिन्दर की प्रशस्ति, सीसारमां गांव (उदयपुर राज्य) के वैद्यनाथ के मिन्दर का शिलालेख और बीकानेर के राजमहलों के द्वार के पाश्वे पर खुदी हुई बड़ी प्रशस्ति उज्जेखनीय हैं। इस समय के ताम्रपत्र भाषा में लिखे जाते थे और उनमें दान देनेवाले तथा लेनेवाले के नामों और संवत् के सिवा प्राचीन ताम्रपत्रों के समान विस्तृत चृत्तांत नहीं है। अलवर राज्य में दौरा करते समय मैंने जयपुर (आंबर) के राजाओं के कुछ ऐसे शिलालेख और पड़े देले, जो फ़ारसी और हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए हैं। मुसलमान वादशाहों के बहुधा सब लेख फ़ारसी भाषा में मिलते हैं।

संस्कृत पुस्तकों में उदयपुर राज्य के सम्बन्ध के जगत्मकाश महा-काव्य, राजप्रशस्ति महाकाव्य और महाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय) के राज्याभिषेक-सम्बन्धी एक काव्य तथा श्रमरकाव्य; जोधपुर राज्य के सम्बन्ध का अजितोदय काव्यः जयपुर राज्य के विषयं के जयवंशकाव्य भ्रीर कच्छवंश-महाकाव्यं तथां बूंदी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सुर्जन-चरित और शत्रुशस्य काव्य उपलब्ध हुए हैं।

भाषा की पुस्तकों में बढ़वों और रागीमंगों की ख्याते मुख्य हैं। प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानी की तथा भिन्न भिन्न जातियों की श्रनेक ख्यातें मिलती हैं। उनमें विशेषकर राजाओं, सरदारों तथा अनेक जातियों के कुलों की वंशावित्यों, संवत् तथा उनको दी हुई मेटों का श्रितिश्योक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। लगमग सी वर्ष पूर्व ये ही ख्यातें राज-पूताने के इतिहास के मुख्य साधन मानी जाती थीं, परन्तु ज्यों ज्यों प्राचीन शोध का काम आगे बढ़ता गया और अनेक राजवंशों की वंशा-चलियां तथा कई राजाश्रों के निश्चित संवत् शिलालेखादि से ज्ञात होते गये, त्यों त्यों इनपर से विद्वानों का विख्वास उठता गया श्रौर इनमें दिये हुए सैकड़ों नामों में से पददर्शी शताब्दी के पूर्व के अधिकांश नाम और संवत् प्रायः कल्पित सिद्ध हुए। इमने चौहानों की बृंदी, सिरोही और नीमराखे के वड़वों की ख्यातों का मिलान किया तो बूंदी की ख्यात में चाइमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोही की ख्यात में २२७ श्रौरं नीमराणे की स्थात में चारसौ से श्रधिक नाम मिले। पृथ्वीराज रासे से जो थोड़े-से नाम उनमें उद्भत किये हैं, वे ही विना किसी क्रम के परस्पर मिले और शेष नाम बहुधा एक दूंसरे से भिन्न पाये गये। बहुवीं की सौ से अधिक ख्यातों की हमने प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की तो पन्द्रहवीं शताब्दी तंक के नाम, संवत् श्रांदि श्रधिकतर कृत्रिम ही पाये। उनकी श्रप्रामाणिकता का विवेचन इस इतिहास में स्थल-स्थल पर किया गया है। अनुमान होता है कि या तो वह वों की पुरानी ख्यातें नए हो गई, जिससे उन्होंने नई बनाने का यह किया हो अथवा वे विक्रम संवत् की सोलहवीं शताब्दी के आसपास से लिखने लगे हों।

राणीमंगों की ख्यातों में बहुधा राणियों के ही नाम दर्ज किये जाते हैं और वे भी बढ़वों की ख्यातों के समान अप्रामाणिक हैं।

राजपूताने में भिन्न-भिन्न राज्याधिकारी अपने अपने राज्यों की ख्यातें लिखते रहते थे। छोटी-वड़ी ऐसी कई ख्यातें उपलब्ध हुई हैं, जिनमें विक्रम संवत की पन्द्रहचीं शताब्दी से पूर्व के अधिकांश नाम और संवत् तो भाटों से ही लिये गये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं का वृत्तान्त उनमें विस्तार के साथ मिलता है, जो अतिशयोक्ति तथा अपने अपने राज्य का महत्व बतलाने की चेष्टा से रहित नहीं हैं। वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के पीछे राजाओं की तरफ़ से भी अपने अपने राज्यों की ख्यातें अपने दफ्तरों की सहायता से तैयार कराई गई। जोधपुर और वीकानेर राज्य की ऐसी ख्यातें विस्तृत रूप में मिलती हैं, परन्तु विक्रम संवत् की पन्द्रह्वीं शताब्दी के पूर्व के लिए तो उनका आधार बड्वों की ख्यातों पर ही रहा, इस-लिए उपर्युक्त दोषों से मे भी मुक्त नहीं हैं। श्राज तक मिली हुई समस्त ख्यातों में मुंह जोत नैज्सी की ख्यात विशेष उपयोगी है। उसके संप्रहकर्ता मुंहणोत नैग्रसी का जन्म वि० सं० १६६७ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० अ६१० ता० ४ नवस्वर ) को और देहान्त वि० सं० १७२७ भाइपद चिंद १३ ( ई० स० १६७० ता० ३ जगस्त ) को हुआ था। वि० सं० १७१४ (ई० स० १६५७) में जोधपुर के महाराजा जसवन्तासिंह (प्रथम) ने उसे अपना दीवान बनाया था। यह वीर तथा प्रबन्ध-कुशल होने के अतिरिक्त इतिहास का बड़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य का दीवान होने से अन्य राज्यों के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ मेल-मिलाप रहता था,.. जिससे प्रसिद्ध पुरुषों, चारणों श्रौर भाटों आदि से जो कुछ पेतिहासिक . यातें उसे मिलीं, उनका वि० सं० १७०७ (ई० स० १६४०) के कुछ पूर्व से वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६४) के कुछ पीछे तक उसने बहुत संप्रह किया। उसने कई जगह तो जिसके द्वारा जिस संवत् में जो वृत्तान्त मिला, उसका उझेल तक किया है। कई वंशायलियां उसने भाटों की ख्यातों से भी उद्भत की हैं, इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीन नामों म्रादि में बहुतसे अग्रुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से उनकी बहुत कुछ शृद्धि हो सकती है। प्रत्येक राज्य के संबंध की जितनी भिन्न भिन्न वार्ते या वंशा-

ष्ठियां मिल सकीं, वे सब नैयासी ने दर्ज की हैं, जिनमें कुछ ठीक हैं और कुछ अग्रुद्ध । लेखक-दोष से कहीं कहीं संवतों में भी अग्रुद्धियां हो गई हैं और कुछ स्थलों पर अपने राज्य का पद्मपात भी पाया जाता है; इसपर भी यह स्थात विक्रम की पन्द्रह्वीं से सत्रहवीं सदी तक के राजपूताने के इति हास के लिए ऊपर लिखी हुई स्थातों की अपेचा विशेष उपयोगी है। उसमें उदयपुर, इंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीसोदियों (गुहि-लोतों); रामपुरे के चंद्रावतों (सीसोदियों की एक शाखा); केंड के गोहिलों (गुहिलोतों); जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के राठोड़ों; जयपुर और मरवर के कछ्याहों, परमारों, पिड़हारों, सिरोही के देवड़ों (चौहानों); चूंदी के हाड़ों तथा बागडिया, सोनगरा, सांचोरा, बोड़ा, कांपलिया, सीची, चीबा, मोहिल आदि चौहानों की भिन्न भिन्न शाखाओं; यादवों और उनकी जाड़ेचा, सरवैया आदि कच्छ तथा काठियावाड़ की शाखाओं एवं राजपूताने के आलों, दिहयों, गौड़ों और कायमस्नानियों आदि का इतिहास मिलता है।

इस प्रकार के इतिहास के अतिरिक्त गुहिलोत (सीसोदिया), परः
मार, चौहान, पिंइहार, खोलंकी, राठों आदि वंशों की भिन्न भिन्न शासाओं
के नाम; अनेक किले आदि बनाने के संयत् तथा पहाड़ों, निदयों और ज़िलों
के विवरण भी मिलते हैं। उक्त ख्यात में चौहानों, राठोंड़ों, कञ्चवाहों और
मारियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया गया है कि उसका
अन्यत्र कहीं मिलना सर्वथा असंभव है। इसी तरह वंशाविलयों का तो
इतना बड़ा संग्रह है कि वह अव अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। उसमें अनेक
लड़ाइयों का वर्णन, उनके निश्चित छंवत् तथा सैकड़ों वीर पुरुषों के ज्ञागीर
पानेया लड़कर मारे जाने का संवत् सहित उल्लेख देखकर यह कहना अनुचित न
होगा कि नैण्सी ग्रेसे वीर प्रकृति के पुरुष ने अनेक वीर पुरुषों के स्मारक
अपनी पुस्तक में सुरिचित किये हैं।वि० सं० १३००(ई० स० १२४३) के बाद से
नैण्सी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए. तो मुसलमानों की
लिखी हुई तवारीखों से भी नैण्सी की ख्यात कहीं कहीं विशेष महत्त्व की
है। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो नैण्सी को राज-

पूताने का अबुल्फ ज़ल माना था। कर्नल टॉड के समय तक यह प्रन्थ प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि उसे यह ग्रंथ मिल जाता तो उसका राजस्थान का इतिहास और भी बिस्तृत तथा विशेष उपयोगी होता । इस ग्रंथ को प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जीधपुर राज्य के स्वर्गीय महामहोपाच्याय कविराजा मुरारिदान को है।

इस काल में समय समय पर भाषा के अनेक पेतिहासिक काव्य भी बने, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासी की हुई। प्राचीन शोध के प्रारंभ से पूर्व यह 'राजपूताने का महाभारत' श्रीर इतिहास का श्रमूल्य कोष समसा जाता था। कई एक श्राधुनिक हिन्दी-लेखके इसको हिन्दी का आदि काव्य मानकर इसे सम्राट् पृथ्वीराज के समय का बना हुआ बतलाते हैं, जो हमारी राय में भ्रमपूर्ण ही है। यदि यह काव्य पृथ्वीराज के समय का बना हुआ होता तो जयानक के पृथ्वीराजविजय के समान इसमें लिखी हुई घटनाएं और वंशावली शुद्ध होती और चौहानों के प्राचीन शिलालेखी से ठीक मिल जाती, परन्तु वैसा नहीं है। यह काव्य वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) के ब्रासपास का बना हुन्ना होना चाहिये। इसमें प्रतिशत १० फ्रारसी शन्द हैं और इसमें दी हुई चौहानों की अधिकांश वंशावली अशुद्ध और अपूर्ण है।इसी तरह पृथ्वीराज के पिता सोमेखर का दिल्ली के तँवर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से विवाह करना, वि० सं० १११४ (ई० स० १०४८) में उससे पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका अपने नाना के यहां गोद जाना, अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुन्दरी का विवाह कन्नीज के राजा विजयपाल से होना, श्राबू पर सलक श्रीर उसके पुत्र जैत परमार का राज्य होना, सलक की पुत्री इच्छनी के साथ वित्राह करने के लिए गुजरात के सोलंकी राजा

<sup>(</sup>१) इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद दो खंडों में नागरीप्रचारिणी समा, काशी, ने प्रकाशित किया है, जिसके प्रथम भाग में गुहित वंशियों (सीसोदियों), चौहानों, सोलंकियों, पिहहारों और परमारों के, और द्वितीय खंड में कल्लवाहों, राठोड़ों, बुंदेलों, जाड़ेचों, माटियों, माजों, तैंवरों, चावड़ों और मुसलमानों के इतिहास का संग्रह हुआ है। मूल पुस्तक में एक वंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी मजुवाद में कमबद संग्रह किया गया है।

भोलाभीम का आग्रह करना, सलख का पृथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देना, भोलाभीम के हाथ से पृथ्वीराज के पिता सोमेखर का मारा जाना, पृथ्वीराज का भोलाभीम को मारना, पृथ्वीराज की यहिन पृथा-बाई का विवाह मेवाड़ के रावल तेजसिंह के पुत्र समर्रासह के साथ होना, कन्नीज के राजा जयचंद का राजस्य यह करना, उसकी पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज के द्वारा हरेगा होना, रावल समर्रासेह का पृथ्वीराज के पन्न में रहकर शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा जाना, पृथ्वीराज का केंद्र होकर गज़नी पहुंचना, पृथ्वीराज के शब्दवेधी वाग से शहाबुद्दीन का मारा जाना, पृथ्वीराज और चंदवरदाई का राज़नी में आत्मघात करना, पृथ्वीराज के पीछे उसके पुत्र रैं सुली का दिल्ली की गद्दी पर घेटना आदि षहुधा मुख्य-मुख्य घटनाएं कल्पित ही हैं। भाटों ने पृथ्वीराज रास्रो को मामाशिक प्रंथ जानकर उसमें दिये हुए पृथ्वीराज के जन्म श्रीर मृत्य के विं सं कामराः १११४ और ११४६ मानकर मेवाड के रावल समर्रीसह (समरती) का वि० सं० ११०६ (ई० स० १०४६) में कन्नीज के राजा जयचंद का वि० सं० ११३२ ( ई० स० १०७४ ) में श्रीर श्रांवेर के राजा पज्जून का वि॰ सं॰ ११२७ (ई॰ स॰ १०७०) में गद्दी पर बैठना स्वीकार कर उदयपुर, जोश्रपुर और जयपुर के पहले के राजाओं के किएत संवत स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिहास में और भी संवत् संबंधी अशु-् बियां हो गई।

पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऐतिहासिक घटनाएं और संवत् आदि जिन-जिन बातों की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की जाती है तो यहीं सिद्ध होता है कि वह पुस्तक वर्तमान रूप में न पृथ्वीराज की समकालीन है और न किसी समकालीन किन की कृति।

पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा रासा, राजविलास,

<sup>(</sup>१) 'अनंद विक्रम संवत् की कल्पना' शीर्षक मेरे लेख में जो नागरीप्रचा-रिगी पत्रिका (भाग १, ए० ३०७-४२४) में प्रकाशित हुआ है इनमें से कई एक घटनाओं के अशुद्ध होने का प्रसंगवशात् विस्तृत् विवेचन किया गया है।

जयविलास (उपयपुर के), विजयविलास, सूर्यप्रकाश (जोधपुर के), राव जैतसी रो छुंद (बीकानेर का), मानचरित्र, जयसिंहचरित्र (जयपुर के), हंमीर-रासा, हंमीर-इड (रण्थंभोर के चौहानों के) श्रादि हिन्दी या डिंगल के प्रथ मिलते हैं। उनमें से कुछ, समकालीन लेखकों के न होने श्रीर कविता की दृष्टि से लिखे जाने के कारण, इतिहास में वे बहुत थोड़ी सहार यता देते हैं।

राजपूत राजाओं, सरदारों आदि के बीरकार्यों, युद्धों में लड़ने था मारे जाने, किसी बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुणों अधवा राणियों तथा उकुराणियों के सती होने आदि के संबंध के डिंगल भाषा में लिखे हुए हज़ारों गीत मिलते हैं। ये गीत चारगों, भाटों, मोतीसरों और भोजकों के बनाये हुए हैं। इन गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घट-नाओं के आधार पर की गई है, परन्तु इनके वर्णनों में अतिश्योक्ति भी पाई जाती है। युद्धों में मरनेवाले जिन वीरों का इतिहास में संक्षिप्त विवर्श मिलता है। उनकी वीरता का ये श्रच्छा परिचय कराते हैं। गीत मा इतिहास में सहायक अवश्य होते हैं। राजाओं, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारणों, भाटों, मोतीसरों आदि के यहां इन गीतों के बड़े यहे संग्रह मिलते हैं। कहीं कहीं तो एक ही स्थान में दो हज़ार तक गीत देखे गये। इनमें से अधिकतर वीररसपूर्ण होने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साह के साथ पढ़े और सुने जाते थे, परन्तु गत पचास वर्षों से लोगों में इनके सुनने का उत्साह भी कम हो गया है और ऐसे गीतों के बनानेवाले बिरले ही रह गये हैं। इन गीतों में से कुछ अधिक प्राचीन भी हैं। परन्तु कई एक के बनाने-वालों के समय निश्चित न होने से उनमें से अधिकांश के रचना-काल का

<sup>(</sup>१) सुभाषित-हारावाल में एक रलोक मुरारि कवि के नाम से उद्धत किया ज्ञाया है, जिसमें चारणों की स्थात और गीतों का उक्केल मिलता है (ना॰ प्र॰ प॰; भाग १, प० २२१-११)। यदि वह वास्तव में अनर्धराघव के कर्ता मुरारि कवि का हो तो यह भी मानना पढ़ेगा कि दसवीं शताब्दी से पूर्व भी ऐसे गीत बनाये जाते थे। नैगासी की स्थात में भी कुछ पुराने गीत, दोहे, छप्पय आदि मिलते हैं।

ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता। गीतों की तरह डिंगल भाषा के पुराने होहे, छुप्पय आदि बहुत मिलते हैं। वे भी बहुधा वीररसपूर्ण हैं और इतिहास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हैं।

राजपूताने के इतिहास के लिए निम्नलिखित फ़ारसी तवारीखें भी उपयोगी हैं —तारीखे अल्फ्री, तवकाते श्रकवरी, मुन्तखबुत्तवारीख, श्रकयर-नामा ( दोनों, अवुल्फ़जल और फ़ैज़ी-छत ), आईने अकवरी, तुजुके जहां-गीरी, इकबालनामा जहांगीरी, बादशाहनामा, शाहजहांनामा, श्रालमगीरनामा, ् मश्रासिरे श्रालमगीरी, युन्तखबुह्नवाव, मश्रासिरुल्डमरा, वहादुरशाहनामा, मीराते सिकन्दरी, मीराते ब्रहमदी, सैरुल्मुताखिरीन ब्रादि । हिन्दुश्रों की श्रपेचा मुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जहां ज्ञहां उनके राज्य रहे, वहां का सविस्तर वृत्तान्त लिखा मिलता है। . प्रसिद्ध सुलतानों और वादशाहों में से कई एक के सम्बन्ध की एक से श्रिधिक स्वतंत्र पुस्तके उपलब्ध हैं। श्रकबर के समय से मनसवदारी की प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, राजाओं के कुटुम्बी श्रादि श्रनेक राजपृत वादशाही सेवा स्वीकार कर शाही मनसबदार बने । उनके मनसव की तरिकक्रयां, कई लड़ाइयों में उनका लड़ना, ज़िलों के सुबेदार बनना आदि वहुत सी वार्ते फ़ारसी तवारीखों में पाई जाती हैं। मञ्जासिरुल्डमरा में राजपूताने के अनेक राजाओं, सरदारों ्रश्रादि की जीवनियों का जो संग्रह किया गया है, उसका चहुत थोड़ा श्रंश राजपूताने की स्यातों श्रादि में मिलता है। मुसलमान चाहे हिन्दुश्रों की पराजय और अपनी विजय का वर्णन कितने ही पत्तपात से लिखते थे श्रौर धर्म द्वेष के कारण हिन्दुश्रों की वुराई तथा अपनी वड़ाई करने में कभी कसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए संवत् तथा मुख्य घटनाएं बहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं।

प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंवरां, कुंवरियों, राणियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की जन्मपत्रियां रहा करती हैं, जिनमें उनके जन्म का संवत्, मास, पन्न; तिथि, वार और

क्रममुंडली लिखी रहती है। उत्मपत्रियों के कई छोटे बड़े संग्रह देखने में आये, जिनमें दो उह्नेखनीय हैं। प्रसिद्ध इतिहासबेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के यहां के पुराने इस्तलिखित गुटके तथा फुटकर संग्रह में वि० सं० १४७२ से वि० सं० रद्रदर (ई० स० १४१४ से ई० स० १८३२) तक की २१४ जन्मपत्रियां हैं। उसमें मेवाड़ के राणाओं, डूंगरपुर के रावलों, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ईडर, रतलाम, नागोर, भेड़ता, भिणाय छोर खरवा मादि के राठोड़ों; कोटा और बूंदी के हाड़ों; सिरोही के देवड़ों, जयपुर के कछुवाहों, ग्वालियर के तंवरों, जैसलमेर के भाटियों, जामनगर के जामों, रीवां के बघेलों, अनूपशहर के बङ्गूजरों, ओर्छा के बुंदेलों, राजगढ़ के गौड़ों, वृत्वावन के गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोलियों, भंडारियों और मुंह्योतें आदि अहलकारों और दिल्ली के बादशाहों, शाहजादों, अमीरों तथा छुज्ञपति शिवाजी आदि की जनमपत्रियां हैं। जनमपत्रियों का दूसरा बड़ा संग्रह (जो जोशपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंडू के घराने का था) हमारे मित्र व्यावर-निवासी मीठालाल व्यास के द्वारा हमें मिला है। इसमें वि० सं० १७३२ और १७३७ (ई० स० १६७४ और १६८०) के बीच चंड्र के वंशधर शिवराम पुरोहित ने अनुमान ५०० जन्मपत्रियों का कम-वद संग्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से समय समय पर वढ़ाई गई। इसमें वि० सं० १४७२ से लगाकर १७३७ (ई० स० १४१४ से लगा-कर (६८०) तक का पुराना संग्रह है, जिसमें दिल्ली के बादशाहों, शाह-ज़ादों श्रीर श्रमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों में सीसोदियों (शिवाजी सहित ), राठोड़ों, कछवाहों, देवड़ों, भाटियों, गौड़ों, हाड़ों, गूजरों, जामों, चौहानों, बुंदेलों, श्रासायचों, पंवारों, खीचियों की और मुंहणोतों, सिंधियों, भएडारियों, पंचोलियों, ब्राह्मणों, राणियों तथा कुंवरियों की जन्मपत्रियां

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; सा० १, प्र० ११४-२०।

<sup>(</sup>२) ये जन्मपत्रियां एक बढ़े गुटके के मध्य में हैं, जिसके पहले और पीछे पुरोहित शिवराम के हाथ की लिखी हुई ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा फुटकर वातें हैं। कई पुस्तकों के अन्त में उनके खिखे जाने के संवत् भी दिये हैं, जो वि॰ सं॰ १७६२ से १७६७ तक के हैं और कई लगह उनके लेखक शिवराम का नाम भी दिया है।

हैं। जनमपत्रियों का इतना बड़ा कोई दूसरा संप्रह हमारे देखने में नहीं आया। कई राजाओं, कुंवरों, सरदारों तथा प्रेसिस राजकीय पुरुषों के जनम-संवत् जानने में ये जनमपत्रियां सहायता देती हैं।

इसी तरह मुसलमान बादशाहों के फ़रमान तथा शाहज़ादों के निशान और राजाओं के पट्टे-परवाने, राजाओं की तरफ़ से बादशाहों के यहां रहनेवाले वकीलों के पत्र, राजकीय पत्र-व्यवहार तथा मरहटों के पत्र हज़ारों की संख्या में मिलते हैं। ये भी इतिहास के लिए उपयोगी हैं।

मुगल साम्राज्य के डगमगाने श्रीर मरहटों के प्रवल होने पर कई एक यूरोपियन, हिन्दू श्रीर मुसलमान राज्यों की सेना में नियुक्त होते रहते थे। उन लोगों के चरित्रग्रन्थ या यूरोप भेजे हुए उनके पन्नों आदि के श्राधार पर जो ग्रंथ लिखे गये हैं, उनमें भी राजपूताने के संबंध की कुछ बातें मिलती हैं; जैसे फ्रांसीसी समक (सौम्ब्रे, बॉल्टर, रैनहार्ड) भरतपुर श्रीर जयपुर के राजाओं के पास श्रपनी सेना रखकर उनसे वेतन पाता रहा। इसी तरह जार्ज थॉमस मरहटों की सेवा में रहा श्रीर जयपुर, बीकानेर, उदयपुर श्रादि से लड़ाइयां लड़ा था। उसके लिखे हुए पन्नों के खाधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पहले कलकत्ते में छपी श्रीर उसका दूसरा संस्करण वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०५) में लन्दन में छपा। उसमें राजपूताने के संबंध की उस समय की कई उपयोगी बातों का समावेश है। जार्ज थॉमस श्रव तक राजपूताने में 'जाज फिरंगी' नाम से प्रसिद्ध है। कुछ फ्रांसीसियों का श्रव तक जयपुर राज्य के जागीरदार होना सुना जाता है।

श्राज से सौ वर्ष पूर्व उपर्युक्त शिलालेख, तास्रपत्र, सिक्के श्रीर संस्कृत
पुस्तक श्रादि सामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास
से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री इतनी श्रवश्य थी कि उससे राजपूताने का
इतिहास बनाने का यस किया जा सकता था, परन्तु मुंहणीत नैणसी के
प्रयास को छोड़कर उस समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास लिखने
का प्रयत्न किसी ने न किया। श्राज राजपूताने के इतिहास पर जितना

प्रकाश पड़ रहा है, उसका श्रेय एक अंग्रेज सैनिक एवं विद्यानुरागी सर्जन— कर्नल टॉड—को है। उक्त महानुभाव ने कैसी स्थिति में किस प्रकार अधक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास की नींव डाली, इससे पाठकों को परिचित कराने के लिए कर्नल टॉड का कुछ परिचय नीचे दिया जाता है—

जेम्स टॉड का जन्म इंग्लैएड के इस्लिग्टन नगर में ता० २० मार्च इं० स० १७८२ (वि० सं० १८३६ चैत्र सुदि ६) को एक उच्च कुल में हुआ था। ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४४) में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी के उच्च पद के सैनिक उम्मद्वारों में भरती होकर दुल्विच नगर की राजकीय सैनिक पाटशाला में प्रविष्ट हुआ और दूसरे साल ही १७ वर्ष की आयु में बंगाल में आया, जहां ई० स० १८०० (वि० सं० १८४६) के प्रारंम में उसे दूसरे नंबर के रेजिमेंट में स्थान मिला। लॉर्ड वेलेज़ली के मोलका द्वीप पर सेना भेजने का विचार सुनकर साहसी टॉड ने उस सेना में सम्मिलित होने के लिए अर्ज़ी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जलसेना में भरती हो गया। किसी कारणवश उस सेना का वहां जाना स्थिगित रहा, परन्तु इससे उसे जलसैन्य-संबंधी कामों का भी अनुभव हो गया। इसके कुल्ज समय बाद वह १७ तम्बर की देशी पैदल सेना का लेफ्टनेएट बनाया गया। उस समय से ही उसकी कुशाश वुद्धि उसके होनहार होने का परिच्य देने लगी। फिर कलकत्ते से हरिद्वार और वहां से दिल्ली में उसकी नियुक्ति हुई।

इञ्जीनियरी के काम में कुशल होने के कारण दिल्ली की पुरानी नहर की पैमाइश का काम लेक्टिनेंट टॉड के सुपुर्द हुआ, जिले उसने वड़ी योग्यता के साथ पूर्ण किया। ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) में ग्रीम मर्सर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडेंट नियत होकर दौलतराव सिंधिया के द्रायार में जानेवाला था। इतिहासप्रेमी होने के कारण राज-द्रायों के वैभव देखने की उत्कंठा से टॉड ने भी उसके साथ चलने की इच्छा प्रगट की। ग्रीम मर्सर ने उसकी प्रश्लानीय स्वतंत्र प्रकृति से परिचित होते के कारण सरकार से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ रहने-वाली सरकारी सेना का अफ़सर नियत किया।

उस समय तक यूरोपियन विद्वानों को राजपूताना श्रौर उसके श्रास-पास के प्रदेशों का भूगोल-संबंधी झान बहुत ही कम था, जिससे उनके वनाये हुए नक्शों में उन प्रदेशों के मुख्य मुख्य स्थान श्रतुमान से ही दर्ज किये गये थे; यहां तक कि चित्तोड़ का क़िला, जो उदयपुर से ७० मील पूर्व की श्रोर है, उनमें उदयपुर से उत्तर-पश्चिम में दर्ज था। राजपूताने के पश्चिमी और मध्य-भाग के राज्य तो उन्होंने बहुधा छोड़ ही दिये थे। उस समय सिंथिया के मेवाड़ में होने के कारण मर्सर को आगरे से जयपुर की . दिच्छी सीमा में होकर उदयपुर पहुंचना था । साहसी टॉड ने आगरे से ्डद्यपुर को प्रस्थान करने के दित से ही अपनी पैमाइश की सामग्री संस्हाली और डॉ॰ हंटर के नियत किये हुए आगरा, दतिया, कांसी आदि को आधारभूत मानकर पैमाइश करता हुआ वह ६० स० १८०६ (वि० सं० १८६३) के जून मास में उक्त राजदूत के साथ उदयपुर पहुंचा। उदयपुर तक की पैमाइंश करने के वाद टॉड ने शेष राजपूताना और उसके आस-पास के प्रदेशों का एक उत्तम नक्शा तैयार करना चाहा, जिससे उक्त राजदूत के साथ जहां कहीं वह जाता या ठहरता, वहां श्रपना वहुतसा ः समय इस कार्य में लगाता। पैमाइश करने के साथ साथ वह उन प्रदेशों े के इतिहास, जनश्रुति आदि का भी यथाशक्ति संग्रह करता जाता था। उसी समय से उसकी श्रमर कीर्तिरूप राजस्थान के इतिहास की सामग्री का संग्रह होने लगा ।

सिंधिया की सेना के साथ साथ टॉड भी उद्यपुर से चित्तोड़गढ़ के मार्ग से मालवे में होता हुआ बुंदेलखंड की सीमा पर कमलासा में पहुंचा! इधर भी उसने अपना काम वड़े उत्साह से जारी रक्खा और जब सिंधिय की सेना ने ई० स० १८०७ (वि० सं० १८६४) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, तो टॉड को अपने कार्य का चहुत अच्छा अवसर मिल गया। कुछ सिपाहियों को लेकर वह राजपूताने के भिन्न भिन्न स्थानों में गया और उधर के अधि-

कांश स्थानों की पैमाइश कर फिर राहतगढ़ में सिंधिया की सेना से आ मिला। जिस हिस्से में वह स्वयं न जा सका, उधर अपने तैयार किये हुए आदिमियों को भेजकर उसने पैमाइश कराई और उसकी स्वयं जांच की। इस तरह १० वर्ष तक निरन्तर परिश्रम कर उसने राजपूताने का पूरा नक्शा तैयार कर लिया, जो अंग्रेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की लड़ाई में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ।

ई० स० १८१३ (वि० सं० १८७०) में उसको कप्तान का पद मिला।
फिर दो वर्ष बाद वह सिंधिया के दरबार का अस्टिंट रेज़िडेंट नियत हुआ।
और यहीं से उसका पोलिटिकल (राजनैतिक) विमाग में प्रवेश हुआ।
राजपूताने के राज्यों के साथ अंग्रेज़ों की संधियां होने पर कप्तान टॉड
उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बंदी और जैसलमेर के राज्यों का पोलिटिकल
एजेंट बना और उसका सदर मुक़ाम उदयपुर नियत हुआ, जहां वह अपने
उत्तम स्वमाव के कारण महाराणा भीमसिंह का विकासपात्र और सलाह-

इस प्रकार राजपूताने में स्थिर होकर उसने अपने इतिहास का कार्य उत्साह के साथ आरंभ किया । महाराणा ने अपने सरस्वती भंडार से पुराण, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो आदि प्रंथ निकलवाकर उनसे पंडितों के द्वारा सूर्य और चन्द्र आदि वंशों की विस्तृत वंशाविलयों और वृत्तान्तों का संग्रह करवा दिया । फिर टॉड ने यित झानचन्द्र को गुरु वनाकर अपने पास रक्खा, जो कविता में निपुण होने के अतिरिक्त कुछ कुछ प्राचीन लिपियों को पढ़ सकता था और जिसे संस्कृत का भी ज्ञान था । ज्ञानचन्द्र के अतिरिक्त कुछ पंडितों और घासी नामक चित्रकार को भी वह अपने साथ रखता था। दौरा करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, सिक्कों, संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन काव्यों, वंशाविलयों, ख्यातों आदि का संग्रह करता और शिलालेखों तथा संस्कृत काव्यों का यित झानचन्द्र से अनुवाद कराता। राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम होने के कारण उसे यहां की भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। वह गांवों

कें वृद्ध पुरुषों, चारणों, भाटों आदि को अपने पास बुलाकर उनसे पुराने गीत तथा दोहों का संग्रह करता और वहां की इतिहास-सम्बन्धी वातें, चत्रियों की वीरता और भिन्न भिन्न जातियों के रीति रिवाज या धर्मसंवंधी वृत्तान्त पूछुता। जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास वहां के राजाओं द्वारा अपने लिए संग्रह कराता और ऐतिहासिक पुस्तकों की नक़ल कर-वाता । प्रत्येक प्राचीन मन्द्रिर, महल स्रादि स्थानों के वनवानेवालों का यथा साध्य पता लगाता और जहां युद्धों में मरे हुए वीरों के चवृतरे देखता, उन-पर के लेख पढ़वाकर या लोगों से पूछकर उनका विचरण एकत्र करता; यदि कोई शिलालेख बहुत उपयोगी होता तो उसे उठवाकर साथ ले जाता । जुहां जाता, वहां के उत्तमोत्तम मन्दिरों व महलों श्रादि के चित्र भी . बनवाता। यह काम बहुधा उसका साथी कैप्टन वॉग्र किया करता था। .. इसी तरह राजाओं और प्रतिष्ठित पुरुषों के अधिकांश चित्र घासी तैयार किया करता था। साथ ही वह स्वयं हिन्दी, संस्कृत, फ्रारसी आदि भाषाओं में लिखे हुए ऐतिहासिक और अन्य विषय के ग्रंथों, ख्यातों एवं प्राचीन तामपत्रों तथा सिकों का संग्रह करता। प्राचीन सिक्कों के संग्रह के लिए मथुरा श्रादि शहरों में उसने श्रपने एजेंट रक्ले थे। इस प्रकार इसने २०००० पुराने सिक्के, सैकड़ों शिलालेख, कई ताम्रपत्र या उनकी नज़लें, वंशावित्यां, बहुतसी ख्यातें तथा अनेक ऐतिहासिक काव्य इकट्टे ं कर लिये।

ई० स० १८१६ के अक्टूबर (वि० सं० १८% कार्तिक) में वह उदयपुर से जोधपुर को रवाना हुआ और नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेराव, नाडौल आदि होता हुआ वहां पहुंचा। वहां से वह मंडोर, मेहता, पुष्कर, अजमेर आदि प्राचीन स्थान देखता हुआ उदयपुर लौट आया; फिर वह बूंदी और कोटा गया। बाड़ोली, भानपुर, धमनार (जहां सुंदर प्राचीन गुफाएँ हैं), भालरापाटन (चंद्रावती), बीजोल्यां, मैनाल, बेगूं आदि स्थानों को देखकर दौरा करता हुआ उदयपुर लौट आया।

टॉड को स्वदेश छोड़े हुए २२ वर्ष हो चुके थे, जिनमें से १५ वर्षों

तक पृथक पृथक पदों पर रहने के कारण उसका राजपूतों के साथ बरावर संबंध रहा। श्रामी सरल प्रकृति और सौजन्य से वह जहां जहां रहा या गया, वहीं लोकिषिय बन गया और उसको राजपूताना तथा यहां के निवा-सियों के साथ ऐसा खोह हो गया था कि उसकी इच्छा थी कि में श्रपनी शेष श्रायु यहीं विवाऊं, परन्तु शारीरिक श्रस्वस्थवा के कारण उसका स्वदेश जाना श्रावश्यक था, और स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह भी था कि देशी राजाओं के साथ छोह रखने से श्रंग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणि-कता के विषय में सन्देह होने लग गया था, जिससे श्रप्रसन्न होकर उसने गवर्नमें इसी सेता छोड़ देने का संकल्प कर लिया।

राजपूताने के इतिहास की बड़ी भारी सामग्री एकत्रित कर उसने स्यदेश के लिए ता० १ जून ई० स० १८२२ (वि० सं० १८८६ ज्येष्ठ सुदि १२) को उदयपुर से प्रस्थान किया। बंबई जाने तक मार्ग में भी वह अपने इति-हासप्रेम और शोधक बुद्धि के कारण इतिहास की सामग्री एकत्रित करता रहा। उदयपुर से गोगूंदा, बीजापुर श्रीर सिरोही होता हुश्रा वह श्रावू पहुंचा, जहां के अनुपम जैन मंदिरों को देखकर अत्यन्त मुग्ध हुआ और उनकी कारीगरी की उसने मुक्तकंड से प्रशंसां की। आवू पर जानेवाला वह पहला ही यूरोपियन था। श्राबृ से परमार राजाश्रों की राजधानी—चंद्रावती नगरी—के खेडहरों को देखता हुआ वह पालनपुर, सिंद्धपुर, अनहिलवाड़ा (पाटण ), ऋहमदाबाद, बड़ोदा आदि स्थानों में होकर खमात पहुंचा। वहां से सौराष्ट्र ( सोरंड ) में जाकर भावनगर श्रौर सीहोर देखता हुआ वह वलभीपुर (वळा) पहुंचा। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल यही था कि जैनों के कहने से उसे यह विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं का राज्य पहले सौराष्ट्र में था श्रौर उनकी राजधानी वलभीपुर थी, जहां का अनुसंधान करना उसने अपने इतिहास के लिए आवश्यक समसा। उन दिनों सड़कें, रेल, मोटर आदि न थीं, ऐसी अवस्था में केवल इतिहास-प्रेम श्रीर पुरातत्व के अनुसंधान की जिज्ञासा के कारण ही उसने इतना अधिक किए सहकर यह यात्रा की। सोमनाथ से एक कोस दूर वेरावल स्थान के

एक छोटेसे मन्दिर में गुजरात के राजा अर्जुनदेव के समय का एक यहा ही उपयोगी लेख उसे मिला, जिसमें हिजरी सन् ६६२, वि० सं० १३२०, वलमी संवत् १४४ और सिंह संवत् १४१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने से उसने अपनी इस कप्टपूर्ण यात्रा को सफल सममा और इससे मलभी तथा सिंह संवतों का प्रथम शोधक और निर्णयक्ती वनने का श्रेय उसे ही मिला। सोमनाथ से घूमता हुआ वह जूनागढ़ गया, जहां से थोड़ी दूर एकं चहान पर उसने अशोक, ज्ञप रुद्रदामा और स्कन्दगुप्त के लेख देखे, परन्तु उस समय तक उनके पढ़े न जाने के कारण उसकी आकांत्रा पूर्ण न हो सकी। गिरनार पर जैन-मंदिर और यादवों के शिलालेख आदि देखकार गूमली, द्वारिका, मांडवी (कच्छ राज्य का वन्दर) होता हुआ वह बंबई पहुंचा। इस यात्रा का सविस्तर वृत्तान्त उसने अपने "ट्रैवल्स इन वेस्टने इरिड्या" नामक एक वृहद् अन्थ में लिखा है, जो उसकी मृत्यु के वाद प्रकाशित हुआ। तीन सप्ताह तक वंबई में रहकर उसने स्वदेश को प्रस्थान किया। इस समय वह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामगी ले गया था कि उसको वहां केवल अपने सामान का ७२ पौंड महसूल देना पड़ा।

टॉड के इंग्लैंगड पहुंचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल पशि-याटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। वहां जाते ही वह भी उसका समासद वन गया और कुछ समय वाद अपने विद्यानुराग के कारण वह उसका पुस्तकालयाध्यक्त बनाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही उसने पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० सं० १२२४ माघ सुदि ७ (ई० स० ११६८ तारील १६ जनवरी) के लेख पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण निवन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा हुई। तद-नंतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास संबंधी कई अन्य निबंध भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने के इतिहास की श्रोर श्राकर्षित हुआ।

टॉड ई० स० १८२४ में मेजर और १८२६ में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ। अपनी तीन वर्ष की छुट्टी समाप्त होने पर उसने अपने पूर्व-संकरण के श्रित्या। ई० स० १८२१ (वि० सं० १८८२) में सरकारी नौकरों से इस्तीफ़ा दे दिया। ई० स० १८६६ (वि० सं० १८८३) में उसने ४४ वर्ष की श्रवस्था में तिवाह किया श्रीर थोड़े ही दिनों वाद स्वास्थ्य-सुधार के लिए यूरोप की यात्रा की।

ई० स० १८२६ (वि० सं० १८८६) में उसने राजपूत जाति के कीर्तिस्तम्भ-रूप 'राजस्थान के इतिहास' की पहली जिल्द और ई० स० १८३२ (वि० सं० १८६६) में दूसरी जिल्द प्रकाशित की। फिर ई० स० १८३४ (वि० सं० १८६२) में 'पश्चिमी मारत की यात्रा' नामक पुस्तक लिखकर समाप्त की। उसे छुपवाने के लिए वह १४ नवम्बर १८३४ (वि० सं० १८६२) को लगडन गया, परन्तु उसके दो ही दिन बाद, जब वह एक कम्पनी के यहां अपने लेनदेन का हिसाब कर रहा था, एकाएक मिरगी के आक्रमण से वह मूर्जित हो गया और २७ घंटे मूर्जित रहने के अनंतर ता० १७ नवम्बर को ४३ वर्ष की अवस्था में उसने इस संसार से प्रयाण किया।

टॉड का कृद ममोला था। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट और चेहरा प्रभावशाली था। उसकी शोधक बुद्धि बहुत बढ़ी हुई थी। वह बहुश्रुत, इतिहास का प्रेमी और असाधारणवेत्ता, विद्यारितक तथा चित्रय प्रकृति का निरिममानी पुरुष था। यही कारण था कि राजपूर्तों की वीरता और आत्मत्याग के उदाहरणों के जानने से उसको राजपूर्तों के इतिहास से बड़ा प्रेम हो गया था।

टॉड ने जब अपना सुप्रसिद्ध और विद्वत्तापूर्ण इतिहास लिखा, उस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ ही हुआ था। उस समय उसे न तो कोई पुरातत्त्वान्वेषण संस्था इस महान् कार्य में सहायता दे सकी और न उससे पूर्व किसी विद्वान् ने राजपूताने में कुछ शोध किया था। ऐसी अवस्था में इतना महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखना कितना कठिन कार्य था, यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपना इतिहास अधिकतर पुराणादि प्रथीं, भाटों की ख्यातों, राजाओं के दिये हुए अपने अपने इतिहासी और वेशावितयों, प्राचीन संस्कृत और हिन्दी काव्यों तथा कुछ फ्रारसी तवारी को आधार पर लिखा, परन्तु केवल इन्हीं पर उसने संतोष न किया और भिन्न भिन्न शिलाले खों तथा सिकों की खोजकर उसने पृथ्वीराज-रासो और भाटों की ख्यातों की कई अग्रु दियां ठीक की।

- पहली जिल्द में राजपूताने का भूगोलसंबंधी वर्णन, सूर्य, चन्द्र श्रादि पौराणिक राजवंशों और िछले ३६ राजवंशों का विवेचन, राजपूताने में जागीरदारी की प्रथा, श्रौर श्रपने समय तक का उदयपुर का इतिहास तथा वहां के त्यौहारों आदि का वर्णन एवं उदयपुर से जोधपुर और जोधपुर से उदयपुर लौटने तक के दौरे में जहां जहां उसका ठहरना हुआ, वहां का तथा उनके आसपास के स्थानों के बुत्तान्त, वहां के इतिहास, शिल्प, शिलालेख, राजाओं और सरदारों का वर्णन, लोगों की दशा, भौगोलिक स्थिति, खेतीवारी, वहां के युद्धों, वीरों के स्मारकों, दन्तकथाओं तथा अनेक पेतिहासिक घटनाओं का विवरण है। यह विवरण भी वड़ा ही रोचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिल्द में जोधपुर, बीकानेर श्रीर जैसलमेर का इतिहास, मरुस्थली का संजिप्त वृत्तान्तः श्राम्बेर का इतिहास, शेखावतों का परिचय, हाड़ौती (बूंदी) श्रीर कोटे का इतिहास एवं उदयपुर से कोटा श्रीर कोटे से उदयपुर तक की दो यात्रास्त्रों का सविस्तर विवरण है। इन दोनों दौरों का विवरण भी ें ठीक वैसा और उतने ही महत्त्व का है जितना कि जोधपुर के दौरे का ऊपर बतलाया गया है। इन दोनों जिल्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने राजाश्रों, प्रसिद्ध वीरों, ऐतिहासिक स्थानों और कई उत्तम दश्यों श्रादि के श्रपने तैयार करवाये हुए श्रनेक सुन्दर चित्र भी दिये हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशित होने से राजपूत वीरों की कीर्ति, जो पहले केवल भारतवर्ष में सीमाबद्ध थी, भूमएडल में फैल गई। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई कि इस वृहद् ग्रंथ के अनेक संस्करण भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों और इंग्लैंग्ड में प्रकाशित हुए। भारत में तो हिन्दी, गुजराती, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं में इसके कई अनुवाद प्रकाशित हुए और कई भाषाओं में इसके आधार पर स्वतन्त्र ऐतिहासिक पुस्तक, काव्य, उपन्यास, नाटक तथा जीवनचरित्र लिखे गये और अब भी लिखे जा रहे हैं।

टॉड स्वयं संस्कृत से अनिभन्न था, इसलिए संस्कृत के शिलालेखीं के लिए उसे अपने गुरुं यति ज्ञानचन्द्र से सहायता लेनी पड़ती थी। ज्ञान-चन्द्र भाषा-कविता का विद्वान् होने पर भी श्रिधिक पुराने शिलालेखों को ठीक ठीक नहीं पढ़ सकता था और उसको संस्कृत की ज्ञान भी साधारण ही था, जिससे टॉड की संगृहीत सामग्री का पूरा पूरा उपयोग न हो सका, श्रीर कुछ लेखों के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिहास में कुछ श्रशुद्धियां रह गईं। राजाश्रों से उनके यहां के लिखे हुए जो इतिहास मिले, उनके अतिशयोकिपूर्ण होने एवं विशेष खोज के साथ न लिखे जाने के कारण भी इतिहास में कई स्थल दोषपूर्ण हैं। आटों और चारणों की ख्यातों तथा गीतों को आधारभूत मानने के कारण एवं बहुतसी अनि-श्चित दन्तंकथांओं का समावेश होने से भी त्रुटियां रह गई हैं। संस्कृतं भाषा तथा भारतीय पुरुषों या स्थानों के नामों से पूर्ण परिचय न होने से कई जगह नामों की अग्रुद्ध कल्पना हुई है। कहीं यूरीप और मध्य पशियां की जातियों तथा राजपूतों के रीति-रिवाज़ों का मिलान करने में भ्रमपूर्ण श्रनुमान भी किये गये हैं। फुछ लोगों की लिखवाई हुई बातों की ठीक ठीक ... जांच न कर उनको ज्यों-की-त्यों लिखने से भी अशुद्धियां रह गई हैं। इसपर भी टॉड का इतिहास एक अपूर्व अंथ है। यह इतिहास अपने विषय का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। टॉड के बाद किसी भी थूरोपियन या भारतीय विद्वान् ने इन सौ वर्षों में राजपूताने के इतिहास के लिए इतना अगाधं और प्रशंसनीय परिश्रम नहीं किया। आज भी राजें पूताने का इतिहास लिखने में टॉड का आधार लिये विना काम नहीं चलें सकता ।

<sup>(</sup>१) ई॰ स॰ १६०१ में मैंने 'कर्नेख जेम्स टॉड का जीवनचरित्र' नामक छोटी पुस्तक खिखी थी, जो ई॰ स॰ १६०२ में खड़विखास बेस, बांकीपुर (एटना)

कर्नल टॉड का इतिहास प्रकाशित होने के पीछे के राजपुताने के इतिहाल के लिए नीचे लिखे हुए ग्रंथ उपयोगी हैं। एचिसन की 'कलेक्शन श्रॉर्च् ट्रीटीज़, एक्षेज्मेंट्स एएड सनद्ज़' ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे संस्करण की तीसरी जिल्द ); जे. सी. वृक्ष-इत 'हिस्ट्री ब्रॉव् मेवार' श्रीर ंप पोलिटिकल हिस्टी आव दी स्टेट ऑव जयपुर', जनरल शावर्स की 'प मिसिंग चैंप्टर ब्रॉव् दो इंडियन म्युटिनी', ई० स० १८१७ के विद्रोह के संबंध की कई अंग्रेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटन कृत 'चित्तोर पएड दी मेवार फ़ेंमिली', राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गैज़ेटियर (पुराने श्रीर नये), 'इम्पीरियल गैज़ेटियर ऑव् इंडिया; राजपूताने की भिन्न भिन्न एजें ंसियों और राज्यों की सालाना रिपोर्टें, चीक्स पएड लीडिंग कैमिलीज़ इन राजपूताना', कर्नल वॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास आदि। कर्नल टॉड के पीछे बूंदी के महाराव रामसिंह के समय मिश्रण स्येमक्काने वंशमास्कर नामक कविताबज् वड़ा श्रंथ लिखा; जिसमें बूंदी के राज्य का उस समय तक का तथा राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों एवं राजवंशों का भी कुछ इतिहास है। इस वृहदुश्रन्थ का कत्ती उत्तम कवि श्रीर श्रच्छा विद्वान् था, परन्तु इतिहासवेत्ता नहीं इस्रतिए उसने विक्रम संवत् की सोलहवीं शताव्दी के प्रारंभ के श्रासपास तक का इतिहास श्रधि-ं कतर भाटों के आधार पर लिखा, जो बहुधा विश्वास-योग्य नहीं है। पिछला इतिहास ठीक है, परन्तु उसमें भी विशेष अनुसंधान किया हो, पेसा पायां नहीं जाता ।

भरतपुर-निवासी मुंशी ज्वालासहाय ने 'वक्राये राजपूताना' नाम की पुस्तक उर्दू भाषा में तीन जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने के समस्त राज्यों का इतिहास देने का यत किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास

से प्रकाशित हुई श्रीर उसका दूसरा संस्करण खड़विकास ग्रेस से प्रकाशित 'हिंदी टॉड-राजस्थान' के प्रथम खंड के प्रारंभ में प्रकाशित हुआ है। उसका गुजराती अनुवाद गुजराती भाषा के 'राजस्थान नो इतिहास' की पहली जिल्दू में प्रकाशित हुआ। जो महाशय कर्नत टॉड श्रीर उसके प्रथ के विषय में आधिक जानना चाहें, वे उसे पहें।

तो टॉड से ही लिया गया है और पिछला सरकारी रिपोर्टी, अन्य पुस्तकों तथा अपने परिचय से लिखा है।

उद्यपुर के महाराणा सजनसिंह ने अपने विद्यानुराग और इतिहास प्रेम के कारण महामहोपाष्याय कविराजा श्यामलदास को 'वीरविनोह' नामक उदयपुर का विस्तृत और राजपूताने के अन्य राज्यों तथा जिन जिनसे मेवाड़ का संबंध रहा, उनका संज्ञिप्त इतिहास लिखने की आजा दी । इस बृहद् इतिहास के लिखने तथा छुपने में अनुमान १२ वर्ष लगे और एक लाख रुपये व्यय हुए। कर्नल टॉड के अंथ के आतिरिक्त इसमें फ्रांरसी तवारीखों, कुछ शिलालेखों, ख्यातों तथा संस्कृत और माषा के काव्यों से बहुत कुछ सहायता ली गई है। कई हज़ार पृष्ठों में यह बृहद् अंथ समाप्त हुआ है; टॉड के पीछे ऐसा कोई दूसरा अंथ नहीं बना। इसके पहले खंड के आरंभ में कई अनावश्यक वार्ते भर दी गई हैं तो भी यह अंथ इतिहास के लिए अवश्य उपयोगी है। इसको छुपे ३४ वर्ष हो चुके, परन्तु यह अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। सौभाग्य की बात है कि इसकी कुछ प्रतियां बाहर निकल गई, जिनको आप्तकर आजकल के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में इतिहास लिखनेवाले विद्वान इससे भी सहायता ले रहे हैं।

वि० सं० १६४८(ई० स० १८६२)में चारण रामनाथ रत्तूं ने 'इतिहास राजस्थान' नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें करोली, भरत-पुर, धोलपुर और टोंक को छोड़कर राजपूताने के १४ राज्यों का संचिप्त इतिहास है। यह भी बहुधा टोंड के आधार पर लिखी गई है।

मुशी देवीप्रसाद ने 'प्रसिद्ध चित्रावली' में उदयपुर, जोधपुर, चीका-नेर श्रीर जयपुर के कुछ राजाश्रों की जीवनियां हिन्दी या हिन्दी-उर्दू, में प्रकाशित की थीं, परंतु वे वहुत ही संचित्र हैं।

इन पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ और भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वे उद्लेखनीय नहीं हैं।

अब हमारे इतिहास के प्रकाशित किये जाने के सम्बंध में दो शब्द

कहता अनुचित न होगा। धेपई में रहते समय विद्याधी जीवन में ही मुभी इतिहास और पुरातत्व से अधिक प्रेम हुन्ना, श्रौर जब मैंने प्रीस तथा रोम के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास पढ़े, तव मेरे हृद्य में प्राचीन भारत का इतिहास जानने की प्रवल उत्कंठा उत्पन्न हुई। उसी समय से मैंने भारत के पुराने इतिहास का अध्ययन आरंभ किया और प्राचीन इतिहास या पुरातत्व ं संबन्धी जो कोई केख, पुस्तक, शिलालेख या ताम्रपत्र मेरे दिएगोचर होता, उसे में अवश्यमेव पढ़ता। इस अध्ययन से मुक्ते बहुत कुछ लाम हुआ और मेरी रुचि पुरातन इतिहास तथा पुरातत्त्व की श्रोर निरंतर यदती गई। इन्हीं दिनों कर्नल टॉड के राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से मेरे हृदय पर षड़ा प्रभाव पड़ा । राजपूतों की स्वदेशमिक, आत्मत्याग तथा आदर्श . बीरता के खनेक उदाहरण पढ़कर में सुग्ध हो गया और राजपूताने का 📲 निवासी होने के कारण यहां का विस्तृत इतिहास जानने के लिए मैं उत्सुक हुआ और यह उत्कंठा इतनी बड़ी कि मैंने राजपूताने के राजाओं के दरबार, प्राचीन दुर्ग, रण्लेत्रादि सब ऐतिहासिक स्थान देखने तथा शिलालेख. तामपत्र श्रादि संग्रह करने का निश्चय कर लिया। तद्नुसार मैं वि॰ सं॰ १६४४ (ई० स० १८८८) में उदयपुर पहुँचा। उन दिनों 'वीर विनोद', जिसका वर्णन ऊपर किया है, सारा लिखा जा चुका था और दो-तिहाई छुप भी गया था। मेरे इतिहास प्रेम के कारण में वहां के इतिहास-कार्यालय ं का मंत्री बनाया गया, जिससे मुस्रे मेवाड़ के भिन्न भिन्न एतिहासिक स्थलों को देखने श्रीर ऐतिहासिक सामग्री (ख्यातें, गीत श्रादि) एकत्र करने का बहुत श्रव्हा श्रवसर मिल ग्या। जब उदयपुर में विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय धौर स्यूजियम कोले गये, तव में ही उनका श्रध्यदा नियत ं हुआ, जहां के पुरातत्त्व विभाग के लिए भी मुक्ते शिलालेखों, सिक्तों, मूर्तियों प्राचीन कारीगरी के सुन्दर नमूनों आदि के संग्रह करने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ। अनेक शिलालेखों को पढ़ने या उनका संग्रह करने से मुक्ते यह अनुभव हुआ कि मारतवर्ष में असंख्य शिलालेख, ताम्रपन्न और सिके उपलब्ध होते हैं, परन्तु उनकी लिपियाँ इतनी प्राचीन और मिश्र भिश्र हैं

कि उन्हें पढ़नेवाले विद्वान् इने गिने ही हैं। यदि संस्कृतक्षपंडित भी प्राचीन लिपियों को पढ़ना सीख जावें तो शिलालेखों को प्रसिद्धि में लाने के लिए श्रित्रिक सुविधा हो जायः परंतु इस विषय पर श्रेश्रेज़ी या श्रन्य किसी भाषा में भी उस समय तक कोई प्रन्थ न था। इस बुटि को पूर्ण करने के लिए मैंने वि० सं० १६४१ ( ई० स० १८६४ ) में 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक पुस्तक प्रकाशित की और इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण भारतीय तथा यूरोपियन विद्वानों ने उसका श्रच्छा श्रादर कर मेरे उत्साह को श्रीर भी बढ़ाया। इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास तथा प्राचीन शोध की तरफ़ मेरी प्रवृत्ति और भी बढ़ी, और मैंने भारतीय ऐति-द्यासिक प्रथमाला प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के फलस्बरूप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलंकियों के प्राचीन इतिहास के रूप में विकसित हुआ, परन्तु कई कारणों से उक्त अंथमाला के अन्य भाग प्रकाशित न किये जा सके। उदयपुर में रहते हुए अवकाश के समय इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अन्य राज्यों तथा भारत के भिन्न भिन्न वि-भागों में भी भ्रमण करता रहा और वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में काठियावाड़ के जामनगर राज्य में तो काबों ने मुक्ते लूट भी लिया था। परन्त मेरी तैयार की हुई वहां के अनेक शिलालेखों की छापे एवं प्राचीन सिक्के बच गये, क्योंकि वे उस समय मेरे साथ न थे।

वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०६) में मेरी नियुक्ति अजमर के राज-प्ताना म्यूजियम पर हुई, जिससे मुक्ते राजप्ताने के बहुत से राज्यों में भ्रमण करने का और भी अवसर मिला, कर्नल टॉड के देखे हुए स्थानों में से अधिकांश के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान मैंने देखे, और इन दौरों में भी मैंने बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातों आदि का संग्रह किया। यहां रहते हुए मैंने सिरोही राज्य के अधिकांश में दौरा कर वहां का इतिहास प्रकाशित किया। फिर मेरी 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का प्रथम संस्करण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के साग्रह अनुरोध से चार वर्ष तक सतत परिश्रम कर मैंने उसका परिवर्धित द्वितीय संस्करण प्रकार शित किया। हवें को बात है कि उसका भी देशी और विदेशी विद्वानों ने अच्छा आदर किया।

इस तरह राजपूताने में रहते और यहां का अनुसंधान करते हुए असे लगभग चालीस वर्ष हो गये। इस दीर्घ काल में में राजपूताने के इतिहास की सामग्री-शिखालेख, सिके, ताम्रपत्र, संस्कृत श्रीर हिन्दी श्रादि के प्राचीन या नवीन काज्य, ख्यातें, गीत, दोहे श्रादि—का निरन्तर यथाशक्ति संग्रह करता रहा । मैंने यह संग्रह केवल अपने इतिहास-प्रेम से प्रेरित होकर ही किया था। इस प्रकार पाठक जान जावेंगे कि मैंने श्रव तक अपनी ६४ वर्ष की आयु -विद्यार्थी जीवन को छोड़कर-राजपृताने में ही बिताई है और मैं गत चालीस वर्षों से राजपूताने के राज्यों में पेतिहा-सिक खोज करता रहा हूं। पेतिहासिक स्थलों को देखने की इच्छापति के लिए अनेक स्थानों -गांत्रों, जंगलों, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के खंडहरों, ंपुराने क्रिलों ऋदि—में अमण करते हुए मैंने अनेक असुविधाओं का सामना किया है। राजपूताने में रेल अन्य प्रान्तों की अपेत्ता बहुत थोड़ी होने के कारण तांगे. घोड़े, ऊँट, हाथी पर तथा पैदल भी मुक्ते श्रव तक कई हज़ार मील का भ्रमण करना पड़ा है। सामग्री संग्रह करने का कार्य बराबर होता रहा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने के ्र अनन्तर मेरा ध्यान राजपूताने के इतिहास की तरफ़ गया। यह तो सब की भलीमांति विदित है कि राजपूताने के इतिहास को प्रकाश में लाने का प्रथम परिश्रम कर्नल टॉड ने किया था। परन्तु उस समय प्राचीन शोध के कार्य का आरम्भ ही हुआ था, अतएव कर्नल शॉर्ड को अएन ग्रंथ की रचना 'बंड्वे-भाटों की ख्यातों, प्रत्येक राजवंश की प्रचलित दन्तकथाओं श्रीरः प्रत्येक राज्य ने जो कुछ अपना इतिहास दिया, उसी पर करनी पड़ी। उसके राजस्थान के इतिहास की प्रकाशित हुए १०० वर्ष होने आये हैं। इस अर्से में कई पुरातत्त्ववेत्ताओं के बड़े परिश्रम और सतत खोज से राज-प्रताना और उससे संबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों से हज़ारों शिलालेख, सैकड़ों दानपत्र, कई राजवंशों के प्राचीन सिकके, अनेक संस्कृत, प्राकृत,

हिन्दी एवं डिंगल भाषा के काव्य, मुँहणोत नैणसी की ख्यात, बड़से भाटों की श्रानेक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषों-द्वारा संगृहीत भिन्न मिन राज्यों की ख्याते, वंशाविलयों की कई पुस्तकें, अनेक फ्रांरसी तवारीलें तथा पुराने पत्र-व्यवहार संगृहीत हुए हैं। बड़वे-भाटों की ख्यातों में दिये हुए प्राचीन इतिवृत्त पुरानी वंशावित्यां तथा विक्रम संवत् की पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व के राजाओं के संवत् प्राचीन शोध की कसौटी पर प्रायः कपोलकिएंत क्षित्र हुए। नवीन शोध से भारत के इतिहास के साथ साथ राजपूताने के इतिहास में भी बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई है। इतनी सामग्री उपस्थित हो जाने पर भी, जहां तक हम जानते हैं, टॉड की पुस्तक की बहुत सी झटियां अब तक दूर नहीं हुई हैं। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) में अद्गविलास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित होनेवाले टॉड-राज-स्थान के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते हुए हमने यथामति टॉड के अपूर्व अंथ के बुख प्रकरणों की पेतिहासिक बुटियों को श्रपनी विस्तृत टिप्पाणियों द्वारा दूर करने तथा जो नई बातें मालूम हुई, उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया था। परन्तु कई कारणों से उस अनुवाद के केवल १४ प्रकरण ही छए सके. जिससे उक्त महानुमाय के श्रंश्रेज़ी प्रंथ का बहुत ही थोड़ा श्रंश हिन्दी संसार के सामने स्क्बा जा सका।

जहां तक इम जानते हैं, श्राधुनिक शोध के श्राधार पर राजपूताने का वास्तिवक इतिहास श्रव तक लिखा ही नहीं गया। जहां श्रन्य स्वतन्त्र एवं समुक्त देशों में ज़रा ज़रा-सी घटना को लेकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग में—श्रीर वह भी इतिहास का महत्व पूर्ण-तया श्रजुभव करते हुए—जिस राजस्थान की वीरता न केवल भारतवर्ष में बरन संसार में श्रद्धितीय कही जा सकती है, श्रीर जिसका वर्णन हमारे देशवासियों-द्वारा स्वर्णाचरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रम-बद्ध, खोजपूर्ण, विशद, प्रमाण्यूत तथा सचा इतिहास श्रभी तक नहीं लिखा गया। जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोड़ दुर्गादास श्रादि वीर-पुक्रवों ने श्रपने जन्म से श्रलंहत किया है, उसके इतिहास के श्रभाव से

किस इतिहास-प्रेमी के हृदय में दु:ख न होगा ? फ्रांस में नेपोलियन एक वड़ा वीर पुरुष हुआ। उस देश पर दृष्टिपात करने से जान पड़ता है कि नेपो-लियन के जीवन पर सैकड़ों आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, श्रीर उसके समय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिहास-प्रंथों में श्रंकित ेन हुई हो। प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की गूंज जिस देश के कोने फोने में सुनाई देती है, श्रौर जिसने भारतवर्ष श्रौर विशेषकर राजपूताने का मुख उज्वल किया है, क्या शिचित-वर्ग को उस देश के सबे इतिहास का श्रमाव नहीं जान पड़ता ? किसी समय शौर्य, पराक्रम, तेज एवं वीरता-श्रीरता में सबसे बढ़ा-चढ़ा श्रीर स्वतन्त्रता की रज्ञा के लिए श्रात्मोत्सर्ग करने में सर्वाप्रणी होनेवाला यह राजपूताना त्राज अपने अतीत गौरव की 'भूल गया है। वीसवीं शताब्दी के आरंभ से भारतीय विद्वानों ने इतिहास खिखते की ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जहां श्रनेक भारतीय विद्वान् े भारतवर्ष के मिन्न भिन्न कालों और प्रान्तों के इतिहास लिखने में संलग्न हो रहे हैं, वहां राजपूताने के इतिहास की तरफ़ किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया। में चाहता था कि यदि कोई सुयोग्य ऐतिहासिक तथा पुरातत्त्ववैत्ता इस कार्य को अपने हाथ में ले, तो में अपनी संग्रह की हुई सामग्री-हारा उसे पूर्ण रूप से सहायता दूं, परन्तु जब इतने वर्षों में किसी विद्वान् ने इस तरफ़ ध्यान ही न दिया, तव मेरी संगृहीत सामग्री श्रौर इतने वर्षों के श्रध्ययन तथा भ्रमण् से प्राप्त राजपूताने के इतिहास का मेरा अनुभव निष्कल न हो, यह विचार कर-श्रपनी वृद्धावस्था एवं शारीरिक श्रस्वस्थता होते हुए भी मैंने यह निश्चय कर लिया कि यधाशक्ति अपनी शेष आयु राज प्रताने का एक स्वतन्त्र इतिहास लिखने में व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी साहित्य में राजपूताने के इतिहास का जो अभाव है, उसके कुछ अंश की तो पूर्ति हो जाय। इसी निश्चय के श्रमुसार मैंने वि० सं० १६५२ ( ई० स० १६२४) के आरंभ से इसका खंडशः प्रकाशन आरंभ किया। यह ग्रन्थ कई जिल्दों में समाप्त होगा।

- पहली जिल्द के प्रथम चार अध्यायों की संबंध समस्त राजपूताने

से हैं। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के सुभीते के लिए उसका संचिप्त परिचय पृ० ३४४-३४६ में दे दिया गया है, श्रतएव उसे यहां दुहराने की श्रावश्यकता नहीं। फिर वर्तमान राज्यों का इतिहास श्रारम्भ होता है। राजपूताने के राज्यों में सबसे प्राचीन उदयपुर श्रीर वंशों में सबसे श्रधिक 🤄 गौरवान्वित गुहिलवंश है। इसी लिए हमने उदयपुर राज्य के इतिहास को प्रथम स्थान देना उचित समभा। उक्त राज्य के इतिहास के पहले अध्याय में भूगोल-सम्बंधी वर्णन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता एवं उसके गौरव का वर्णन और उसके संबंध की कई विवादग्रस्त बातों का सप्रमाण निराकरण किया है। तीसरे अध्याय में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास लिखा गया है, जो अब तक अंधकार में ही था। कर्नल टॉड ने आज से सौ वर्ष पूर्व जो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, वह त्रुटिपूर्ण तथा नाममात्र का है। टॉड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में लाने का किसी ने उद्योग किया ही नहीं, इसलिए हमने प्राचीन इतिहासी पर अपने अनुसंधानों द्वारा कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्त . किया है। परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में विशेष उन्नति हुई, तो मेवाड़ में अनेक स्थानों से प्राचीन इतिहास की प्रचुर . सामग्री उपलब्ध होगी, जिसकी सहायता से भविष्य में वहां का एक सर्वा-गपूर्ण प्राचीन इतिहास लिखा जा सकेगा। उक्त तीसरे ऋघ्याय के साथ ही हमारे इतिहास की पहली जिल्द समाप्त होती है। दूसरी जिल्द में मेवाड़ का इतिहास पूर्ण करने का यहा किया जायगां। फिर कमश: हुंगरपुर, बांस-बाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, श्रलंबर, बूंदी, कोटा, सिरोही, करौली, जैसलमेर, मालावाड़, भरतपुर, घौलपुर, टोंक श्रीर श्रजमेर के संरकारी इलाक़े व इस्तमरारदारों का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में वहां का भूगोल-संबंधी वर्णन और वहां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा श्रंत में प्रसिद्ध सरदारों आदि का संचित्र परिचय दिया जाय। प्राचीन स्थानीं, प्रसिद्ध राजाओं तथा सरदारों श्रादि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यत्न किया जायगा।

हम किसी प्रकार यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारा यह इतिहास सर्वोगपूर्ण है, क्योंकि अब तक हम इस बात को भली-भांति जानते हैं कि इस इतिहास में अनेक जुटियां रह गई होंगी। हमारा अनुभव पर्याप्त नहीं हुआ है, कई बातों की हमें श्रब तक जानकारी न हो; इस कारण कई ब्रिटियां रह जाना संसव है। साथ ही हमारी यह भी धारणा है कि राजपूताने का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय अभी दूर है, इंथोंकि उसके लिए विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य में निरन्तर उन्नति होती गई, तो न्नाधी शताब्दी के भीतर इतिहास की कायापलट हो जायगी और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर राजपूताने का एक सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वागसुंदर इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी विद्वान् को ही मिलेगा; परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि भविष्य में जो कोई इतिहासवेत्ता इस देश का ऐसा इतिहास लिखने में प्रवृत्त होगा, उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सहायता श्रवश्य देगा। हमारी श्रांतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-द्वारा राजपूताने के मावी इतिहास-कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निर्माण में ं उनको कुछ सुगमता हो। दूसरी बात यह है कि हमने अपने इतिहास के पृष्ठों में 'नामूलं लिख्यते किञ्चित्', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का प्रयत्न किया है। इसका कारण यही है कि पाठकों को प्रत्येक बात का प्रमाख वहीं मिल जाय और उसके लिए विशेष अस न करना पड़े। अप-काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पण में मूल अवतरण दे दिये हैं और प्रकाशित शिलालेखादि से आवश्यकता के छनुसार।

इस इतिहास में हमने राजपूताने के प्रचलित प्रान्तीय शब्दों का उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राखा', 'राखी' और 'घाट' इत्यादि। 'राखा', 'राखी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान इनको ठीक न समभेंगे, परन्तु उनके 'राना' और 'रानी' शब्द वास्तव में राजाओं के यहां प्रयुक्त नहीं होते। राजपूताना, माखवा, गुजरात, काठियाः

वाड़, वुंदेलखंड और बग्नेलखंड ग्रादि प्रदेशों में, जहां राजाओं के राज्य हैं, ये शब्द 'राखा' और 'राखी' ही बोले जाते हैं, न कि 'राना' और 'रानी'। फ़ारसी श्रोर श्रंग्रेज़ी की वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण उनमें 'ण' श्रजर न होने से उसके स्थान पर 'न' ही लिखा जाता है, जिसका अदुकरण कुछ हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्दी-लेखक नागरी श्रक्रों के नीचे विन्दियां लगाकर उनको फ़ारसी उचारण के समान बनाने की चेष्टा करते .हैं, तो ऐसे विशाल प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यों-के-त्यों रखना हमें अनुचित प्रतीत नहीं होता। श्रंप्रेज़ी की श्रपूर्ण वर्णमाला में लिखे हुए राज-पूताने के कई नामों का अनुकरण कर हिन्दी लेखक उनको अंग्रेज़ी सांचे में डाबते हैं, जैसे चीतोर, राठौर, श्रारावली (श्राष्ट्रावळा) श्रादि, जो बस्तुत: ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिन स्थानों या पुरुषों से उनका संबन्ध है, वहां ये शब्द इस तरह बोले ही नहीं जाते । इसी तरह कई आधुनिक हिन्दी-लेखक 'राजा', 'महाराजा' आदि शब्दों के वहुवचन 'राजे', 'महाराजे' वनाते हैं, जो बहुत ही कर्यकड़ प्रतीत होते हैं और राजपूताने में इनका प्रयोग विलक्कत नहीं होता। कई वर्ष पूर्व स्व० विद्वद्वर पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने 'समालोचक' पत्र में इस विषय में एक लेख प्रकाशित कर इन शन्दों के शुद्धाशुद्ध होंने की और हिन्दी-पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी तरह वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपताने में प्रचलित बोलचाल के अनुसार ही दिये गये हैं: जैसे चूंडावत, शक्तावत, लारंगदेवीत आहि, क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हो जाता है। राजपुताने की बोलचाल के अनुसार हमने कहीं कहीं 'क' अचर का भी प्रयोग किया है। इस प्रंथ में कई एक इस्तलिखित पुस्तकों के पृष्ठांक टिप्पण में दिये गये हैं, जो हमारे संग्रह की हस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं।

इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा सविनय निवेदन है कि इस ग्रंथ में जो-जो पेतिहसिक श्विटियां उनके हिंदगोचर हों, उनकी सग्रमाण सूचना पिद वे हमारे पास भेजने की कृपा करेंगे, तो इसके द्वितीय संस्करण में, जो शीव्र ही प्रकाशित होगा, हम उन्हें सहर्ष स्थान देंगे; परन्तु जो प्रमाण

हमारे पास आवं, वे ऐसे हों कि ऐतिहासिक कसौटी पर आँच करने से उनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय।

में उन सब प्रंथकर्ताओं का उपकृत हूं, जिनके प्रंथों अध्या लेखों आदि से मुक्ते अपने इतिहास के प्रग्यन में सहायता मिली है और जिनके नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। मैं रायसाहव हरविलास सारड़ा तथा उद्यपुर-निवासी बावू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों का भी कृतझ हूं, जिन्होंने समय समय पर अपने परामर्श से मुक्ते वाधित किया है। यहां पर मैं अपने आयुष्मान पुत्र रामेश्वर का नामोझेख करना आवश्यक समभता हूं, क्योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस प्रन्थ का पूफ्त-संशोधन किया और मेरी अस्वस्थता के दिनों में विशेष अम कर प्रकाशन-कार्य को स्थगित न होने दिया।

हमारे यहां ऐतिहासिक ग्रंथों की बड़ी कमी है, ऐसी दशा में विद् इस ग्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी चित-पूर्ति होगी, तो मैं अपना सारा श्रम सफल समभूंगा। श्रान्तिम निवेदन यही है कि—

एष चेत् परितोषाय विदुषां छतिनो वयम् ॥

श्रजमेर, वसंत-पंचमी, वि॰ सं॰ १६८३

गौरीशंकर हीराचंद श्रोका

## द्वितीय संस्करण की सूमिका

ई० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसका हिन्दी-संसार में अञ्छा आदर हुआ और छः मास के स्वल्प समय में ही उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गई। भारतीय विद्वत्-समाज ने तो उसका आदर किया ही, साथ ही यूरोपीय देशों में भी उसको सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों खन्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों ने उसपर अपनी बहुमूल्य सम्मतियां भी तिख मेजने का कष्ट उठाया। इससे उत्साहित होकर मैंने राजपूताने के इतिहास का दूसरा, ठीसरा और चौथा खराड कमराः ई० स० १६२७, १६२६ और १६३२ में प्रकाशित किया। इन चार खंडों में उक्त इतिहास की दो जिल्दें पूर्ण हो चुकी हैं।

इस इतिहास को काशी विक्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्रल इतिहास के हाई स्कूल श्रीर इत्टरमीडियट बोर्ड श्रॉव एज्यूकेशन तथा देश के श्रन्य शिक्तविभागों ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मितित किया है। पंजाब विक्वविद्यालय में तो यह वहां की सन्वींच परीक्षा 'हिन्दी प्रभाकर' की पाठ्यपुस्तकों में नियत हुआ है। फलस्वरूप इसकी मांग उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण श्रव लगभग सभी खाड श्रप्राप्य हो गये हैं।

मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूर्ण होने पर उसका दूसरा संस्करण निकाला जाने, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष आग्रह के कारण मेंने उक्त इतिहास के अप्राप्य खएडों का दूसरा संस्करण अभी निकाल देना ही निश्चय किया। परिणामस्वरूप प्रथम खएड का दूसरा संशोधित और परिवर्डित संस्करण पाठकों के समस्र उपस्थित है, जिसमें अब तक के शोध से झात नई बातों का यथास्थान समावेश कर दिया गया है।

इस बार पाठक इसके आकार-प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। अब तक चार-चार सी पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया जाता था, पर उससे पाठकों को असुविधा होने की अनेकों शिकायतें मेरे पास पहुंचीं।

साथ ही मुक्त से यह आग्रह किया गया कि भविष्य में इतिहास खएडश: प्रकाशित न करके प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या दो भागों में निकाला जावे और प्रत्येक राज्य के इतिहास के अन्त में अनुक्रमणिका लगा दी जाय तो पाठकों को विशेष सुभीता हो। इसको घ्यान में रखते हुए राजपूताने के इतिहास के पांचवें खएड श्रर्थात् तीसरी जिल्द से प्रत्येक राज्य का सम्पूर्ण इतिहास ऋलग-ऋलग निकालना प्रारम्भ कर दिया गया है। तीसरी जिल्द के प्रथम भाग में 'डूंगरपुर राज्य का इतिहास' प्रकाशित हुआ है। उसके श्रागे के दूसरे एवं तीसरे भागों में क्रमशः वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के इतिहास रहेंगे। भविष्य में भी इसी कम का पालन होगा। राजपूताने ं के इतिहास की पहली जिल्द के प्रथम खएड में भूगोल और प्राचीन राज-वंशों के इतिहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिहास का कुछ प्रारंभिक अंश भी शामिल था, जो इटाकर अब केवल भूगोल और प्राचीन राजवंशों के इतिहास की अलग जिल्द कर दी गई है । 'ज्ञियों के गोत्र' श्रीर 'चत्रियों के नामान्त में सिंह पद का प्रचार' शीर्षक दो परिशिष्टों कों, जो पहले राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के दूसरे खंड में सिम-ं लित थे, प्राचीन राजवंशों के इतिहास से सम्बन्ध रखने एवं इतिहास के लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शामिल कर दिया है। साथ में . अनुक्रमणिका भी लगा दी गई है। सुके पूर्ण विश्वास है कि पाठकगण इस परिवर्तन से सन्तुष्ट होंगे।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मुक्ते अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओक्सा, एम० ए०, से बड़ी सहायता मिली है तथा प्रूफ्त पढ़ने एवं अनुक्रम-मिल्का तैयार करने में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता एं० नाथू-लाल व्यास तथा एं० चिरंजीलाल व्यास ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है, जिनका यहां नामोहोल करना में आवश्यक समस्तता हूं।

श्रजमेर कार्तिक छुष्णा १३ वि० सं० १६६३

गौरीशंकर हीराचंद ग्रोका.

# विषय-सूची

### पहला श्रध्याय

भूगोल-सम्बन्धी वर्षान

|                  |            | A secto 10 | 1. 4. 41 4.4.4 |     | _            |
|------------------|------------|------------|----------------|-----|--------------|
| विषय             |            | •          |                |     | पृष्ठांक     |
| 'राजपूताना       |            | ***        | ***            |     |              |
| स्थान ग्रीर      | : चोत्रफल  | ***        | ***            | ••• | .3           |
| सीमा             |            | •••        | ***            | ••• | <b></b>      |
| वर्तमान रा       | ज्य और उन  | के स्थान   | •••            | *** | . 3          |
| पहाड़            |            | •••        | 411            | *** | , mr.; 30    |
| नदियां           | ***        | •••        | •••            | ••• | X.           |
| भीलें            |            | 404        | 4004           | *** | 1 2          |
| जलवायु           |            | 6 4-4      | 400            |     | . X          |
| वर्षा            | •••        | ***        | ***            | ••• | 9            |
| ज़मीन और         | र पैदावारी | ***        | ***            | 444 | 19           |
| खानें            |            | 141        | 444            | 444 | 49           |
| क्रिले           | ***        | ***        | •••            | 444 | <b>5</b> - 3 |
| रेल्व            | •••        | ***        | 444            | 914 | <b>5</b> "   |
| जनसंख्या<br>धर्म | ***        | ***        | ***            | *** | 20 %         |
|                  | ***        | ***        | . •••          | *** | १०           |
| जातियां          | *** .      | •••        | 600            | ••• | १४           |
| पेशा             | •••        | ***        |                | ••• | 18.          |
| पोशाक            | •••        | •••        | 444            | ••• | 3.8          |
| शिचा             | ***        | 440        | •••            | *** | 38           |
| भाषा             | ***        | ***        | . •••          | *** | २३ ं         |
| ब्हिपि           | ***        | ***        | ***            | *** | 28           |

| विषय          | र         |                                  |                  |                  | पृष्ठांक    |
|---------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| शिल्प         | •••       | ***                              | •••              | •••              | 24          |
| चित्रकला      | ···       | •••                              |                  | •••              | ' २६        |
| संगीत         | ***       | •••                              |                  | •••              | ३२          |
| सिके          | •••       | ***                              | ***              | •••              | ३८          |
|               |           | रसा                              | । अध्याम         |                  |             |
| ;             |           | Sicer                            | । अध्याय         |                  |             |
| . ,           |           |                                  | राजपूत           |                  |             |
| 'राजपूत' न    | ाम        | ***                              | •••              | ***              | धर          |
| विन्सेंट र्   | रेमथ आ    | दे विदेशी विद्रा                 | ानों की राजपूतों | के शक,           |             |
| कुश           | न और हुर  | ए एवं गोंड, भ                    | ड़ तथा गुर्जर ज  | तियों से उत्पन्न |             |
|               |           | ा कल्पना                         | ***              | •••              | ८३          |
|               |           |                                  | तर्गत शक जाति    | का विवेचन        | ઇક          |
| · (所。<br>· 19 | ,,        |                                  | ,, कुशन जाति     |                  | ४७          |
|               | 10        |                                  | " हुणों का वि    |                  | ୪७          |
| हुर्यों के ब  |           |                                  | की स्मिथ की क    |                  | દ્દષ્ટ      |
|               |           | _                                | दय-काल की जांन   | ·                | é8          |
|               | _         | ो चत्रियों का                    |                  | - •••            | ĘĘ          |
|               |           |                                  | रमारवंशियों को   | त्राग्रि-        |             |
|               |           | कल्पना की पर                     |                  | ગાલ              | ডঽ          |
|               |           |                                  | ातियों के भारत   | *                | 0,          |
|               | _         | जपूतों के रीति-                  |                  | #1               | . ଓફ        |
| A             |           | अपूरा फ सात-<br>क्री राज्य-ब्यवस |                  | ***              | •           |
|               |           |                                  |                  | 450              | 20          |
|               |           | श्रौर युद्धनियम                  |                  | ***              | 30          |
|               |           |                                  | नके वीरता आदि    | गुण              | 도육          |
| _             |           | मक्ति, श्रात्मत्या               | <del>-</del>     | ***              | द <b>र्</b> |
| गलपत्री       | के दर्शना | श्रोर श्रध:एतन                   | कं कारस          | •                | 60          |

### तीसरा अध्याय

#### राजपूताने से संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंश

| विषय                      |                  | •            |         | पृष्ठांक     |
|---------------------------|------------------|--------------|---------|--------------|
| रामायग् श्रोर राजपूताना   |                  | ***          | •••     | £8. *        |
| महासारत श्रीर राजपूताना   |                  | B46 ·        | ***     | £8 ,         |
| मौर्य दंश                 |                  | 494 ' '      | ***     | <b>E</b> 5   |
| चन्द्रगुप्त मौर्य         |                  |              |         | 23           |
| विंदुसार                  |                  |              | *** * . | 505          |
| श्रशोक .                  | ••               | ••• * •      | •••     | १०४          |
| ग्रशोक के उत्तराधिक       | ारी -            | 444          | ***     | १०६ ,        |
| राजपूताने के पिछले में    |                  | •••          | 441     | 200          |
| मालव                      |                  |              | 461     | <b>₹</b> 0⊑. |
| यूनानी या यवन ( श्रीक )   | োলা              | •••          | 449     | 308          |
| अर्जुनायन                 |                  | •••          | ***     | ११२          |
| चत्रप (शक)                | ***              | ***          | •••     | ११२          |
| पश्चिमी ज्ञाप             | ***              | ***          |         | \$ 5.8       |
| राजा रुद्रदामा श्रीर उ    | सके वंशघर        | ***          | ***     | ११७          |
| पश्चिमी ज्ञपों का वंशकृ   | र्व              | ***          | •••     | १२३          |
| पश्चिमी ज्ञिपों श्रीर महा | त्तत्रपें। की ना | मायली ( संवत | (सहित)  | १२४          |
| कुशन वंश                  | •••              | ***          | •••     | १२४ %        |
| गुप्त वेश                 | ***              | 444          |         | १२७          |
| गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त     | ***              | 980          | ***     | 358          |
| समुद्रगुप्त               | ***              | ***          | ***     | १३०          |
| चन्द्रगुप्त (द्वितीय)     | ***              | •••          | ***     | १३३          |
| कुमारगुप्त                | ***              | 616          | ***     | १३४          |

| विषय                     |          |                |        | पृष्ठांक |
|--------------------------|----------|----------------|--------|----------|
| स्कंदगुप्त और उस         | के वेश्ज | ***            | ***    | १३६      |
| गुप्तों का वंशवृद्ध      | ***      | ***            | ***    | १४०      |
| गुप्तवंशी राजाओं की ना   | मावली (  | ज्ञात समय सहित | )      | १४०      |
| वरीक वंश                 | 411      |                | •••    | १४१      |
| वर्मीतनामवाले राजा       | 187519   | 49-9-9         | ek ere | १४१      |
| ह्र्य वंश                |          | 411            | পাথক   | १४२      |
| शुर्तर ( गूजर ) वंश      | d org    | *4**           | • •·u  | १४७      |
| बङ्गुजर                  | ***      | 41)            | 4 ***  | १४१      |
| राजा यशोधर्म             | 109      | <b>VI-6</b> (  | 44     | १४३      |
| वैस वंश                  |          | 1619 9         | 411    | १४४      |
| <b>हर्षवर्द्धन</b>       | *4.67    | *8 6 #         | 644    | १४६      |
| चावड़ा वंश               | ***      | *8 8%          | 7810 8 | १६२      |
| प्रतिहार वंश             | rters.   | 717            | 700    | १६४      |
| मंडोर के प्रतिहार        | ***      | *5 6*9         | ***    | १६६      |
| रघुवंशी प्रतिहार         | ***      | 70-4 9         | 911    | १७२      |
| ्प्रतिहार नागभट          | ***      | ***            | 44.    | ३७६      |
| बत्सराज                  | ***      | 844            | 77.5   | १७६      |
| ंनागभट ( दूसरा )         | 0.019    | <b>%</b> 'é q  | ***    | १८०      |
| भोजदेव                   | ***      | 847            | ***    | १द्      |
| महेन्द्रपाल              | 444      | 6-9-9          | ***    | १८२      |
| महीपाल                   | ***      | ***            | •••    | . १८३    |
| विनायकपाल तथा            | उसके वंश | धर             | ***    | १८३      |
|                          | ***      | ***            | 444    | १८७      |
| रघुवंशी प्रतिहारों का वं | शबृद्    | ***            | ***    | १८७      |
| प्रतिहारों की शाखाएं     | ***      | 600            | •••    | १यद      |
| परमार घंश ( आबू का )     | ***      | ***            | 400 .  | ०३१      |

| विषय                                    |                    |            |          | पृष्ठांक |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| धारावर्ष .                              | ••                 | ***        | •••      | 8.80     |
| सोमसिंह और उसके                         | <b>बं</b> शज       | 201        | ***      | 200      |
| श्रावू के परमारों का वंशवृ              | च                  | •••        | •••      | २०३      |
| जालोर के परमार                          | **                 | ***        | •••      | २०४      |
| किराड्ड के परमार                        | ud-din             | ***        | 6000     | 508      |
| मालवे के परमार                          | • •.               | •••        | 416      | Sox      |
| मुंब                                    | • •                | ***        | ***      | २०५      |
| ਸੰਖਤਾਕ                                  |                    |            | ••••     | २१०      |
| भोज                                     | 8.0 <sub>0</sub>   | ***        | ****     | 388      |
| जयसिंह, उदयादित्य श्र                   | प्रोर उसके वंश     | ाधर        | 54 Tai   | 214      |
| वागड़ के परमार                          |                    |            |          | २३०      |
| मालवा और वागड़ के परम                   |                    |            | ***      | २३४      |
| परमारों की शाखापं                       | ( d) at 10.00 \$70 |            |          | 238      |
| सोलंकी वंश                              | ••                 |            |          | २३८      |
| _                                       | ••                 | •••        |          | २३६      |
| मूलराज श्रादि .<br>जयसिंह (सिद्धराज): . | of the             | 4 to 0     | •••      | २४३      |
|                                         |                    | ***        | ***      | રકદ      |
| कुमारपाल श्रीर उसके                     | वश्ज               | 0 6 5      | 344      | .२५१     |
| वघेल सोलंकी                             |                    | , d & h.o. | , \$40   |          |
| गुजरात के सोलंकियाँ का                  |                    | 100-       | *** .    | २४६      |
| गुजरात के बघेलों का वंश                 | वृत्त.             | •••.       | B.q.s. ' | २४७      |
| सोलंकियों की शाखाएं                     |                    | ***        | 441      | २५७      |
| नाग वंश                                 | 1614               | •••        | 6-0-0    | २६१      |
| योधेय                                   | 144                |            | 444.     | २६३      |
| तंवर वंश                                | •••                | 4.4 6.     | 446      | २६४      |
| दहिया वंश                               | •••                | 8 B.Or     | •••      | २६८      |
| ्दाहिमा वंश                             | 146                | *** .      | 444      | 200      |

| विषय              |                  |                    |                  | पृष्ठीक  |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|
| निकुंप वंश        | •••              | ***                | ***              | २७१      |
| डोडिया वंश        | •••              | ***                | •••              | २७१      |
| गौद् वंश          | •••              | •••                | •••              | इ७३      |
|                   | चौथा             | अध्याय             |                  | •        |
| . ग्रुसलमानों     | मरहटों और        | अंग्रेज़ों का र    | ाजपूताने से संवं | ाध       |
| विषय              | •                |                    |                  | पृष्ठांक |
| मुसलमानों का संबं | घ,               | ***                | •••              | २८०      |
| मुसलमानी धर्म     | किश्रदा में उत   | पत्ति              | ***              | २८०      |
| मुसलमानों की      | उन्नति और उन     | के साम्राज्य क     | ना विस्तार       | रदर      |
| मुसलमानों की      | भारत पर चढ़ा     | इयां               | •••              | २८३      |
| मुहम्मद विन इ     | हासिम का सिंध    | । पर श्रधिका       | τ                | ર⊏⊀      |
| ग्रज़नी पर मुस    | त्तमानों का श्रि | वेकार              | •••              | २६१      |
| सुबुक्तगीन की     | एंजाब पर चढ़ा    | <b>\text{\chi}</b> | •••              | २६२      |
| महसूद् राज़नवी    | के भारत पर छ।    | कमग्।              | •••              | २६३      |
| महसूद की सो       | मनाथ पर चढ़ा     |                    | ***              | २६६.     |
| ग्रज़नी के खुर    | ातान             |                    | ***              | ३०३      |
| - 4               | ी का पृथ्वीराज   | _                  |                  | 4 ,      |
|                   | श्रौर उसकी पर    |                    | ***              | 308      |
| •                 | चढ़ाई श्रोर पृथ  |                    |                  | इ०६      |
| गुलाम, खिल        | ति, तुरालक आदि   | <b>खुसलमान</b> वंश | ों काशासन        | ३०७      |
|                   | त में राज्य स्था |                    | •••              | . ३११    |
|                   | ाजपूरों के साथ   |                    | ***              | ३१३      |
| . अकबर के शि      | छे के सुग्रल वाद | शाह                |                  | 383      |
| मुगल-साम्राज      | य का अधःपतन      | ***                |                  | Rich     |
| मरहर्शे का संबंध  | ***              | ***                |                  | 318      |

| विषय                                  |               | •          | ् पृष्ठांक  |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| शिवाजी के पूर्वज                      | F1.*          | •••        | ३१७         |
| शिवाजी                                |               | •••        | 338         |
| शिवाजी के वंशधर श्रौर पेशवा           | •••           | ***        | इ२इ         |
| होल्कर, लिधिया श्रीर धार के म         | रहृटा-राज्यों | की स्थापना | देशम        |
| राजपूताने में मरहटों के श्राक्रमण     |               | ***        | ३३१         |
| श्रंप्रेज़ों का संबंध                 | •••           | ***        | 333         |
| भारत के साथ यूरोप का व्यापार          | संबंध         |            | ३३४         |
| इस्ट इतिडया कम्पनी                    | ***           | •••        | चेइ४        |
| श्रंप्रेज़ों श्रौर फेंचों की लड़ाइयां | •••           | •••        | . ३३६       |
| पलासी का युद्ध और ईस्ट इतिह           | ड्या कम्पनी   | को         | ٠,          |
| वंगाल आदि की दीवानी                   | ो मिलना       | •••        | <b>इ</b> इ७ |
| श्रंग्रेज़ों श्रौर मरइटों के युद्ध    | ***           | ***        | 380         |
| राजपूताने पर अंग्रेज़ों का अधिक       | तर            | •••        | ંસ્ટક્      |
| ******                                | ·····         |            | • •         |
| सिंद्यावलोकन                          | • • •         | ***        | . કુઇઇ      |
| ga gardinana                          |               |            |             |
|                                       | ^             |            | : .         |
| पार                                   | ाराष्ट        |            | •           |
| १— चत्रियों के गोत्र                  | ***           | ***        | , ই৪৫       |
| २— इत्रियों के नामान्त में 'सिंह' पद  | का प्रचार     |            | त्र्र       |
| ३-इस ग्रन्थ में जिन पुस्तकों से ।     | पहायता ली     | गई.        |             |
| उनकी सूची                             | •••           | ***        | રૂપ્રદ      |
| 2132                                  | मणिका         |            |             |
| १(क) वैयक्तिक                         | -11 A A11     |            | ٥           |
| २-(ख) भौगोत्तिक                       | ,             |            | ٤           |
| • / का / सामास्थाया । • •             |               | ***        | 34          |

#### राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द में दिये हुए ग्रन्थों के संचित्र नाम और संकेतों का परिचय

```
" शाफैक्ट का 'कैटैलॉगस् कैटैलॉगरम्'
श्रां; कै. कै.
इं. पें.
                    … इंडियन पेंटिकेरी.
                    ··· एपित्राफिया इंडिकाः
ए. इं.
                     " कर्निगहाम की 'श्रार्कियालॉजिकल् सर्वे श्रॉव्
कः; ग्राः सः इः
कः आ स रि र्
                    ...
                            इंडिया'
गौ. ही. ओ; भा. पा. लि. " गौरीशंकर हीराचंद श्रोसा की 'भारतीय प्राचीन
                             लिपिमाला' ( द्वितीय संस्करण ).
गौ. ही. श्रो; सो. प्रा. इ. " गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता का 'स्रोलंकियों का
                            प्राचीन इतिहास' (प्रथम भाग).
ज. ए. सो. बंगाः }
                     " जर्नल श्रॉब् दि एशियादिक सोसाइटी श्रॉब्
(बंगा-ए.सो ज.)
                             वंगाल.
ज. वंब. ए. सो. }
                     ... जर्नल ऑव् दि बॉम्वे ब्रांच ऑव् दि रॉयल
(बंब. ए. सो. ज.) 🤈
                            पशियाटिक सोसाइटी.
ज. रॉ. ए. सो.
                     " जर्नल ऑब् दि रॉयल पशियाटिक सोसाइटी-
जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा.
                     " जॉन् ऐलन् छत 'कॉइन्स ऑव् दिगुप्त डाइनेस्टीज़'
टॉड; राज.
                     ः टॉड-इत 'राजस्थान' ( ऑक्सफ़र्ड-संस्करण् )
सां, रा
ना. प्र. पत्रिका
                     " नागरीप्रचारिखी पत्रिका ( नवीन संस्करख )
नाः प्र. प्.
प्रली; गु. इ.
                     " फ़्लीर-संपादित 'गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स'.
                    ··· वंबई गैज़ेटियर.
वंब. गै.
बील; बु. रे. वे. व. )
बी; बु. रे. वे. व. )
                     ः सेम्युअल वील-कृत 'वुद्धिस्ट रेकर्ड्ज़ ऑव् दि
                            वेस्टर्न वर्ल्ड".
स्मि; श्र. हि. इं.
                    " विन्सेंट स्मिथ-रचित 'त्राली हिस्ट्री स्नॉव् इंडिया'-
स्मि; कै. कॉ. इ. म्यू " स्मिथ का 'कैटेलॉग ऑव् दि कॉइन्स इन् दि
                            इंडियन म्यूज़ियम्'.
हि टॉ रा
                     ··· हिन्दी टॉड-राजस्थान ( खड़विलास प्रेस, बांकी-
                           . पुर का संस्करण ).
```

### ग्रन्थकर्ती-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि ।

| स्वतन्त्र रचनाएं—                            |     | मृत्य          |
|----------------------------------------------|-----|----------------|
| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)         |     | भ्रप्राप्य     |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला                  |     |                |
| ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )              | ••• | ह० ४०)         |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग    | *** | त्रप्राप्य     |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                   | ••• | श्रप्राप्य     |
| (४) बापा रावल का सोने का सिका                | *** | 11)            |
| (६) बीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह            | ••• | . 11=)         |
| (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति              | *** | ই)             |
| (६) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द           |     |                |
| ( दूसरा संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण )     | *** | <i>(e)</i>     |
| (१) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड            | *** | श्रप्राप्य     |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड           | *** | ह0 ६)          |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड            | ••• | <b>रु० ६</b> ) |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—जिल्द तीसरी,        |     | -              |
| ( पहला भाग, डूंगरपुर राज्य का इतिहास )       | *** | £0 8)          |
| . (१३) राजपृताने का इतिहास—तीसरी जिल्द       |     |                |
| ( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास )     | *** | <b>रू०</b> ८॥) |
| (१४) डदयपुर राज्य का इतिहास—पहली जिल्द       | 100 | श्चंत्रांप्य   |
| (१४) उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरी जिल्द      | *** | . रु० ११)      |
| (१६) । भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री | *** | II)            |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र         | *** | 1)             |
| (१८) ‡ राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा, प्रथम भागः |     | •              |
| ( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित )       | *** | श्रप्राप्य     |

अप्राग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। गुजरात वर्नाक्यूखर सोसाइटी (अहमदाबाद ) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिलता है।

<sup>†</sup> काशी नागरीप्रचारि**णी समा-द्वारा प्रकाशित** ।

<sup>🗓</sup> बहाविजास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त |

### सम्पादित

| ·                                                   | मूल्य          |       |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|------------|
| (१६) × नागरी श्रंक श्रौर श्रज्ञर                    | ( श्रप्राप्य ) |       |            |
| (२०) * अशोक की धर्मिलिपियां—पहला खंड                |                |       |            |
| ( प्रधान शिलामिलेख )                                | रू०            |       | <b>3</b> ) |
| (२१) * सुलेमान सौदागर                               | "              | 1     | (1)        |
| (२२) * प्राचीन सुद्रा                               | 79             | J     | <b>३</b> ) |
| (२३) * नागरीप्रचारिखी पत्रिका (त्रैमासिक ) नवीन र   | नंस्करण        |       |            |
| • •                                                 | येक भाग ,      | , 1   | (0)        |
| (२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह                         |                |       | ź)         |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान—पहला श्रीर दूसरा      | <b>खंड</b>     |       |            |
| ( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों द्वा           |                |       |            |
| राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक इटियां                    |                |       |            |
| गई हैं )                                            |                |       |            |
| ें (२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सर्ट | ोक (           | प्रेस | में )      |
| , (२८) जयसोमरचित 'कर्मचंद्रवशोत्कीर्तनकं काव्यम्'   | (              | प्रेस | में)       |
| (१६) # मुह्योत नैयसी की स्यात - दूसरा भाग           | হ              | 0     | 8)         |
| (३०) गद्य रत्न माला (हिन्दी)—संकलन                  | रु             | o     | \$I).      |
| (३१) पद्य-रत्न-माला (हिन्दी)—संकलन                  | ₹              | éo    | III)       |
|                                                     |                |       |            |

× हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

प्रनथकर्ता—द्वारा रिवत पुस्तकें 'न्यास प्रगुड सन्त्न', धजमेर के यहां भिक्षती हैं।

काशी नागरीप्रचारियी समा-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>🕽</sup> खड़वितास प्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित ।

# राजपूताने का इतिहास

## पहली जिल्द

### पहला अध्याय

## भूगोलसंबंधी वर्णन

"There is not a petty State in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas."—JAMES TOD.

राजपूताना नाम श्रंश्रेज़ों का रक्खा हुआ है। जिस समय उनका संबंध इस देश के खाथ हुआ उस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य

नाम को छोड़कर, राजपूत राजाओं के श्रधीन होने सें, गोंडवाना, तिर्लिगाना श्रादि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना श्रधीत् राजपूतों का देश रक्खा। राजपूताने के प्रथम श्रीर प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थान या रायधान दिया है, जो राजाश्रों या उनके राज्यों के स्थान का सुचक है, परन्तु श्रंग्रेज़ों के पहले

<sup>(</sup>१) ''राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें थर्मी-पिजी जैसी रखभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो"।

<sup>—</sup>जेम्स टॉड

<sup>(</sup> थर्मोपिती श्रौर तियोनिडास के तिए देखी खड़वितास प्रेस ( बांकीपुर ) का छुपा हुआ हिंदी 'टॉड-राजस्थान', प्रथम संड, पृ॰ २७, टिप्पण १४, १४)

यह सारा देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं
मिलता, अतएय वह नाम भी किल्पत ही है, क्योंकि राजस्थान या उसके प्राफ़त
( लौकिक ) रूप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है।
सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग होना नहीं पाया
जाता। उसके कितने एक अंशों के तो प्राचीन काल में समय-समय पर
मिन्न-भिन्न नाम थे और कुछ विभाग अन्य वाहरी प्रदेशों के अन्तर्गत थें।

( १ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोघपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें नागोर श्रादि पर्गने हैं, जांगल देश कहलाता था। उसकी राजधानी श्राहिन्छन्नपुर ( चांगोर ) थी । वही देश चौहानों के राज्य-समय सपादताच नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रीर उसकी सीमा दूर-दूर तक फैली । सपादलच की पहली राजधानी सांभर ( शाकंभरी ) श्रौर दूसरी श्रजमेर रही। श्रतवर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, द्विणी श्रौर पश्चिमी मतस्य देश के और पूर्वी विभाग शूरसेन देश के अन्तर्गत था। भरतपुर और भोजपुर राज्य तथा करौजी राज्य का श्रधिकांश शूरसेन देश के श्रन्तर्गत थे। शुरसेन देश की राजधानी मधुरा थी और मधुरा के आसपास के प्रदेशों पर राज्य करनेवाले चत्रप राजाओं के समय शूरसेन देश को राजन्य देश भी कहते थे। जयपुर राज्य का ्दसरी विभाग सस्य देश के अन्तर्गत और दित्तिकी विभाग चौहानों के राज्य-समय संपादंत्तत्त में गिना जाता था। मत्स्य देश की राजधानी वैराट नगर (जयपुर राज्य) ्थीं । उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी। उसके खंडहर इस समय नगरी नाम से प्रसिद्ध हैं और चित्तोड़ से ७ मील उत्तर ेमें हैं। वहां पर मेव जाति का श्रोधिकार होने से उक्त देश का नाम मेदपाट या मेवाड़ ंहुआ, जिसको प्राग्वाट देश भी कहते थे। मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा चौहानी के राजत्वकाल में सपादतक देश के अन्तर्गत था। हूंगरपुर और बांसवादा राज्यों का प्राचीन नाम चागंद ( वार्गंट ) था श्रौर श्रब भी वे उसी नाम से प्रसिद्ध हैं । जोघपुर राज्य के सारे रेतीं बे प्रदेश का सामान्यतः मरु देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय खास सरू (मारवाड़ ) में उक्क राज्य के शिव, मालागी श्रीर पचभदा के प्रगने ही माने जाते हैं। जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोघपुर राज्य के दक्षिणी अथवा पश्चिमी ( ? ) विमाग का नाम वल देश था और मालाग्री या उसके पास का एक प्रदेश कन्नीज के प्रतिहारों (पहिहारों) के समय त्रवर्षी कहत्ताता था। गुर्जरों (गूजरों) के अधीन का, जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से जगकर दिचेयी सीमा तक का सारा मारवाड़ गुर्जरत्रा या गुर्जर (गुजरात) के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य धौर उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग की गराना अर्हुंदे (आबू) देश में होती थी। जैसलमेर राज्य का नाम माड था और राजपूताना २३° ३' से ३०° १२' उत्तर अन्नांश और ६६° ३०' से स्थान और केत्रफल ७८° १७' पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका ज्ञेत्रफल लगभग १३०४६२ वर्ग मील है।

राजपूताने के पश्चिम में सिंघ, उत्तर-पश्चिम में पंजाब की वहावेलपुर
राज्य, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में पंजाब, पूर्व में आगरा तथा अवध का संयुक्त
सामा प्रदेश और ग्वालियर राज्य, तथा दिल्ला में मध्यमारत के कई
राज्य, वंबई हाते के पालनपुर, ईंडर आदि राज्य तथा कच्छ के रण का
उत्तर-पूर्वी हिस्सा है।

इस समय राजपूताते में १ म मुख्य राज्य हैं, जिनमें से उदयपुर, दूंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ गुहिल विशियों (सीसीदियों) के। वर्तमान राज्य और जीधपुर, वोकानर और किसनगढ़ राठोड़ों के। जयपुर उनके स्थान और अलवर कळुवाहों के, वृंदी, कोटा और सिरोही वौहानों के, जैसलमेर और करौली यादवों के, मालावाड़ मालों का। मरत-पुर और धौलपुर जाटों के तथा टॉक मुसलमानों का है। इनके अतिरिक्त अजमेर मेरवाड़े का सरकारी इलाक्षा तथा शाहपुरा (फूलिया) और लावा के डिकाने हैं। इनमें से कैंदलमेर, जोधपुर और वीकानेर पश्चिम तथा उत्तर में, शेखावाटी (जयपुर राज्य का अंध) और आलवर उत्तर-पूर्व में, जयपुर मस्तपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा और मालावाड़ पूर्व और दिल्यों पूर्व में। प्रतापगढ़, वांसवाड़ा, ढूंगरपुर और उदयपुर दिल्या में, सिरोही विचित्रपश्चिम में, और मध्य में अजमेर मेरवाड़े का सरकारी इलाका, किशनगढ़ राज्य, शहपुरा (फूलिया) और लावा के ठिकाने तथा टॉक राज्य के हिस्से हैं।

श्रेंब भी वहाँ के लोग उसे मांड हीं कहते हैं। प्रतापगढ़, कोटा ( जिसका कुछ उत्तरी श्रेंश संपादेखन के श्रेन्तगैत था ), माजावाद राज्य और टॉक के झंबदा, पिरावा तथा ..... सिरोज के ज़िलें मोलव देश के श्रन्तगैत थे।

इस विषय के संज्ञमांचा विस्तृतं वर्णनं के लिए देखी 'राजपूताने के भिन्न-भिन्न विभागों के प्राचीन नाम' शीर्षक मेरा लेख (ना॰ प्र॰ पत्रिका, भाग २, पृष्ठ ३२७-३४७) (१) राजपूताने में एक टॉक राज्य ही ऐसा है, जिसके भिन्न-भिन्न विभाग एक:

अर्वली पर्वत राजपूताने के ईशान कोण खेशक होकर नैर्ऋत्य कोण तक चला गया है। वहां से दिल्ए की स्रोर स्रागे बढ़ता हुन्ना गुजरात के महीकांठा जादि में होकर सतपुड़ा से जा मिला है। उत्तर में इसकी श्रेणियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, परन्तु अजमेर से दिचण में जाकर वे बहुत चौड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दिल्ला श्रीर पश्चिमी हिस्से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुआ है। एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्भ होकर बूंदी, कोटा श्रौर जयपुर राज्य के दित्ता तथा भालावाड़ में होकर पूर्व और दित्ता में मध्यभारत में फैलती हुई सतपुड़ा से जा मिली है। अलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे मिले हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक श्रोर श्रेणी चली गई है। जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में एक दूसरी से विलग पहाड़ियां तथा 'द्तिग्-पूर्वी विभाग में एक श्रेग्री आ गई है। श्रवंती पहाड़ का सबसे ऊंचा 'हिस्सा सिरोही राज्य में आवू पर्वत है, जिसकी गुरु-शिखर नामक सब 'से अंची चोटी की अंचाई समुद्र की सतह से ४६४० फुट है। हिमालय श्रीर नीलिगिरि के बीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। ं 🔄 श्रवंत्ती पर्वत-श्रेग्री राजपूताने को दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त करती है, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग में बीकानेर, जैसलमेर, जीधपुर और जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का पश्चिमी श्रंश है। यह प्रायः रेगिस्तान है, जिसमें राजपूताने की है भूमि

दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। उक्त राज्य के ६ हिस्सों में से टोंक, श्रजीगढ़ श्रीर नींबाहेड़ा ये तीन परगने राजपूताने में श्रीर छबड़ा, पिरावा तथा सिरोंज मध्यभारत में हैं।

<sup>(</sup>१) राजपूताने में यह पहाड़ श्राड़ावळा या वळा नाम से प्रसिद्ध है। यहां की भाषा में 'वळा' शब्द पहाड़ का सूचक है। श्रंग्रेज़ी वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण उसमें लिखा हुआ नाम श्रुद्ध और एक ही तरह से पढ़ा नहीं जाता, इसी दोष से श्राड़ावळा का श्रवंती नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रचलित हो गया है, परन्तु राजपूताने के लोग श्रव तक इसको श्राड़ावळा ही कहते हैं। (टॉड राजस्थान का हिन्दी श्रानुवाद, प्रथम खंड, ए० ४६-४७, टिप्पण १०)

का समावेश होता है। पूर्वी विभाग में अन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है। चंबल—राजपूताने की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्यभारत के इंदौर राज्य (मऊ की छावनी से ६ मोल दिच्या-पश्चिम) से निकलती है और निव्यां ग्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में बहकर राजपूताने में प्रवेश करती हुई भैंसरोड़गढ़ (मेवाड़), कोटा, केशवराय पाटण और धौलपुर के निकट बहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २४ मील दिच्या-पश्चिम जमुना से जा मिलती है। इस नदी की पूरी लंबाई ६४० मील है।

बनास—यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के किले से ३ मील दूर की पर्वत-श्रेणी से निकलकर उदयपुर, जयपुर, बूंदी टॉक श्रीर करौली राज्यों में बहती हुई रामेश्वर तीर्थ ( म्वालियर राज्य ) के पास चंबल में जा गिरती है। इसकी लंवाई श्रनुमान से ३०० मील है।

कालीसिंध—यह मध्यभारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, नर्रासंहगढ़ तथा इन्दौर राज्यों में बहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है। फिर क्षालावाड़ तथा कोटा राज्यों में बहती हुई पीपरागांव के पास चंबल में मिल जाती है। राजपूताने में इसका बहाव ४४ मील है।

पारवती—यह भी मध्य भारत से निकलकर टोंक तथा कोटा राज्यों में बहती हुई पालीघाट (कोटा राज्य) के पास चंवल में गिरती है। इसकी जुल लंबाई २२० मील है।

लूगी—यह श्रजमेर के पास से निकलती है, जहां इसको सागरमती कहते हैं। फिर जोधपुर राज्य में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है।

मही (माही) यह मध्यभारत से निकलकर राजपूताने में डूंगरपुर श्रीर वांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेशकर खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी पूरी लंबाई ३०० से ३४० मील है।

राजपूताने में बड़ी प्राकृतिक भील सांभर है। पूरी भर जाने पर उसकी लंबाई २० मील और चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है। उस भीलें समय उसका चेत्रफल ६० वर्ग मील होता है। यह खारे पानी की भील जोघपुर तथा जयपुर राज्यों की सीमा पर है। जहां ३४,००००० मन से भी अधिक नमक प्रतिवर्ष पैदां होता है। इस समय इस भील को अंग्रेज़ सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया है और जोधपुर तथा जयपुर राज्यों को उसके वदले नियत रक्षम सालाना दी जाती है।

कृतिम अर्थात् वंद बांधकर वनाई हुई कीलों में सप से यड़ी भील जयसमुद्र (हेवर) उदयपुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक से अधिक लंबाई ६ मील से ऊपर और सबसे ज्यादा चौड़ाई ६ मील से कुछ अधिक हो जातो है। उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजसमुद्र, उदय-सागर और पिछोला नामक भील भी चड़े विस्तारवाली हैं। ये सब भीलें पहले समय की वनी हुई हैं। अभी जयपुर, अलवर, जोधपुर आदि राज्यों में कई नई भीलें भी बनीं और बनती जाती हैं।

राजपूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद माना जाता है।
रेगिस्तानी प्रदेश अर्थात् जोघपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी
जलवायु आरोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं। पहाड़ी प्रदेशों का जल
भारी होने के कारण वहां के निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्तानवालों के
जैसा अञ्झा नहीं रहता। राजपूताने के अन्य विभागों की अपेक्षा रेतीले
प्रदेशों में शीत काल में अधिक सदीं और उप्ण काल में अधिक गर्मी
रहती और लू तथा आँधियां भी वहुत चलती हैं। मेबाड़ आदि के पहाड़ी
प्रदेशों में ऊंचाई के कारण गर्मी कम रहती है और लू भी उतनी नहीं
चलती। आबू पहाड़ पर उसकी अधिक ऊंचाई के कारण न तो उप्ण काल
में पसीना आता और न गरम हवा चलती है, इसीसे वह राजपूताने का
शिमला कहलाता है।

राजप्ताने के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग की अपेसा वर्षा कम होती है। जैसलमेर में वर्षा की आसत ६ से ७ इंच, बीकानेर में

<sup>(</sup>१) ता॰ १० जून सन् १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी हो गई थी। जैसलमेर में जनवरी महीने में रात के वक्त कभी-कभी इतनी सदी पहती है कि पानी जम जाता है।

वर्ग १२, जोधपुर में १३, सिरोही, श्रजमेर, किशनगढ़ श्रीर बूंदी
में २०-२१ के बीच, श्रलवर में २२, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टॉक,
भरतपुर श्रीर धीलपुर में २६, ढूंगरपुर में २७, करीली में २६, कोटे में ३१,
प्रतापगढ़ में ३४, आलावाड़ में ३७ श्रीर बांसवाड़ा में ३८ इंच के क्रपीब
है। श्राबू पर श्रधिक ऊंचाई के कारण वर्षा की श्रीसत ४७ श्रीर ४८ इंच
के बीच है।

रेगिस्तानवाले प्रदेश में रेता अधिक होने से विशेष कर एक ही फ़सल खरीफ़ (सियालू) की होती है और रवी ( उनालू ) की बहुत कम। अमीन और वैदानारी ... कोटा, बूंदी, भालावाड़, बांसवाड़ा श्लौर प्रतापगढ के पूर्वी विभाग श्रादि में माळ की ज़मीन श्रधिक होने से विना सींचे ही रवी की फसल हो जाती है, परन्तु कुए या तालाव से सींची जानेवाली ज़मीन की अपेद्या उसमें उपज कम होती है। बाक्षी के हिस्सों में, जहां न तो विशेष रेतीली और न माळ की भूमि है, कुओं आदि से पानी देने पूर दोनों फ़सलें अच्छी होती हैं। पहाड़ों की ढाल में भी खरीफ़ में खेती होती है, जिसको यहां वालरा (प्राफ़त वसर) कहते हैं। पहाड़ों के बीच की भूमि में, जहां पानी भर जाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने की मुख्य पैदायशी चीज़ें गेहूं, जौ, मका, जवार, बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, चना, चावल, तिल, सरसों, अलसी, सुआ, जीरा, रुई, तंबाकू और अफ़ीम हैं। अफ़ीम की खेती पहले बहुत होती थी, परन्तु अब तो सरकार अंग्रेज़ी ने रियासतों में इसका वोना प्रायः बन्द करा दिया है। उक्त पैदावारी की चीज़ों में से रुई, श्रफ़ीम, तिल, सरसों, श्रलसी श्रीर सुआ बाहर जाते हैं, श्रीर शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोहा, तांचा, पीतल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें बाहर से आती हैं।

राजपूताने में लोहा, तांचा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, तामड़ा, अभ्रक और कोयले की खानें हैं। लोहे की खानें उदयपुर, अलवर और खानें जयपुर राज्यों में, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के जावर स्थान में, सीसे की खान अजमेर के पास और तांवे की जयपुर

राज्य में खेतड़ी के पास सिंघाणे में है। ये सब खान पहले जारी थीं, परन्तु बाहर से आनेवाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब वे सब बंद हैं, केवल उदयपुर राज्य के वीगोद गांव में कुछ लोहा अब तक निकाला जाता है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा समस्ते हैं। बोकानेर में कोयले की खान (पलाना में) वि० सं० १६४४, (ई० स० १८६८) से जारी है। अभ्रक और तांमड़े की खानें ज़िला अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जारी हैं, क्योंकि ये दोनों वस्तुणं बिकी के वास्ते बाहर जाती हैं। संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु सब से उत्तम मकराणे का है। इगारती काम का पत्थर, पट्टियां आदि अनेक जगह निकलती हैं। नमक की पैदायश का मुख्य स्थान सांभर है, इसके अतिरिक्त ओधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, बीकानेर राज्य के छापर और लूं एकरनसर में, तथा जैसलमेर राज्य के काणोद में भी नमक बनता है। नमक के सब स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी के छहेंद्रगत हैं।

मेवाड़ में चित्तोड़गड़, कुंमलगढ़ और मांडलगड़; मारवाड़ में जोध-पुर, जालोर और सिवाता; जयपुर में रखधंमोर, बीकानेर में मटनेर, कोटे किले में गागरीन और अजमेर में वारागढ़ के प्रसिद्ध किले हैं। इनके सिवा छोटे-बड़े गढ़ बहुत से हैं।

राजणूताने में रेल की सड़कें छोटे और बड़े दोनों नाप की हैं, परन्तु श्रधिक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें मुख्य 'बंबई बड़ौदा एंड सेंट्रल रेले इंडिया रेक्वे' हैं, जो श्रहमदाबाद से श्राबूरोड, श्रजमेर, फुलेरा, बांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है। श्रजमेर से एक शाखा चित्तोड़, रतलाम होती हुई खंडवे तक, दूसरी शाखा बांदीकुई से मरतपुर होती हुई श्रागरे तक, और तीसरी फुलेरे से रेवाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी शाखा फुलेरे से कुचामण्रोड़ तक है।

देशी राज्यों की छोटे नाप की रेल्वे में मारवाड़ और बीकानेर राज्यों की रेल्वे मुख्य हैं। मारवाड़ राज्य की रेल्वे की सबसे लंबी लाइन मारवाड़ जंक्शन से पाली, ल्गी जंक्शन, समदरदी, वालीतरा और वाहदमेर होती
हुई हैदरावाद (सिंघ) में जाकर बढ़े नाप की रेल्वे से मिल गई है। समद रदी से एक शाखा जालोर और भीनमाल होती हुई राणीवाड़े को तथा
वालीतरा से एक शाखा पचमद्रा को गई है। दूसरी लंबी लाइन ल्गी
जंक्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगाना और मकराणां
होती हुई कुचामन-रोड में बीठ बीठ एगड़ सीठ आई० रेखे से मिल जाती है।
जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोवर, ओसियां और लोहावट
होकर फलौदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा बीलाड़ा तक गई है।
मेड़तारोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक और दूसरी शाखा उत्तर में
मूंडवा, नागोर होती हुई चीलो जंक्शन पर चीकानेर स्टेट रेखे से जा मिलती
है। डेगाना से एक शाखा खादू, डीडवाना, जसवंतगढ़ और लाडने होकर
चीकानेर स्टेट रेखे के सजानगढ़ जंक्शन से जा मिलती है। मकराणे से एक

धीकानेर राज्य की मुख्य खाइन चीलो जंक्शन से देशणोक, वीकानेर, स्रतगढ़ और हनुमानगढ़ होती हुई भटिंडा तक चली गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन से एक शाखा श्रीगंगारगर, रायसिंहनगर और सक्रपसर होती हुई स्रतगढ़ को गई है। सक्रपसर से एक दुकड़ा अनूपगढ़ को गया है। वीकानेर से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ़, चूक और सादुलपुर होकर हिसार तक चली गई है। चीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतजी को श्रीर रतनगढ़ से एक शाखा सुजानगढ़ तक जाकर मारवाड़ स्टेट रेज्ये से मिलं गई है, एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। हनुमानगढ़ से एक शाखा नोहर, तहसील मादरा होती हुई सादुलपुर में जाकर हिसार जानेवाली लाइन से मिल जाती है।

जयपुर राज्य की अवतक केवल एक ही लाइन है, जो सवाई माधीपुर से चलकर जयपुर, रींगस और पलसाता होती हुई भूंभाग्र तक चली गई है। उदयपुर राज्य में चित्तोड़गढ़ जंक्शन से एक शाखा उदयपुर की गई है, उसी के मावली जंक्शन से एक दूसरी शाखा नायद्वारा रोड, कॉक- रोली श्रीर देवगढ़ होती हुई कामली के घाटे तक चली गई है, जो कुछ समय में प्रारवाड़ जंक्शन से मिल जायगी।

धौलपुर से वाड़ी तक धौलपुर राज्य की एक और भी छोटे नाप की रेल बनी हुई है।

बड़े नाप की रेलों में 'बंबई बड़ौदा एएड सेंद्रल इंडिया रेल्वे' की सड़क बंबई से बड़ौदा, गोधरा, रतलाम, नागदा होती हुई पचपहाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, वयाना, सरतपुर और मथुरा होती हुई दिल्ली तक जली गई है। इसकी एक शाखा वयाने से आगरे जाती है। जी० आई० पी० रेल्वे की एक शाखा वारों से कोटे तक और दूसरी खालियर से बौलपुर होती हुई आगरे गई है।

राजपूताने में श्रव तक छः वार मनुष्यगण्ना हुई, जिससे पाया जाता है कि यहां की जनसंख्या ईसवी सन् १८८१ में १०४६१२६४; ई० स० १८६१ जनसंख्या में १२७१४१०७; ई० स० १६०१ में १०३३०२७८; ई० स० १६११ में १०३२६६४४ और ई० स० १६३१ में ११७८६००४ थी।

महाभारत के युद्ध से पूर्व श्रीर बहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के श्रम्य प्रदेशों के समान राजपूताने में भी वैदिक-धर्म का प्रचार था। वैदिक-धर्म के धर्म में यज्ञ ही मुख्य था श्रीर राजा लोग बहुधा श्रश्यमध्य श्रादि कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में जीवाहिंसा होती थी श्रीर मांस-भन्नण का प्रचार भी वड़ा हुआ था। जीवदया के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भी समय-समय पर हुए, किन्तु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। विक्रम संवत् के पूर्व की पांचवीं शताब्दी में मगध्य के राजा श्रजातशञ्ज के समय गौतम वुद्ध ने वौद्ध-धर्म के, श्रीर उसी समय महाबीर स्वामी ने जैन-धर्म के प्रचार को यड़ाने का वीड़ा उठाया। इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में जीवदया मुख्य थी श्रीर वैदिक वर्णाश्रम को तोड़, साधर्म्य श्रर्थात् उन धर्मों के समस्त श्रवुयायी एक श्रेणी के गिने जावें, ऐसी ज्यवस्था की गई, जिसमें फंच-नीच का भाव न रहा। गौतम ने जीवमात्र की भलाई के विचार से

श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा में ही श्रानेक ब्राह्मण, ज्ञिय तथा श्रम्य वर्ण के लोगों ने उक्त धर्म को स्वीकार किया और दिन-दिन उसकी उन्नति होती गई। मौर्यवंशी राजा ध्यशोक ने कालंग-युद्ध में लाखों मनुष्यों का संहार किया, जिसके पीछे उसकी बौद्ध धर्म की ओर रुचि बढ़ी। उसने उस धर्म को स्वीकार कर उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत राज्य में यहाँ का होना बंद कर दिया श्रीर हिंसा को भी बहुत कुछ रोका। राजपूताने में भी उसी के समय से बौद धर्म का प्रचार बढ़ा। बौद्ध धर्म के सामने वैदिक धर्म की सुद्रढ़ नींव हिलने लगी, तो ब्राह्मण लोग अपने धर्म को फिर से उन्नत करने का प्रयत्न करने लगे। मौर्यवंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर उसका शुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य का स्वामी बना। उसने फिर वैदिक धर्म का पत्त प्रह्मा कर दो अध्वमेध यह किये। उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया हो ऐसा बौद्ध प्रंथों से पाया जाता है। राजपूताने में मध्यमिका नगरी (विचोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर) के राजा सर्वतात ने (जो समयतः शुंगवंशी हो) भी वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के आसपास अध्वमेध यह किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीन शैली से अश्वमेध करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। गुप्तों के राज्य के प्रारम्भ तक बौद्ध धर्म की डन्नति होती रही, किर समुद्रगुप्त ने बहुत समय से न होनेवृाला अध्वमेध यझ किया। गुप्तों के समय से ही बौद्ध धर्म का पतन और वैदिक धर्म का ... पुनरुत्थान होने लगा। वि० सं० ६६७ ( ई० स० ६४० ) के आसपास चीनी यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया उस समय यहां वौद्ध धर्म की अव-नित हो रही थी। वह गुर्कर देश की राजधानी भीनमाल (जोधपुर राज्य) के प्रसंग में जिखता है-"यहां की वस्ती धनी है, विधर्मियों (वैदिक धर्म को माननेवालों) की संख्या बहुत और वौद्धों की थोड़ी है। यहां एक ही संवाराम (बौद्ध मठ) है, जिसमें हीनयान संप्रदाय के १०० साधु रहते हैं, जो सर्वास्तिवादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंदिर कई दहाई (बहुत से) हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न संप्रदायों के श्रानुयायी वास करते,

हैं "। वि० सं० ६६२ (ई० स० ६३४) के आसपास वही यात्री मथुरा से १०० मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने 'पो-लि-ये-टो-लो' दिया है। संभव है कि यह नाम वैराट (जयपुर राज्य) का स्चक हो। यह तो निश्चित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ यह स्थान राजपूताने में ही था। उसके संबंध में वह लिखता है—'यहां के लोग वौद्ध धर्म का सम्मान नहीं करते। यहां आठ संघाराम हैं, जो प्राय: ऊजड़ पड़े हुए हैं। उनमें थोड़े से हीनयान संप्रदाय के बौद्ध साधु रहते हैं । यहां (ब्राह्मणों के) १० देव-मंदिर हैं, जिनमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के १००० पुजारी श्चादि रहते हैं "। उसी समय मथुरा में अनुमान २० संघारामों का होना वही यात्री बतलाता है, जिनमें २००० अमण रहते थे। साथ ही वहां ब्राह्मणों के केवल ४ देव-मंदिरों का होना उसने लिखा है। वि० सं० १०७४ (ई० स० १०१८) में महसूद पज़नवी में सथुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के १००० मंदिर थे। राजपूताने से वि० सं० की नवीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म का नाम निशान भी उठ गया और जो लोग बौद्ध हो गये थे थे समय-समय पर फिर वैदिक धर्म ब्रह्म करते रहे ।

यद्यपि जैन-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलते, तो भी अज़मेर ज़िले के बलीं नायक गांव से वीर संवत् प्रध

<sup>(</sup>१) बील; बु० रे॰ वे॰ व॰; जि॰ २, पृ० २७०।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि० १, ए० १७६ ६

<sup>(</sup>३) वैदिक काल में बात्य अर्थात् पतित एवं विधिसयों को वैदिक धर्म में लेने के समय 'बात्यस्तोम' नामक शुद्धि की एक किया होती थी, जिससे उन बात्यों की गणना द्विज वर्णों में हो जाती थी। बात्यस्तोम का वर्णन सामवेद के 'तांड्यब्राह्मण' (प्रकरण १७) और 'लाट्यायन श्रीतसूत्र' (६। ८) में मिलता है (बंब० ए० सो० ज०; जि० १६, ए० ३५७-६४)। बौद्धभं की उन्नति के समय में करोड़ों वैदिक मतान्त्रस्वी (हिंदू) बौद्ध हो गये थे, परन्तु उन्न धर्म की अवनति के समय वे फिर हिन्दू धर्म को प्रहण करते गये। उस समय बात्यस्तोम जैसी कोई शुद्धि की किया यहां होती रही हो ऐसा नहीं पाया जाता।

(वि० सं० पूर्व ३=६=ई० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला हैं, जिससे अनुमान होता है कि अशोक से पूर्व भी राजपूताने में जैन धर्म का प्रचार था। जैन-लेखकों का यह मत है कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का संशधर था, जैन धर्म को बड़ी उन्नति दी और राजपूताने तथा उसके आसपास के प्रदेशों में भी उसने कई जैन-मंदिर वनवाये। वि० सं० की दूसरी शताब्दी के बने हुए मथुरा के कंकालीटीलेबाले जैन स्तूप से तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा मूर्तियों से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन धर्म का अञ्छा प्रचार था। वि० सं० की १३ मीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अपने मसिद्ध बिद्धान गुरु हेमचंद्राचार्य के उपदेश से जैन धर्म प्रहण कर उसकी बहुत कुछ उन्नति को। उस समय राजपूताने के कई राजाओं ने हिसा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं। कुमारपाल के पूर्व से लगाकर अब तक के सैकड़ों भव्य जैनमंदिर यहां विद्यमान हैं, जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के बनवाये हुए हैं।

बौद्ध और जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धर्म को बड़ी हानि पहुंची, इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा और वह एक नये सांचे में ढलकर पौराखिक धर्म बन गया। उसमें चौद्ध और जैनों से मिलतीं-जुलती धर्मसंबंधी बहुतसी नई वातें घुस गई, इतना ही नहीं, किन्तु बुद्ध-देव और आदिनाध (ऋषमदेव) की गणना विष्णु के अवतारों में हुई और मांस-भन्नण का भी बहुत-कुछ निषेध किया गया।

दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने यहां के लोगों को बहुधा बलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना शुरू किया, तभी से राजपूराने में इस्लाम को माननेवालों की संख्या बढ़ने लगी।

ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४) से राजपूताने का संबंध सरकार श्रंग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे ईसाई पादरी भी इस देश में आकर अपने धर्म का प्रचार करने और लोगों को ईसाई वनाने लगे। इन देशी ईसाइयों

<sup>(</sup> १ ) यह शिकालेख राजपूताना म्यूजिश्रम् ( शनमेर ) में सुरवित है।

में प्रायः हलकी जाति के हिन्दू और कुछ मुसलमान ही हैं।

ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नौकरी या व्यापार के निमित्त राजपूताने में रहते हैं।

ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) की मनुष्यगणना के अनुसार सारे राजपूताने में मुख्य-मुख्य धर्मावतंवियों की संख्या नीचे लिखे अनु-सार है—

हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ६६६६१४१, जैन ३२०२४४, सिक्ख ४१६४६, आर्थ १४०७३, भील-मीने आदि जंगल के निवासी २३०६०१ हैं। मुसलमानों की संख्या ११६६४४८, ईसाई १२७२४ और पारसी, यहदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१४ व्यक्ति हैं।

प्राचीन मारत में ब्राह्मण, चित्रय, बैश्य और शृद्ध ये चार वर्ण ही थे और वर्णव्यवस्था भी प्रायः गुण-कर्मानुसार होती थी। प्रत्येक वर्ण काश्चिकार को अपने और अपने से नीचे के वर्णों में भी विवाह करने का अधिकार था; परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिवंध न था, केवल शुद्धता का विचार रहता था। गुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से प्राचीन वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे धार्मिक संप्रदायों के वढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाजों का उच्छेद होकर जो आर्य जाति एक ही धर्म और एक ही राष्ट्रीय भाव में वंधी हुई थी उसके हुकड़े-दुकड़े हो गये। विक्रम संवत् की सातवीं शताब्दी के आसपास मारवाड़ के ब्राह्मण हरिश्चंद्र की दो पत्तियों में से एक ब्राह्मणी और दूसरी चित्रय जाति की थी, ऐसा विक्रम संवत् कर इंदर तथा

<sup>(</sup>१) ईं॰ स॰ १६६१ की सनुष्य-गणना की रिपोर्ट में श्रार्थ, सिक्ख, जैन, भील, मीने श्रादि को हिन्दुश्रों से भिन्न बतलाया है, परन्तु वास्तव में इन सब का समावेश हिन्दुश्रों में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है।

<sup>(</sup>२) विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्य ५ पत्नी भद्रा च स्तृ (त्रि)या । ...। तेन श्रीहरिचन्द्रेश परिशीता द्विजात्मजा । द्वितीया स्तृ (त्रि)या भद्रा महाकुलगुशान्विता ॥

हिर्दे के शिलालेखों से पाया जाता है। मारवाड़ ही से जाकर कन्नोज में अपना राज्य जमानेवाले प्रतिहारबंशी राजाओं में से राजा महेन्द्रपाल के बाह्मण गुरु राजशेखर की विदुषी पत्नी अवन्तिसुंदरी चौहानवंश की थी। राजशेखर विक्रम संवद् ६४० के आसपास जीवित था। इस समय के पश्चात् बाह्मणों का ज्ञिय वर्ण में विवाह संबंध होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। पीछे तो प्रत्येक वर्ण में भेदमाव यहां तक बढ़ता गया कि एक ही वर्ण की सेकड़ों शाखा-प्रशाखा होकर अपने ही वर्ण में शादी विवाह का संबंध बना रहना तो दूर, किंतु खानपान का संसर्ग तक भी न रहा और एक ही जाति के लोग अपनी जातिवालों के साथ मोजन करने में भी हिचकने लगे। इस तरह देशमेद, ज्यवसाय-भेद और मतभेद से अनेक जातियां बन गई, तो भी राजपूतों ( ज्ञियों) में यह जातिभेद भवेश करने न पाया। उनमें विवाह संबंध तो अपनी जाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनों वर्णों के हाथ का भोजन करने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं। ब्राह्मण, वैश्य और शदों में तो इतनी जातियां हो गई हैं कि उनके परस्पर के भेदभाव और रीति-रिवाज का सविस्तर वर्णन किया जाय तो कई जिल्दें भर जायँ।

हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, भाट, सुनार, दरोगा, दर्ज़ी लुहार, सुथार (बढ़ई), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, जाट, गूजर, मेर, कोली, घांची, कुनवी, बलाई, रेगर, भांची, महतर आदि अनेक

प्रतीहारा द्विजा मूता ब्राह्मरायां येभवन्सुताः । राज्ञी भद्रा च यान्सृते ते मूता मधुपायिनः ॥

9

1

·F

k

राजपूताना म्यूाज़िश्रम् ( श्रजमेर ) में रक्खे हुए मूल लेख से।

(१) विष्पा सिरिहरिश्चंदो भज्जा आसित्ति खत्तिस्रा मदा।

घटियाले के शिलालेख की छाप से।

(२) चाहुत्राराकुज्ञमोलिमालित्रा रात्रसेहरकइन्दगेहिर्गा । मत्तुर्गो किइमवन्तिसुन्दरी सा पउठ्जइउमेत्रामिच्छइ ॥ ११ ॥ राजशेखर राचित 'कर्पूरमंजरी सट्टक;' हार्वर्ड-संस्करण, ए० ७ । ज्ञातियां हैं। जंगली जातियों में मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, बावरी, सांसी, सोंदिये श्रादि हैं। मुसलमानों में मुख्य और खान्दानी शेख, सैय्यद, मुगल और पठान हैं। अन्य मुसलमान जातियों में रंगड़, कायमखानी, मेव, मेरात, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, भिश्ती, क्रसाई श्रादि कई एक हैं। शिया फ़िक्ने के मुसलमानों में एक क्रीम बोहरों की है, जो बहुधा व्यापार करती है।

राजपूताना के लोगों में अधिकतर तो खेती करते और कई गाय, मैंस, भेड़, वकरी आदि जानवरों को पालकर उन्हींसे अपना निर्वाह करते वेशा हैं। कई सैनिक या अन्य नौकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर पेट भरते और कई व्यापार करते हैं। व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन हैं जो बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि दूर-दूर के अनेक शहरों में जाकर व्यवसाय चलाते हैं। बाह्यण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, व्यापार, खेती, भिन्नावृत्ति और नौकरी करते हैं।

भारतवर्ष के उत्तरी विभाग शीतप्राय श्रौर द्विणी उच्ण होने के कारण श्रपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के पेशाक पहने जाते थे। थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधार रणतया विना सिये हुए वस्त्र का उपयोग विशेष करते थे श्रौर शीतप्रदेश वाले सिये हुओं का भी। दिच्या में अब तक वहुआ मामूली बस्त्र विना सिये हुए ही काम में लाये जाते हैं। इन वातों को देखकर कोई-कोई यह मानने लग गये हैं कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में श्राने के श्रमन्तर सिया हुआ वस्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह अम ही है। वैदिक काल से ही यहां कपड़ा वुनने की कला उन्नत दशा में थी श्रीर यह काम विशेषकर स्त्रयां ही करती थीं। वस्त्र वुननेवालों के नाम 'वियत्री' 'वाय' श्रौर 'सिरी' थे। वस्त्र वुनने की ताने से संवंध रखनेवाली लकड़ी

<sup>(</sup>१) पंचविंश ब्राह्मण् (१। = । ६)

<sup>(</sup>२) ऋग्वेद (१०। २६। ६)

<sup>(</sup>३) वही (१०।७३।६)

को 'मयूख'' (मेख ?) और बाने का धागा फेंकनेवाले श्रीज़ार अर्थात् हरकी को 'वेम' (वेमन्) कहते थे। येही नाम राजपूताने में अबतक प्रचलित हैं। वस्त्र वहुधा रंगे जाते थे और रंगनेवाली स्त्रियां 'रजयित्री' कहलाती थीं। सुई का काम भी उस समय में होता था। वेदों की संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में सुई का नाम 'सूची" श्रौर 'वेशी" मिलता है। तैति-रीय ब्राह्मण में सुई तीन प्रकार की अर्थात् लोहे, चांदी श्रीर सोने की होना बतलाया है । कैंची को 'मुरिज" कहते थे। 'सुश्रुतसंहिता' में "सीव्येत सूद्मेण सूत्रेण" (बारीक डोरे से सीना) लिखा मिलता है। रेशमी चुगे को 'तार्थ" और ऊनी कुरते को 'शामूल" कहते थे। 'द्रापि"" भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर पर बांधने के वस्त्र को डन्गीव" (पगड़ी या साफ़ा ) कहते थे। स्त्रियों का मामूली वस्त्र अंतरीय अर्थात् साड़ी जो आधी पहनी और आधी ओड़ी जाती थी और बाहर जाने के समय उसपर उत्तरीय (इपट्टा ) रहता था। स्मियां नाचने के समय लंहंगे जैसा ज़री के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशस्' था; शायद श्राजकल का पिशवाज़ इसीका श्रपश्चंश हो। ऐसे वस्त्रों को बनाने-

```
(१) ऋग्वेद (७। १६। ३)। तै तिरीय संहिता (२।३।१) (२) वाजसनेयी संहिता (१६। ५३)
(३) वही (३०।१२)। तै तिरीय ब्राह्मस् (३।४।७।१)
(४) ऋग्वेद (२।३२।४)। वाजसनेयी संहिता (२३।३३)
(४) ऋग्वेद (७।१६।१४)
(६) तै तिरीय ब्राह्मस् (३।१६)
(७) ऋग्वेद (६।४।१६)
(६) जैसिनीय उपनिषद् ब्राह्मस् (१।३६।४)
(१०) ऋग्वेद (१।२४।१३)
(११) ऐतरेय ब्राह्मस् (६।१)। शतप्य ब्राह्मस् (३।३।२।३)। ध्रथ्वेवेद (१४।२।१)
(१२) ऋग्वेद (२।३।६)
```

£

वाली खियां 'पेशस्कारी'' कहलाती थीं। सियों के पहनने के लहंगे कैसे वस्त्र को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि ' कहते थे। विवाह के समय जामे जैसा वस्त्र जो वर पहनता था जिसको 'वाधूय' कहते थे। यह प्रधाशाज तक भी कुछ रूपांतर के साथ राजपूताने की वहुतसी जातियों में प्रचलित है। वस्त्र के नीचे लगनेवाली कालरी या गोट का नाम 'तूप" था। ये सब वैदिक काल के वस्तों श्रादि के नाम हैं। स्ती, उनी श्रीर रेशमी वस्त्रों के श्रातिरक्त वृक्त श्रीर पौधों के रेशों के वस्त्र भी बनते थे, जो 'वस्कत्त' कहलाते थे। महाभारत, रामायण श्रादि में इनका वर्णन मिलता है। ये वस्त्र बहुधा तपस्त्री तथा उनकी स्त्रियां पहना करती थीं। सीता ने भी वनवास के समय वस्कल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन होता ही रहता है। पाटलीपुत्र के राजा उदयन की मूर्ति मिली है, जिसके बदन पर मिरज़ई है और उसकी कंठी पर वुनगट के काम का हाशिया है । गृहीं

<sup>🥶 े (</sup>१) घाजसनेयी संहिता (३०।६).

<sup>(</sup>२) मथुरा के कंकाबीटी से मिली हुई वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास के लेखवाली शिला पर एक राणी और उसकी दासियों के चिन्न खुदे हुए हैं। राणी लहंगा पहने और उपर उत्तरीय धारण किये हुए हैं (स्मिथ; मथुरा ऐंटिकिटीज, किट १४)। उसी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो आवक और तीन आविकाओं की खड़ी मूर्तियों हैं। ये तीनों क्षियां लहंगे पहने हुई हैं (क्लेट ८४)। उसी पुस्तक में हाथ में ढंढा लिए बैल पर बैठे एक पुरुष का चिन्न है, जो कमर तक कुरता या अंगरखा पहने हुए हैं (क्लेट १०२)। ये उदाहरण राजपूताने के ही समस्तने चाहियें। अजंटा की गुफा में बच्चे को गोद में लिये हुए एक स्त्री का सुन्दर चिन्न बना है, जिसमें वह स्नि कमर से नीचे तक आधी बांहवाली सुन्दर ख़ींट की ख़ींगयां पहने हुए हैं (स्मिथ; श्रांक्सफर्ड हिस्टरी ऑव् इंडिया; ए० १४६ पर दिया हुआ चिन्न)। इससे स्पष्ट हैं कि दिन्नण में भी सिये हुए वस्न पहने जाते थे।

<sup>(</sup>३) अथर्ववेद ( = । २ । १६ )

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (१०। ८४। ३४)

<sup>ं (</sup>१) तैतिरीय संहिता (११८।१११)

<sup>(</sup>६) ना॰ प्र० पत्रिका; सा॰ १, ४० ४७ और उक्क सूर्ति के फोटो ।

के सिक्कों पर राजा सिये हुए वस्त्र पहने खड़ा दीख पड़ता है।

राजपूताने में पुरुषों की पुरानी मासूली पोशाक घोती, दुपट्टा और पगड़ी थी। शीतकाल में सिये दुप ऊनी वस्तों का उपयोग भी होता था। उत्सव और राजदरवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी होती थी। कृषिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उनसे नीचे तक को कच्छ या कछनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्न अब तक कहीं कहीं विद्यमान हैं। स्थियों की पोशाक विशेषतः साड़ी या नीचे लहंगा और ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्थियों के स्तन या तो खुले रहते थे या उनपर कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी, परन्तु राजपूताने की स्त्रियों में 'कंचुलिका' (कांचली) पहनने का रिवाज भी पुराना है।

राजपूताने के लोगों की वर्त्तमान पोशाक विशेषकर पगड़ी, श्रंगरखा धोती या पजामा है। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी काम में लाते हैं। कोई कोई श्रंश्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या श्रीचीज़ श्रीर श्रंश्रेज़ी टोप भी धारण करते हैं। स्त्रियों की पोशाक प्रायः साड़ी, लईगा श्रीर कांचली है, परन्तु श्रब शहर की स्त्रियों में कमीज़ श्रीर जाकेट पहनने की चाल बढ़ती जाती है।

राजपूताने में प्राचीन काल में शिक्ता की वही पद्धित प्रचलित थी जो भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है, शिचा जो वर्ष भर निरन्तर वहा करती हो। ऐसी दशा में यहां अन्य प्रदेशों के समान निदयों के तट पर बने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्यार्थियों का पठनपाठन होता रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता। संभव है कि यहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्वानों के घर पर ही विद्याभ्यास होता हो। प्राचीन शैली से वालकों को अल्रस्वोध, लिखने पढ़ने तथा सामान्य गिएत का बोध हो जाने के पीछे व्याकरण के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी कंठ कराई जाती थी। व्याकरण का ज्ञान हो जाने

<sup>(</sup>१) जॉन् ऐतान् ; कॉइन्स ऑन् दी गुप्त डाइनेस्टीज़; प्लेट १-४।

पर विद्यार्थी को वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, वैद्यक श्रांदि शास्त्र उसकी रुचि के श्रनुसार पढ़ाये जाते श्रौर उनकी शिचा संस्कृत में ही दी जाती थी। जैन श्रीर बोद्धों के धर्मश्रन्थ प्राकृत श्रर्थात प्रचलित ( होकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाश्रव ( उपासरों ) तथा मठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष ज्ञान संपादन करनेवाले जैन और बौद्ध विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पठन श्रतिवार्य था, क्योंकि काव्य, नाटक, तर्क श्रादि श्रनेक विषयों के ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही हुई थी।इसी तरह नाटक श्रादि की रुचिवाले संस्कृत के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पहनी पहती थी, क्योंकि नाटकों में विद्रषक, स्त्रियों तथा छोटे दर्जे के पात्रों की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राज-पुत्रों की शिक्ता कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में और कभी नगरों के बाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में होती थी। उनको शास्त्रविद्या के साथ-साथ शस्त्रविद्या, त्रार्थशास्त्र तथा श्रश्वारोह्य, गजारोह्य श्रादि विषयों का ज्ञान संपादन कराया जाता था। ब्राह्मंगों के समान चत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों में भी संस्कृत के श्राच्छे-श्राच्छे विद्वान यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के ब्रन्य का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त, जिसने शक संवत् ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८ ) में अपने प्रंथ की रचना की, भीनमाल (जोधपुर राज्य) का निवासी था। 'शिशु-ं पालवध महाकाव्यं का कर्त्ता सुप्रसिद्ध माघ कवि भी उसी नगर का रहने . वाला था। 'हरकेलिनाटक' का प्रणेता विग्रहराज (वीसलदेव चौथा) श्रजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुई संस्कृत पाठशाला के भवन को तोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन का भोंपड़ा' बनवाया। 'पार्थपराक्रमन्यायोग' का कत्ती प्रल्हादनदेव श्रावू के परमार राजा धारावर्ष का छोटा भाई था। जालोर (जोधपुर राज्य) के चौहान राजा उदयसिंह के वैश्य मंत्री यशोवीर को 'कीर्सिकौमुदी' के रचियता गुर्जरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (?) बतलाया है'। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कई नाटक और संगीत के ग्रंथ रचे एवं चंडीशतक, गीतगोविन्द और संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की थीं। 'धर्मापृतशास्त्र' आदि अनेक जैन-ग्रंथों का रचिता बधेरवाल वैश्य आशाधर मंडलकर' (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य) का निवासी था। अनेक शिलालेखों के रचयिता कायस्थ भी पाये जाते हैं । राजपूताने से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों से झात होता है कि यहां कई अच्छे अच्छे विद्वान हो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती थी, इतना हो नहीं, घरन निर्धन विद्यार्थियों को भोजन तथा वस्त्र तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे।

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन विगड़ती ही गई और चित्रय राजाओं तथा अन्य जातियों में प्राचीन शिचा-प्रणाली का हास होता गया। मुसलमानों के राज्यसमय में उनकी राजमाबा फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ारसी की पढ़ाई भी कहीं कहीं प्रारम्भ हुई,

1

<sup>(</sup>१) न माघः श्लाघ्यते कैश्चित्रामिनन्दोमिनन्दाते । निष्कलः कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिधौ ॥ कीर्तिकौमुदी, सर्ग १, श्को॰ २६ ।

<sup>(</sup>२) श्रीमानस्ति सपादलच्चिवषयः शाकंभरीमूषण्-स्तत्र श्रीरितधाममंडलकरं नामास्ति दुर्ग महत्। श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलञ्याद्वेरवालान्वया— ज्ञीसल्लच्चण्तो जिनेंद्रसमयश्रद्धालुराशाधरः॥

धर्मामृतशास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति, श्लो॰ १।

<sup>(</sup>३) इमां प्रशस्ति नरसिंघनामा चक्रे बुधो गौडमुखाञ्जमानुः। कायस्थवंशे स्वगुर्गौघसंपदानंदिताशेषविदग्धलोकः॥

वांसवाड़ा राज्य के ऋथूंगा नामक प्राचीन नगर से मिली हुई परमार राजा वासुंडराज के समय की प्रशस्ति, श्लो॰ ३७।

क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही दरबार के साथ होने से उनको पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम संस्कृत पड़ना छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया।

राजपूताने के साथ अंग्रेज़ों का सम्बन्ध होने के पूर्व यहां पर विद्या का प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रवन्ध कुछ भी न था। नगरों में मामूली पढ़ाई जैन यतियों के उपासरों में ही हुआ करती, जहां वाराचरी, पट्टीपहाड़े तथा कुछ हिसाव पढ़ाने के पीछे 'सिद्धी' ( 'कातंत्र-व्याकरण्' का प्रारम्भिक संधिप्रकरण् ) ग्रौर 'चाणुक्य नीति' के न्होंक श्रशुद्ध रटाये जाते, जिनका श्राशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं समभते थें। ब्राह्मणु लोग 'सारस्वत व्याकरणु,' कुछु ज्योतिष तथा भागवत श्रादि 'पुराख पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफल बनाते और कथावाचक का काम चलाते थे। उस समय छापे का प्रचार न होने से धर्मशास्त्र, पुरास, वेद श्रादि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग श्रद्धारों का बीध होने श्रीर अपने मामूली हिसाव तथा व्याजवट्टां सीख जाने को ही काफ़ी समभते थे। संयुक्तावर तथा स्वरों की मात्राओं का तो उनको कुछ भी कान नहीं होता था । वे या तो व्यंजनों को स्वरों की मात्राओं के बिना ही ं लिखते या बिना आवश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे उनकी लिखावट 'केवळा' (केवल ग्राचर-संकेतवाली) कही जाती थी। इसीसे उसमें "काकाजी श्रजमेर गया" के स्थान में 'काकाजी श्रातं मर गया' पढ़े जाने की लोकोक्ति श्रब तक प्रसिद्ध है। उनकी १०० वर्ष पूर्व की चहियां इसी तरह लिखी मिलती हैं, जिनको पड़कर ठीक ठीक अर्थ निका लना कठिन काम है। राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना श्रवश्य जानते थे, जैसा कि उनके लिखे हुंए तीन सौ वर्ष पूर्व तक के पत्रों से विदित होता है, परन्तु उन लोगों को भी इस्व, दीर्घ एवं संयुक्ताचरों का क्षान नहीं होता था। राजपूर्तों में चड़े घरानों के लोग लिखना पढ़ना कुछ सीखते थे। उनमें तथा कितने एक ब्राह्मणों म्रादि में व्रजमापः की कविता यदने और वनाने का शौक अवश्य रहा, यही कारण है कि पहले की वनी

हुई कविता की अनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं। उर्दू और फ़ारसी की पढ़ाई फहीं-कहीं मौलवियों के मक्तयों में हुआ करती थी, और विशेषकर मुसलमान एवं कुछ राजकीय सेवा करनेवाले श्रहलकार लोग ही उसमें श्रम करते थे। श्रव तो श्रंग्रेज़ी राज्य के प्रमाव से नये ढंग की एवं श्रंग्रेज़ी की पढ़ाई सारे देश में होने लगी है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उद्यपुर, चीकानेर, अलवर, पिलानी, ब्यावर और कोटे में कॉलेज वन गये हैं। हाई स्कूल तथा मिड्ल और प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाएं तो कई चल रही हैं श्रीर कई राज्यों तथा अजमेर के इलाक़े में लड़कियों की प्रारम्भिक एवं उच थिता भी होती है। उच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य सर्वोपरि है। वहां के स्वर्गवासी विद्याप्रेमी महाराजा रामासिंह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दे एवं संस्कृत की पढ़ाई का उत्तम प्रवन्ध किया। संस्कृत की श्राचार्य परीचा तक का अध्ययन केवल जयपुर में ही होता है। उक्तमहाराजा ने विद्या के साथ कलाकौशल का प्रचार भी अपनी प्रजा में करने के लिए जयपुर में एक अच्छा आर्टस्कूल (कलाभवन ) खोला। प्रारम्भिक और भाष्यमिकःशिज्ञा के लिए राजपूताने में सालाबांड राज्य सर्वोपिर है। श्रामदनी के हिसाव से देखा जाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में खर्च करनेवाला दूसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहां के भृतपूर्व मरेश महाराजराणां सर भवानीसिंह का विद्यानुराग ही था।

राजपूताने की पाचीन राजकीय भाषा संस्कृत थी। विद्वान लोग अपने प्रत्यों की रचना उसी भाषा में करते और यहां के प्राचीन दानपत्र भाषा तथा शिलालेख भी वहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। मौर्थवंशी राजा अशोक का मगध के संघ के नाम का शिला पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के नैराप्ट (१ भाश्रू) नगर से मिला है, जो उस समय की प्राकृत में ही है। प्राकृत के रूपान्तर से 'अपअंश' भाषा वनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपूताने की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उस भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की नवीं ग्रतान्दी के आसपास से मिलता है। चारण, भाष्ट आदि लोग सर्व-

साधारण के लिए अपनी कविवा पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवर्तित रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं। वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के आसपास से यहां वजभाषा में भी कविता बनने लग गई थी। वर्त्तमान समय में यहां बोली जानेवाली भाषाओं को आधुनिक लेखक 'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर है।

यदि राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों की भाषाओं के सूच्म विभाग किये जायँ तो उनकी संख्या श्रनुमान सौ तक पहुंच जाय, परन्तु इम उनको निम्नलिखित मुख्य सात विभागों में ही विभक्त करते हैं—

- (१) मारवाड़ी—अजमेर मेरवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर श्रौर शेखावाटी में बोली जाती है।
  - (२) मेवाड़ी-मेवाड़ के मुख्य हिस्से की भाषा।
- (३) वागड़ी—डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दिल्लिण श्रीर दिल्लि पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश (भोमट) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी विभाग में बोली जाती है। इस भाषा का गुजराती से विशेष सम्बन्ध है।
  - (४) ढूंढाड़ी-जयपुर राज्य के श्रधिकतर भाग की भाषा है।
- (४) हाड़ोती (खैराड़ो)—बूंदी, कोटा, शाहपुरा और मेवाड़ के पूर्वी हिस्से में वोली जाती है।
  - (६) मेवाती—श्रलवर के मेवात प्रदेश की भाषा।
  - (७) व्रजभाषा—श्रलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर श्रीर करौली में बोली जाती है।

राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। राजपूताना म्यूजियम्, (अजमेर) में सुरित्तित वर्ली गांव का शिलालेख जो वीर संवत् दर्थ का है, लिप जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी (मेवाड़) से प्राप्त दो शिलालेख इसी लिपि के हैं। इसी लिपि में परिवर्तन होते होते गुप्तों के समय में जो लिपि प्रचलित हुई उसका नाम गुप्त लिपि हुआ। उसमें परिवर्तन होकर कुटिल लिपि वनी, जिसको केवल चित्रकारों की पूरी निप्राता रखनेवाले

ही सुन्दरता के साथ लिख सकते थे, क्योंकि उसमें विशेषकर स्वरों की मात्राओं में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी। उस लिपि के उदाहरणों में वंस-सेड़ा से मिले हुए राजा हर्ष के हर्ष-संवत् २२ (वि० सं० ६८४-६-ई० स० ६२८-६) के दानपत्र के ऋंत में खुदे हुए राजा के हस्ताक्तर', वि० सं० ७१८ ( ई० स० ६६१ ) का मेवाड़ के राजा श्रपराजित का शिलालेख , वि० संर्० ७४६ ( ई० स० ६८६ ) का भालरापाटन से मिला हुन्ना राजा दुर्गगरा का शिलालेख तथा कोटे से जुल ही मील दूर कणस्वा (करवाश्रम) के मंदिर में लगा हुन्ना वि० सं० ७६५ ( ई० स० ७३८ ) का राजा शिवगण का शिलालेख<sup>3</sup> उद्घेलनीय हैं। वि० सं० की १० वीं शताब्दी के आसपास से उक्त लिपि से नागरी लिपि धनने लगी, जो अब प्रचलित है। मुग़लों के समय में यहां के कितने एक राज्यों के दक्तरों में फ़ारसी लिपि का भी प्रवेश हुआ, किन्तु प्रजा की जानकारी के सम्बन्ध की लिखा-पढ़ी बहुधा नागरी लिपि में ही होती रही। केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ शिलालेख तथा पट्टे आदि ऐसे देखने में आये, जो फ़ारसी एवं नागरी दोनों लिपियों में लिखे हुए हैं। पीछे से कहीं कहीं फ़ारसी लिपि में भी लिखा-पढ़ी होती थी, परन्तु प्रजा में तो नागरी का ही प्रचार रहा। इस समय जयपुर, घौलपुर, टोंक श्रीर श्रजमेर-मेरवाडे की श्रदालती लिपि फ़ारसी है, वाक्री सर्वत्र नागरी का ही प्रचार है। त्रलवर और सालावाड़ की अदा-स्तों में ग्रुद्ध नागरी और श्रन्य राज्यों में घसीट नागरी लिखी जाती है।

प्राचीन काल में भारतवर्ष अपने शिल्प के अनुपम सौंदर्ग, भन्यता एवं स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विशाल स्तम्स, उनपर की शिल्प चमकीली पालिश, उनके सिंहादि आकृतियोंचाले सिरे, एवं सांची और मरहुत आदि के स्तूप, अनुपम सींदर्थ को प्रकट करनेवाले गांधार और मधुरा शैली को तक्त्य-कला के भिन्न-भिन्न भग्नावशेष, पहाड़ों

<sup>(</sup>१) ए० इं०; जि० ४, ए० २१० हे पास का प्लेट।

<sup>(</sup>२) ए० इं०; जि० ४, पृ० ३० के पास का प्लेट।

<sup>(</sup>३) ई॰ एँ; जि॰ १६, ए० १८ के पास का प्लेट !

को काट-छांटकर बनाई हुई कालीं आदि की अनेक भव्य गुफाएं, अनेक प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियां आदि शिल्पकला के अनुपम नमूने—जो विध-मियों के द्वारा नष्ट होने से बच गये या दूटी-फूटी दशा में मिले हैं—उनके निर्माताओं के असाधारण शिल्पज्ञान, कार्यकुशलता और खुदाई के काम में सुन्दरता एवं बारीकी लाने के अद्भुत हस्तकशिल का परिचय देकर शिल्प के धुरन्धर ज्ञाताओं को मुग्ध किये बिना नहीं रहते।

जब से राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वे समय-समय पर धर्म-द्वेष के कारण यहां के सुन्दर मंदिरों श्रादि को नष्ट करते रहे, इसलिए १२०० वर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने यहां बिरले ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद आदि श्रव तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी बनावट श्रीर सुन्दरता को देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान तक्त कला बहुत उन्नत दशा में थी। महमूद ग़ज़नवी जैसा कहर विधमीं मथुरा के मंदिरों की प्रशंसा किये बिना न रद्द सका। उसने अपने ग्रज़नी के हाकिम को लिखा कि "यहां ( मथुरा में ) असंख्य मंदिरों के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसल-मानों के ईमान के सदश दढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि २००वर्ष लंगे तो भी नहीं बन सकतीं "। बाड़ोली (मेवाड़) के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की तत्त्र एकला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टाँड ने लिखा है कि "उसकी विचित्र श्रीर भव्य बनावट का यथावत् वर्णन करना लेखनी की शक्ति के वाहर है। यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तम्भ, छतें श्रौर शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य उप-स्थित करता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर श्रीर ऐसी यारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्शन नहीं हो सकता। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी श्रव तक श्रच्छी दशा में खड़ा है "

<sup>(</sup>१) । विगः, फ्रिरिस्ताः, जिल्दः १, पृ० ४५-५६।

<sup>(</sup>२) टॉट; राज॰; जि॰ ३, पु॰ १७४२-४३ ( ऑक्सफर्ड संस्करण )। इस

मंत्री विमलशाह श्रोर वस्तुपाल के बनवाये हुए श्राह् पर के मंदिर भी अनुपम हैं। कर्नल टॉड ने, अपनी 'ट्रैवल्स इन् वेस्टर्न इंडिया' नाम की पुस्तक में विमलशाह के मंदिर के विषय में लिखा है कि "हिन्दुस्तान भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी समता नहीं कर सकती"। वस्तुपाल के मंदिर के सम्बन्ध में भारतीय शिलंप के प्रसिद्ध शाता मि॰ फर्गुसन ने 'पिक्चर्स इलस्ट्रेशंस् आँव् पन्श्यंट श्रार्किटेक्चर इन् हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि "इस मंदिर में, जो संगमरमर का बना हुआ है, श्रत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुश्रों की टांकी से फ्रीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर श्राकृतियां बनाई गई हैं कि उनकी नक्रल काग्रज़ पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रंम से भी मैं सफल नहीं हो सका"। ऐसे ही महाराणा कुंमा का चिचोड़ का कीर्तिस्तरम एवं वहां का जैनस्तरम, आबू के नीचे की चंद्रावती और कार्ल-्रापाटन के मंदिरों के भग्नावशेष, तथा नागदा (मेवाड़) के मंदिर भी अनुपम शिल्पज्ञान, कौशल, प्राकृतिक सींद्यें तथा दृश्यों का पूर्ण परिचय और अपने बनानेवालों के काम में विचित्रता एवं कोमलता लाने की असाधारण योग्यता प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु ये भन्य प्रासाद परम तपस्वी की भांति खड़े रहकर सूर्य का तीच्ए ताप, एवन का प्रचंड वेग और पावस की मसल्यार चुष्टियों को सहते हुए आज भी अपना मस्तक ऊंचा किये, अंटल रूप में ध्यानावस्थित खंदे, दर्शकों की बुद्धि को चिकत कर देते हैं। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त राजपूताने में कताकीशल के उज्ज्वल उदाहरणकप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, जिनका वर्णन इम आगे यथाप्रसंग करेंगे। इसी तरह मुसलमानों के इस देश पर अधिकार करने के पूर्व की सुन्दर खंडित मूर्तियां जो मथुरा, कामां ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ ( श्रातवर राज्य ), हर्षनाय के मंदिर (जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश में ), हाधमी (जोधपुर राज्य ), वधेरा

मंदिर की कारीगरी के लिए देखों उसी पुस्तक में पूर १७४२ से १७६० तक दिये जुए किया

(अजमेर ज़िला); नागदा, धोड़, बाड़ोली, मैनाल (चारों उदयपुर राज्य में), बड़ौदा (इंगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी), तलवाड़ा (बांसवाड़ा राज्य) आदि कई स्थानों से मिली हैं। उनको देखने से यही प्रतीत होता है कि मानों कारीगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस देश पर अधिकार होने के पीछे तल्लाकला में क्रमशः महापन आता गया।

पावाण की शिल्पकला के समान ही सोने, चांदी, पीतल आदि की ठोस या पोली प्राचीन सूचियां पवं लोहे के त्रिश्रल, स्तंभ आदि, जो पुराने मिल आते हैं, शिल्पकला के उत्तम नसूने हैं। दिल्ली का लोहस्तंभ—जिसको 'कीली' या 'लोह को लाट' कहते हैं और जो वि० सं० की पांचवीं शताब्दी में राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय) ने विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज (गरुड़ध्वज) के निमित्त बनवाकर खड़ा कराया था—इतना सुन्दर, विशाल और अनुपम है कि इस बीसवीं शताब्दी में भी दुनियां भर का बड़े से बड़ा कोई भी लोहे का कार खाना पेसा स्तम्भ घड़कर या ढालकर नहीं बना सकता।

शहाबुद्दीन गौरी ने जब अजमेर पर अधिकार किया उस समय तक तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीन हिन्दू शैली के ही बनते थे, परन्तु पीछे से मुसलमानों के बनवाये हुए मसजिद आदि स्थानों में मुसलमानी (सारसेनिक्) शैली का मिश्रण होने लगा। यह मिश्रण सब से पहले अजमेर की 'हाई दिन का भोंपड़ा' नाम की मसजिद में, जो वि० सं० १२१६ से १२७० (ई० स० ११६६ से १२१३) तक चौदह वर्षों में बनी थी, पाया जाता है। इसकी पश्चिम की श्रोर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमाम गाह के महराब में, तथा पूर्व की तरफ़ की सात महराबवाली दीवार में— जहां मध्य के बड़े महराब के किनारों पर कुरान की आयतें, कूफ़ी लिपि के लेख और अन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है— मुसलमानी शैली पाई जाती है। इन श्रंशों को छोड़कर बाफ़ी का बहुधा सारा काम हिन्दू शैली का है, जिसमें हिन्दुओं के मंदिरों के स्तंम, गुंबज आदि ज्यों-के-त्यों लगाये गये भवन, जो बादशाह श्रकवर ने बनवाया था, बहुधा हिन्दू शैली का ही है। उसकी दीवारों की ताकों श्रादि में मुसलमानी शैली का मिश्रण है। वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के श्रासपास के बने हुए यहां के राजाश्रों के महलों तथा नगरों में रहनेवाले श्रीमंतों की हवेलियों श्रादि में भी कहीं-कहीं मुसलमानी शैली का कुछ मिश्रण पाया जाता है।

राजपूताने का सम्बन्ध श्रंश्रेज़ों के साथ होने के पीछे यहां पर जो ईसाइयों के गिरजे बने वे श्रंश्रेज़ी शैली के हैं। श्रव तो राजाश्रों के महलों तथा श्रीमंतों के बंगलों श्रादि में श्रंश्रेज़ी शैली मी प्रवेश होने लगी है।

शिल्प के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में बहुत बढ़ी चढ़ी थी।

मिस्टर ई० बी० हैवेल ने, जो भारतीय तक्तण और चित्रकला का असाधारण वित्रकला काला था, अपनी पुस्तक 'इंडियन स्कल्पचर्स पेंड पेंटिंग्ज़' (भारतीय तक्तण और चित्रकला) में लिखा है कि "वन और वृक्षावली में बहते हुए पवन, प्रशति देवी के बनाए हुए हिमालय के जलप्रपात, उदयास्त होते हुए सूर्यविव की शक्ति और सींदर्य, मध्याह के चमकते हुए प्रकाश और उप्णता, पूर्वी देशों की निर्मल चांदनी रातों, पावस ऋतु में छाये हुए घटाटोप बादलों, आंधियों की प्रचंडता, बिजली की चमक, बादल की गरज तथा प्राणप्रद वर्षाकाल की आनन्दवर्धक बूंदों के हश्यों को अपने चित्रों में अंकित करना हिंदू लोग भलीभांति जानते थे""।

उसने यह भी लिखा है कि "यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानों पंख कटे हुए हों क्योंकि वे लोग केवल पार्धिव सोंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरित्त में ऊंचे उठे हुए दृश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के माव और सींदर्य को प्रकट करती है"। बड़े ही भावपूर्ण प्वं अनुपम चित्र अनुमान १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए अजंटा (हैदराबाद राज्य) की गुफ़ाओं में अब तक विद्यमान है, और इतना समय बीतने पर भी उनके रंग की चमक दमक आज भी वैसी ही चटकीली होने से बीसवीं

<sup>(</sup>१) ४० मन।

शताब्दी के यूरोपियन कला-काशिलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन चित्रों के सम्मुख सिर मुकाते हैं।

यद्यपि राजपूताने में श्रव तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले इतने प्राचीन चित्र नहीं मिलें तो भी श्रम्भान ४०० वर्ष पूर्व तक के बने हुए चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए श्रमुमान हो सकता. है कि यह कला भी पहले यहां श्रच्छी दशा में थी।

राजपूताने में प्राचीन चित्रों के संग्रह राजात्रों, सरदारों तथा कर गृहस्थों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताओं, राजाओं, सरदारों, वीर एवं धनाढ्य पुरुषों, धर्माचायौं, राजाओं के दरबारों, सवारियों, तुलादानों, राजमहलों, जलाशयों, उपवनों, रगुसेत की सदृार्यों, शिकार के दृश्यों, पर्वतों की छुटाओं; महाभारत, रामायण, भागवत श्रादि के कथाप्रसंगों; साहित्य शास्त्र के नायक-नायिकान्त्रों, रसों, ऋतुन्रों, राग-रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य हैं। ये चित्र बहुधा मोटे काराज़ों पर बने हुए मिलते हैं। राजाओं के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्रों की इस्तिसित पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े के बेप्टनों में बंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हैं। ऐसे छूटे चित्रों के अतिरिक कामशास्त्र या नायक-नायिका-भेद के लिखित ग्रंथों, 'गीतगोविन्द' म्रादि पुस्तकों, शृंगार रस आदि की वार्ताओं पवं जैनधर्म की विविध कथाओं की हस्तिलिखित पुस्तकों में भी प्रसंग-प्रसंग पर उनके भावसूचक सुन्दर चित्र मिलते हैं। ऐसे ही राजाओं के महलों, गृहस्थों की हवेलियों. आदि में दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छुतों और गुंबजों में भी समय-समय के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं। देशभेद के अनुसार चित्रशैली में भिन्नता पाई जाती है। राजपूताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा यहां की अर्थात् राजपूत-शैलो के हैं। आजकल कोई-कोई विद्वान् यह भी मानने लग गये हैं कि राजपूत-शैली के चित्रों पर मुग़ल-शैली का प्रभाव पड़ा है श्रौर राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परन्तु वास्तव में बात इससे उल्टी ही है। अनेक देवी-देवताओं, विष्णु, शिव और

देवी के भिन्न-भिन्न अवतारों या रूपों, वेद, अग्नि, मृतु, आयुधं, महर्ने,
युग, प्रभात, मध्याद आदि समयविभागों तथा नत्तत्रों तक की मृत्तियों
की कल्पना हिन्दुओं ने की, जिसके अनुसार उनकी मृतियां या चित्र भी
वने । मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार मृतियों एवं चित्रों
का बनाना निषिद्ध था। बादशाह अकबर के धर्मसम्बन्धी विचार पलटे
और उसने इस्लाम के स्थान पर 'दीन इलाही' नाम का नया धर्म और
दिजरी सन् के बदले 'इलाही सन्' चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल
शैली के चित्र यहां बनने लगे हैं। हिन्दुओं में तो चित्रकला बहुत प्राचीन
काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी और ऋतु, रस आदि के चित्र या
मृतियां बनती थीं। ऐसी दशा में चित्रण की राजपूत-शैली पर मुगल-शैली
का प्रभाव पड़ना एवं राग-रागिनियों आदि के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की मानना असंगत ही है।

राजपूताने के वने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी श्रव तक वैसी ही है कि मानों वे श्राज ही खींचे गये हों। श्रव तो यहां की चित्रकला पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है। जयपुर के कला-भवन (श्रार्ट स्कूल) में श्रन्य विषयों के श्रितिरिक्त चित्रकला भी सिखाई जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैली से। राजपूताने में चित्रकला की शिला का केवल यही एक स्थान है। जयपुर नगर श्रीर नाथद्वारा (मेवाड़)

<sup>(</sup>१) ऋतु और आयुधों की मूर्तियां चित्तोड़ पर के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के अनवाये हुए कीर्त्तिस्तंभ में खुदी हुई हैं और उनके अपर या नीचे उनके जाम भी खुदे हैं।

<sup>(</sup>२) नवग्रहों की मूर्तियां सारत के भिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं और राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) में भी रक्खी हुई हैं।

<sup>(</sup>३) अजमेर के 'ढाई दिन के मोंपने' में खुदाई करते समय एक शिलाखंड मिला था जिसपर मूर्तियों की दो पंक्रियां बसी हैं। ऊपर की पंक्रि में काले, प्रभात, प्रात, मध्याह, अपराह्ण और संध्या की मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के ऊपर उसका नाम खुदा हुआ है। नीचे की पंक्रि में मघा, पूर्वफालान, उत्तरफालान, इस्त, चित्र, स्वाति और विशास की मूर्तियां हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए हैं।

श्रव भी अनेक भावपूर्ण चित्र बनकर देश-देशान्तरों में जाते हैं।

यहां के चित्रों में काम आनेवाले सब प्रकार के रंग पहले गहीं बनते थे, परन्तु उनके बनाने में अम अधिक होने और यूरोप आदि के बने बनाये रंग, चाहे वे उतने स्थायी न हों, आसानी के साथ मिल जाने के कारण यहां के चित्रकार अब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी अन्य व्यवसायों की भांति नष्ट हा गया।

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कलाकौशल में वहीं उन्नित कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कला में तो इस देश ने सबसे संगीत अधिक कौशल प्राप्त किया था। सामवेद का एक भाग गान है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है और वैदिक यज्ञादि में प्रसंग-प्रसंग पर सामगान होता था। अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन-जिन बातों से संगीत का महत्त्व माना है वे सभी वैदिक काल में यहां विद्यमान थीं। उस समय कर प्रकार की वीगा, मांस, बंसी, मृदंग आदि वाद्य काम में आते थे। वैदिक साहित्य में भिन्न-मिन्न प्रकार की वीगाओं के नाम 'वीगा', 'कांडवीगा' और 'कर्करी'' आदि मिलते हैं। मांस को 'आधारि'' या 'आवार कहते थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था"। वंसी के नाम 'त्याव'

<sup>(</sup>१) गीत (गाना), वाद्य (बजाना) श्रीर नृत्य (नाचना) इन तीनी की संगीत कहते हैं। ''गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते'' (संगीतरत्नाकर; श्रध्याय १, श्लोक २१)

<sup>(</sup>२) तैतिरीय संहिता (६।१।४।१)। काठक संहिता (३४।१)

<sup>(</sup>३) काठक संहिता (३४।४)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (२।४३।३)। श्रयर्ववेद (४।३७।४)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (१०। १४६। २)

<sup>(</sup>६) अथर्ववेद (४।३७।४)

<sup>(</sup> ७ ) ए. ए. भैकडॉनल और ए. बी. कीथ; 'बेदिक इंडेक्स'; जि॰ १, ए०४३

<sup>(</sup> म ) तैत्तिरीय संहिता ( ६ । १ । ४ । १ ) । मैत्रायगी संहिता (३ । ६ । म)

श्रीर 'नाड़ी'' मिलते हैं। मृदंग श्रादि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य 'श्राहंबर'', 'सूमिइंदुमि"' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। श्राप्तुनिक वैद्यानिकों का मत है कि भारतीय मृदंग श्रादि वाजे तक वैद्यानिक सिद्धान्त पर बनाये जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संमव है, जिसने संगीत में पूर्ण उद्यति कर ली हो। तंतुवाद्यों में वीगा सर्वोत्तम मानी गई है श्रीर वैदिक काल में यद्दां उसका बहुत प्रचार होना यही बतलाता है कि संगीतकला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली थी जब कि संसार की बड़ी-बड़ी जातियां सम्यता के निकट भी नहीं यहंचने पाई थीं।

ऐसी विल्सन लिखती है—'हिन्दुओं को इस बात का अभिमान करता चाहिये कि उनकी संगीतलेखन गैली (Notation) संसार भर में सबसे पुरानी है "। सर विलियम हंटर का कथन है कि "संगीत लिपि (Notation) भारत से ही ईरान में, फिर अरव में और वहां से ई० सक की ११ वीं शताब्दी में यूरोप में एहुंची "। यही मत प्रोफ़ेसर वेबर का भी है"।

प्राचीन काल में भारत के राजा छादि संगीत के ज्ञान को बड़े गौरव का विषय सममते थे और अपनी संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते थे। पांडव वनवास के पीछे एक वर्ष के अज्ञात-वास के लिए राजा विराट के यहां भेष बदलकर भिन्न-सिन्न नामों से सेवक बनकर रहे थे। उस समय अर्जुत ने अपने की बृहन्नला नामक नमुंसक प्रकट कर राजा विराट की

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (१०।१३५।७)। काठक संहिता (३३।४; ३४।४)।

<sup>(</sup>२) वाजसनेयी संहिता (३०। १६)।

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (१।२≈।४;६। ४७।२६)। प्रथर्ववेद (४।२०।१)।

<sup>(</sup>४) तैचिरीय संहिता (७ | ४ | ६ | ३ )। काठक संहिता (३४ | १ )।

<sup>(</sup>१) 'शाँटै प्रकाउंट खाँच् दी हिन्दू सिस्टम झाँच् म्यूज़िक्'; ए० १।

<sup>(</sup> ६ ) 'ईंडियन गेज़ेटियर; हांडिया', ए० २२३ ।

<sup>(</sup>७) 'हंबियन लिटरेकर' पुंच २७२।

पुत्री उत्तरा को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थीं । पांडुवंशी जनमेजय का प्रपौत्र उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, यौगन्धरायण श्रादि मंत्रियों पर राज्यभार डालकर वीगा बजाने श्रीर मृगयादि विनोद में सदा लगा रहता था। वह अपनी वीगा के मधुर स्वर से हाथियों की वशमें कर वनों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय श्रपने शत्रु उजैन के राजा चंडमहासेन (प्रद्योत ) के हाथ में वह क़ैद हुआ और संगीत-कला में बड़ा निपुण होने के कारण चंडमहासेन ने उसे श्रपनी पुत्री वासवदत्ता ंको संगीत सिखाने के लिए नियत किया। इसी प्रसंग में उनके बीच प्रेम-बंधन जुड़ गया, जिससे वह बासवदत्ता को लेकर स्रपनी राजधानी को भाग गया । इन दो ही उदाहरखों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत श्रिय होते थे और संगीत-चेत्ताओं को सादर अपने यहां रखकर इस कला की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि अध्वधीय घुरम्धर गायनाचार्य भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त श्रपने प्रयाग के स्तम्भ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुरु श्रीर नारद से बढ़कर बतलाता है श्रौर उसके एक प्रकार के सिकों पर बाद्य बजाते हुए उसी की मूर्ति वनी है । विक्रम संवत् की ४ वीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम

<sup>(</sup>१) नृत्यामि गायामि च वादयाम्यहं प्रान्तिने कौशलनैपुर्गं मम ।
तदुत्तरायाः परिघत्स्व नर्तने भवामि देव्या नरदेव नर्तकी ॥१८॥
संमन्त्र्य राजा विविधैः स्वमन्त्रिभः परीद्य चैनं प्रमदामिराशु वै।
अपुंस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्ससर्ज तं॥२२॥
स शिच्चयामास च गीतवादनं सुतां विराटस्य घनंजयः प्रभुः ।
सखीश्च तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्च तस्याः स बमूव पाराडवः ॥२३॥
महाभारतः विराटपर्व, अध्याय ११ ( बंबई का निर्णयसागर-संस्करण )।

<sup>(</sup>२) गौ. ही. श्रो; सो. प्रा. इ; प्र० ४७-४= के दिष्पण् ।

<sup>(</sup>३) निशितविदग्धमतिगांधव्वेलिळतेंत्रीडितित्रिदशपतिगुरुतुंबुरुनारदादेविं-द्वजनों (प्रजी; गु. द्दं, पृ॰ ६)।

<sup>(</sup> ४ ) जा. ऐ; का. गु. टा; प्र० १६-२०; और प्लेट ४, संख्या १-६ ।

सोर का हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना और यहां से १२००० गवैयों को नौकरी के लिए ईरान मेजना वहां के इतिहास में लिखा मिलता है ।

संगीत के विषय के अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के अंत के आसपास देविगरि के यादव राजा सिंघण के दरबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य शार्क्षदेव ने 'संगीतरत्नाकर' नामक प्रथ लिखा, जिसमें उसने अपने पूर्व के इस विषय के कई आचायों का नामो- सेख किया है, जिनमें भोज (परमार), परमर्दि, सोमेश (सोमेश्वर चौहान) आदि कई राजाओं के भी नाम हैं?।

कसान हे ने लिखा है 3— "मुसलमानों के यहां आने से कुछ पूर्व का समय भारतीय संगीत के लिए सर्वेश्तिम रहा"। जब से भक्तिमार्ग की बपासना प्रचलित हुई तब से संगीत में और भी उन्नति होती रही।

मुसलमानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवर्तन होने लगा, गायन शैलो पलटती गई, गान में शृंगार रस प्रधान होने लगा और भिन्न भिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया। ऐसे रागों में राजपूताने के मारव (मारवा) और माड भी मिल गये। ये राग क्रमशः मारवाड़ और जैसलमेर के थे। वीला में परिवर्तन होकर उसके सुद्म रूप सितार का मादुर्भाव हुआ और अन्य वादित्र भी बने। अरव और ईरान के 'दिलकवा', 'क्रानून' आदि बाजों का भी प्रचार हुआ, परन्तु वीला का महत्त्व सदा सवींपरि ही बना रहा।

1

4

<sup>(</sup>१) साल्कम; 'हिस्ट्री श्रॉव् पशिया'; पृ० २२०।

<sup>(</sup>२) रुद्रटी नान्यमूपालो मोजमूबह्मभस्तथा । परमदी च सोमेशो जगदेक(व)महीपतिः ॥ १८॥

<sup>&#</sup>x27;संगीतरानाकर'; ऋष्याय १ ।

<sup>(</sup>३) 'न्यूजिक् ऑव् सदर्व इंडिया'; ए० ३।

<sup>( 8 )</sup> प्राचीन शिकालेखों में जैसलमेर राज्य का नाम 'माड' मिखता है और वहां के लोग उसे अभी तक 'माड' ही कहते हैं। वहां की ख़ियां बहुचा माद ही गाती हैं।

<sup>(</sup>४) वीया पर से सितार किसने बनाई यह अनिश्चित है तो भी अमीर खुसरे। इसका निर्माता माना जाता है।

वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३) में मेवाड़ के राज्यसिंहासन पर महाराणा कुंमकर्ण (कुंमा) आरूढ हुआ। वह संगीत-शास्त्र का धुरन्थर विद्वान् था। उसके रचे हुए दो ग्रंथ 'संगीतमीमांसा' और 'संगीतराज' उपलब्ध हुए हैं"। उसके पौत्र महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के पुत्र मोजराज की क्षी मीरावाई, जो भगवद्भक्ति के लिए भारत मर में प्रसिद्ध है, किता करने एवं गानविद्या में निपुण थी। उसका बनाया हुआ 'मीरावाई का मलार' नामक राग अब तक प्रचलित है। वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के प्रध्य में ग्वालियर का तोमरवंशी (तंबर) राजा मानसिंह संगीत के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह संकीर्ण (मिश्र) रागों को अधिक महत्त्व देता था। इसने अपनी गुजरी राणी (स्थनवर्यों) के नाम पर 'गुजरी', 'बहुल गुजरी', 'माल गुजरी' और 'मंगल गुजरी' राग बनाये । उसका रचा हुआ 'मानक त्र्हण' नामक संगीत का ग्रंथ रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरिचित है। उसी के समय में भ्रुपद गाने की शैली प्रचलित हुई, जो शीझ ही चारें और फैल गई।

श्रुपद ही श्रिधिक गाया जाता था। इस समय तक ईरानी राग भी मुसल-श्रुपद ही श्रिधिक गाया जाता था। इस समय तक ईरानी राग भी मुसल-मानों में प्रचलित हो गये थे और यहां के कई पुराने रागों के मुसलमानी नाम भी रख लिये गये थे, जैसे कि देवगांधार का नाम 'रहाई', कानड़े का 'निशावर', सारंग का 'माहुर' श्रादि । मुगलों के समय में भी राजपूताने के राजाशों में संगीत का प्रेम पूर्ववत् बना रहा, जिससे उनके श्राश्रित विद्वान गायकों के बनायें हुए संगीत विषयक कई ग्रंथ मिलते हैं। श्रक्रवर के समय

<sup>ं (ा )</sup> ऑं, कै, कै; साग १, पूर ११४। .

<sup>ं (</sup>२) कः शाः सः ईः जि. २, प्र॰ ६३-६४।

<sup>(</sup>३) रहायी देवगांधारे कानरे च निशाबरः । सारंगे माहुरो नाम जंगूलोऽथ बंगालको ॥

युंबरीक विद्वलकृत 'रागमंजरी'; पृ० १६ । 'रागमंजरी' में प्रस प्रकार १४ रागों के मुसलमानी नाम दिये हैं।

कछुवाहा राजा भगवन्तदास के पुत्र माधवसिंह ने सानदेश से पुंडरीक विष्टल को अपने यहां बुलाबा, जिसने वहां रहते समय 'रागमंजरी' नामक प्रंथ लिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश अकबर के दरवार में हुआ, जहां उसने 'मृत्यनिर्ण्य' लिखा। श्रकवर के दरवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के षंश्रजं श्रव तक जयपुर राज्य के श्राश्रित चले श्राते हैं। वीकानेर के महा राजा आनूपसिंह (अनोपसिंह) के दरबार के पंडिव भावमट्ट ने 'अनूपांकुश', 'श्रनुपसंगीतविलास' और 'श्रनुपरत्नाकर' नामक संगीत-ग्रंथों की रचना की। भावमह का पिता जनार्दनमङ शाहजहां के दरबार का गवैया था। श्रकबर के पीछे जहांगीर श्रौर शाहजहां के द्रबार में भी संगीतवेत्ताश्रों का श्रादर होता रहा, परन्तु श्रौरंगज़ेच ने संगीत की चर्चा ही रोक दी, जिससे शाही दंरवार के बहुतसे गवैयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां आश्रय पाया। संभव है कि भावभट्ट श्रीरंगज़ेव के समय में ही बीकानेर में श्राया हो। जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के दरबार में बहुत से गवैये नौकर थे श्रीर उक्त महाराजा की श्राक्षा से 'संगीतसार' नामक बृहत् ग्रंथ लिखा गया था। मुराल-साम्राज्य के श्रस्त होने पर राजपूताने के राजाश्रों ने संगीत की श्रपनाया और अनेक गायकों को आश्रय दिया, इसीसे यहां अब तक थोड़ां बहुत संगीत रह गया है।

संगीत का एक श्रंश नृत्य (नाचना) है, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से वैद्यानिक पद्धति पर किया जाता है। वि० सं० पूर्व की छुटी शताब्दी में पाणिनि ने 'श्रप्राध्यायी' की रचना की उस समय भी शिलाली

<sup>(</sup>१) श्रीमन्माधविसहराजरुचिदा शृंगारहारा समा ॥ ६ ॥ अगिरातगणकिचिकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशास्त्रज्ञाः । दृश्यन्ते बहवः संगीती नात्र दृश्यतेऽप्येकः ॥ ७ ॥ इत्युक्ते माधवे सिंहे विठ्ठलेन द्विजन्मना । नत्वा गणेश्वरं देवं रच्यते रागमंजरी ॥ ८ ॥

<sup>&#</sup>x27;रागमंजरी', पु॰ २ ।

<sup>(</sup>२) 'रागमंजरी' की मराढी भूमिका, प्र• २।

श्रीर कृशाश्व के 'नटस्त्र' (नाट्यशास्त्र) विद्यमान थे । भरत का 'नाट्य शास्त्र' सुप्रसिद्ध है; उसके श्राविरिक्त दंतिल, कोहिल श्रादि के नाट्य के नियमों के कई प्रंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के नियमों के श्राधार पर भास, कालिदास श्रादि श्रनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई। शिवजी का उद्धत नृत्य 'तांडव' श्रीर पार्वती श्रादि का मधुर एवं सुकुमार नृत्य 'लास्य' कहलाया। स्त्रियों के नृत्य का लास्य में समावेश होता है।

मुगलों के समय से राजपृताने में परदे का प्रचार वढ़ने से नृत्यकता की अवनित होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों में नाचने की प्रथा अब तक चली आती है और विवाह आदि प्रसंगों पर वे नाचती हैं। परन्तु नृत्य की प्राचीन शैली तो लुतसी हो गई है। अब तो प्राचीन शैली का मृत्य दिल्ला के तंजोर आदि स्थानों में तथा कहीं-कहीं अन्यत्र पाया जाता है।

राजपूताने में भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में सोने चांदी और तांचे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम सिक्के सुवर्ण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के सिक्कों के पुराण, घरण, पाद, पदिक (फदैया या फदीया), द्रम्म, रूपक, टंक आदि और तांचे के सिक्कों के नाम कार्पापण, पण, काकिणी आदि मिलते हैं। राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांचे के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारम्भ में चौकोर और पींछे से गोल भी वनने लगे थे। इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मतुष्य, पश्च, पत्ची, सूर्य, चंद्र, धतुष, वाण, स्तूप, बोधिद्वुम, स्वस्तिक, बज्ज, पर्वत (मेरु), नदी (गंगा) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिद्व अंकित मिलते हैं, जिनमें से कई एक का वास्तविक आश्रय ज्ञात नहीं होता।

राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले तांचे के सिक्के 'मध्यमिका' नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर "मक्तमिकाय शिविजनपदस" (शिवि देश के मध्यमिका नगर का सिक्का) लेख है। ये सिक्के वि० सं०

<sup>(</sup>१) गौ॰ ही॰ स्रो॰; सा॰ प्रा॰ सि॰; पृ॰ ७, टिप्प्या १।

<sup>(</sup>२) कः, चा. स. ईः, जि॰ ६, पृ॰ २०३।

के पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास के हों ऐसा उनपर के लेख की तिपि से अनुमान होता है। उसी समय के आसपास के मालव जाति के तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के 'नगर' (कर्कोंटक नगर) से मिले हैं, जिनपर 'मालवानां जय' या 'जय मालवानां'' (मालवों की जय) लेख है। ये सिक्के मालव गण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। इनके पीछे ग्रीक, शक, कुशन श्रीर चत्रपों के सिक्के मिलते हैं। ग्रीक श्रीर चत्रपों के सिक्के तो यहां श्रव तक चांदी श्रीर तांबे के ही मिले हैं, परन्तु कुशन श्रीर शकों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं। फिर वि० सं० की चौथी शताब्दी से गुप्तवंशी राजाश्रों के सोने और चांदी के सिक्के विशेष रूप से मिलते हैं। हूलवंशियों के भी चांदी के सिक्के मिले हैं, परन्तु संख्या में बहुत कमा। हुणों ने अपने सिक्के ईरान के संसानियनवंशी राजाओं के सिक्कों की शैली पर बनाया, जिनकी नक़ल विश् सं० की १२ वीं शताब्दी के श्रास पास तक यहां होती रही । फिर उनमें क्रमश: परिवर्त्तन होता गया और कारीगरी में भद्दापन त्राता गया, जिससे उनपर राजा का चेहरा यहां तक बिगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया और लोग उसे गधे कां खुर मानकर उन सिक्कों को 'गधैया' कहने लग गये। वि० सं० की सातवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के पाचीन हिन्दू राजवंशों में से केवल तीन ही वंशों के सोने, चांदी या तांवे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के मेवाड़ के गुहिल, कन्नीज के प्रतिहार श्रीर श्रजमेर के चौहानों के हैं। इनमें सोने का सिक्का श्रवतक केवल गुहिलवंशी वप्प (रावल बापा) का ही मिला है। चौहानों के सिक्कों में बहुधा एक श्रोर तंदी श्रौर दूसरी श्रोर हाथ में माला लिये सवार होता था और कभी एक ओर लक्षी और दूसरी ओर केवल लेख रहता था। शहाबुद्दीन गोरी के सोने के सिक्कों पर एक श्रोर लक्सी की सूर्ति श्रोर दूसरी श्रोर नागरी लिपि में 'श्रीमहमद्विनिसाम' (मुहम्मद् चिन साम)

<sup>(</sup>१) क; आ. स. ई; जि॰ ६, पु॰ १८१ !

<sup>(</sup>२) मा. प्र. पः; भाग १, ५० २४१–८२।

लेख है। इसी तरह उसके तांचे के सिक्कों पर एक श्रोर नंदी तथा त्रिश्ल के साथ 'श्रीमहमद साम' श्रीर दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान सवार श्रीर 'श्रीहमीर' (श्रमीर) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों में चौहानों के सिक्कों का श्रनुकरण स्पष्ट पाया जाता है। इसी श्रध्वनदी शैली के तांचे के सिक्कों सुलतान श्रस्तमश (श्रमश्रदीन), रुकनुदीन फीरोज़शाह, मुइजुद्दीन कैकोबाद श्रीर श्रलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते हैं। श्रलाउद्दीन ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शैली के चिहों को वित्कुल उठा दियां।

वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन-जिन विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां उन्हीं का सिक्का चलने लंगा। फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया) वंशियों में से महा-राणा कुंभकर्ण, सांगा, रत्नसिंह, विक्रमादित्य और उदयसिंह के सिक्के मिलते हैं। महाराणा अमरसिंह ने वादशाह जहांगीर के साथ सुलह कर शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये और सारे देश में सिक्का और खुत्वा (नमाज़ के वक्त वादशाह को दुआ देना) वादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब मुहम्मदशाह और उसके पिछले वादशाहों के समय मुगलों का राज्य निर्वल हो गया तब राजपूताने के राजाओं ने अपने अपने राज्यों में वादशाहों की आजा से टकसालें तो खोलीं, किन्तु सिकों पर लेख वादशाहों के नाम के ही बने रहे। ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुगलों का नाम यहां के सिकों पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़-कर सर्वत्र अंग्रेज़ी सरकार का सिका (कलदार) ही चलता है।

इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्बन्धी वर्णन हमने बहुत संचेप में लिखा है, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में वह विस्तार से लिखा जायगा।

<sup>(</sup>१) ऐच. नेल्सन राइट; 'कैटैलॉग श्रॉव् दी कॉइन्स इन् दी इंश्विन म्यूजियम कसकत्ता'; जि॰ २, प्र॰ २७-३०।

## दूसरा अध्याय

## राजपूत

जैसे 'राजपूताना' नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रसिद्ध हुआ वैसे ही 'राजपूत' शब्द भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिए मुसलमानों के इस देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ। 'राजपूत' या 'रजपूत' शब्द संस्कृत के 'राजपुत' का अपभंश अर्थात् लौकिक रूप है। प्राचीन काल में 'राजपुत' शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु चित्रय राजकुमारों या राजवंशियों का सूचक आ, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से प्राय: सारा मारतवर्ष चित्रय वर्ण के अर्थान था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र', कालिदास के काव्य और वाटकों, अर्थाय के प्रयों, बाण्मह के 'हर्षचरित' तथा 'कादंबरी" आदि पुस्तकों एवं प्राचीन शिलालेखों 'तथा दानपत्रों में राजकुमारों और राजवंशियों के

- (१) जन्मप्रमृति राजपुत्रात्र खेत् कर्कटकसधर्मा यो हि जनकमत्ताः राजपुत्राः। ' 'बर्थेशास्त्र'; ए० ३२।
- (२) राजसूयदीचितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य । 'भावविकाग्निमित्र नाटक'; अंक २, ४० १०४।
- (३) त्राथ तेजस्विसदनं तपः चेत्रं तमाश्रमम् । केचिदिच्वाकवो जन्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ ८॥ 'सौन्दराजन्द काच्य', सर्गे १।
- (४) केसरिकिशोरकैरिव विक्रमैकरसैरिप विनयव्यवहारिमिरात्मनः प्रिति-विस्वैरिव राजपुत्रैः सह रममार्गः प्रथमे वयसि सुखमितिन्त्रिस्वास । कादंबरी; ए॰ १४-१४।
- ( १ ) भालि भाडाप्रमृतिग्रामेषु संतिष्ठमानश्रीप्रतीहारवंशीयसर्व्याजपुत्रैश्च । श्राव् पर तेजपाल के मंदिर का वि॰ सं॰ १२८७ का शिलालेख। ए. ई; जि॰ ८,
- (६) सन्वीनेव राजराजनकराजपुत्रराजामात्यसेनापतिं० खालिमपुर से मिला हुआ राजा धर्मपाल का दानपत्र। ए. इं; जि॰ ४; ए० २४६ । ६

लिए 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होना पाया जाता है। चीनी वात्री हुएत्संग ने वि० सं० ६८६ से ७०२ (ई० स० ६२६-६४४) तक इस देश में भ्रमण कर ऋपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन लिखा, जो भारतवर्ण के उस समय के भूगोल, इतिहास, धर्म, लोगों के रहन-सहन आदि जानने के लिए चड़े महस्त का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाओं का नामोक्षेत्र कर उनको सत्रिय' ही लिखा है, राजपूत कहीं नहीं।

मुसलमानों के राजत्वकाल में चित्रियों के राज्य क्रमशः अस्त होते गये और जो बचे डनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पहीं, अतपव वे स्वतन्त्र राजा न रहकर सामन्त से बन गये। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए 'राजपूत' नाम का प्रयोग होने लगा। फिर धीरे-धीरे यह शब्द जातिस्चक होकर मुगलों के समय अथवा उससे पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा।

ज्ञिय वर्ण वैदिक काल से इस देश पर शासन करता रहा और आयों की वर्णव्यवस्था के अनुसार प्रजा का रक्त्या करना, दान देना, यह

<sup>(</sup>१) हुएन्त्संग ने महाराष्ट्र के राजा पुलकेशी, वलभी के राजा धुवपट (धुवभट) आदि कई राजाओं को कत्रिय ही जिला है (बी, हु. रे. वे. ध्रांजि॰ २, पु॰ २४६, २६७)।

<sup>(</sup>२) 'पृथ्वीराज रासे' में रजपूत (राजपूत) शब्द मिलता है 'लगो सुजाप रजपूत सीस । घायो सु तेग करि करिय रीस' ('पृथ्वीराज रासा', पु० २४०८; नागरी-प्रचारियी सभा छा संस्करण), परन्तु यह प्रंथ वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व का बना हुआ नहीं है।

<sup>(</sup>३) इस पुस्तक में 'आर्य' शब्द का प्रयोग (सिवाय पृ० १४ के) देखकर पाठक यह अनुमान न करें कि यह शब्द आर्यसमान के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आजकल 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग होता है, प्रन्तु उसके स्थान में प्राचीन काल में 'आर्य' शब्द का प्रयोग होता था। हिन्दू नाम वि० सं० की मर्ची शाताब्दी से पूर्व के प्रंथों में नहीं मिलता है। फारस (ईरान) की भाषा में 'सं' के स्थान में 'ह' बोला जाता था जैसे कि 'सप्त' को 'हफ्त' 'सिंख' को 'हिंदू' आदि। इसी से ईरानियों ने सिंख के निकटवर्ती निवासियों को हिन्दू कहा। पीछे से सारे भारत के लोग हिन्दू और उनका हेश हिन्दुस्तान कहलाया। सिकन्दर के समय के यूनानी

करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और विषयासिक में न पड़ना आदि चित्रयों के धर्म या कर्म माने जाते थें । सुसलमानों के समय से बढ़ी सित्रय जाति 'राजपूत' कहलाने लगी। आजकल के कितने एक यूरोपियन विद्वान और उनके लेखों की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ पतहेशीय विद्वान भी यही मानने लगे हैं कि राजपूत जाति भाचीन आर्य चित्रय नहीं, किन्तु उत्तर की ओर से आये हुए सीधियन अर्थात् शक हैं। राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्नल टॉड ने राजपूतों के शक होने के प्रमाणों में अनके बहुत से प्रचलित रीति-रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से मिलते जुलते हैं, उन्नेक किया है। ऐसे प्रमाणों में सूर्य की पूजा या उपासना, तातारी और शक लोगों की पुरानी कथाओं का पुराणों की कथाओं से मिलना, सती होना, अध्यमेश यह करना, मद्यपान का गीक रखजा, शब्द और घोड़ों का पूजना आदि हैं।।

मिस्टर विन्संट सिम्थ ने "अली हिस्ट्री ऑव इंडिया" (भारत का माचीन इतिहास) में लिखा है—"प्राचीन सेखी में हुएों के साथ गुर्जरों! का भी, जो आजकल की गूजर जाति है और हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम विमागों में फैली हुई है, नाम मिलता है। अनुमान होता है कि पुराने गूजर

'मनुस्कृति'; १ । ८६ ।

खेलकों ने सिंध को इंड (इंडज् ) और वहां के निवासियों को 'इंडियन' कहा; इसी से क्रियंज, भारतवासियों को 'इंडियन' और भारत को 'इंडिया' कहते हैं। प्राचीन काल में आये शबद बदे गौरत का स्चक था और सम्मान के लिए उसका प्रयोग होता था। शायियों एवं कियां अपने पति को संबोधन करने में 'आयेपुन्न', ऐसे ही सासु और अधुर' के लिए क्रमशः आयों और आये शब्दों का प्रयोग करती थीं। बौदों में भी यह अबद गौरम का बोधक माना जाता था; इसी से. उनके कई असिद धर्माचार्यों आदि के साम के साथ आयं शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि आयंश्रसंग, धार्यदेन, आयंपा- थिंक, आयेसिंह धादि। जैनों में साध्वी अबतक आयों (आरजा) कहलाती हैं।

<sup>(</sup>१) प्रजानां रच्चणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसिवितश्च चित्रियस्य समासतः ॥

<sup>(</sup>२) हाँ; राह जि॰ १, प्रकरता ६।

वाहर से आये हुए थे, उनका श्वेत-हुएँ। के साथ निकट सम्बन्ध होना सम्यव है। उन्होंने राजपूताने में अपना राज्य स्थापित कर मीनमाल (श्रीमाल) को अपनी राजधानी बनाया, जो आबू से अनुमान ४० मील उत्तर-पश्चिम में है। समय पाकर भीनमाल के गुजर प्रतिहार राजाओं ने कियोज को जीतकर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। भड़ौंच का छोटा गुर्जर राज्य भीनमाल के बढ़े राज्य की एक शासा थी.

"यहां में उस बात की श्रोर ध्यान दिलाना चाहता हैं, जिसके बिषय में बहुत दिनों से सन्देह था, परन्तु अब प्रमार्शो-द्वारा निश्चित हो गया है कि राजपुताने और गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, वहां के निवासियों के साथ सर्गई सगड़ा रहने पर भी, गुर्जरों का राज्य विसकुत नष्ट नहीं हो गया था। पद्यपिवहुतसे गुर्जर नष्टहुप, परन्तु कई बन्द भी गये, जो वहां के निवासियों में मिल गये और अब भी उनकी बहुतसी संतानें मौजूद हैं। अपने से पहले अनिवाले शक और यूची (कुशन) लोगों के समान यह विदेशी जाति भी शीव्र ही हिन्दू धर्म में मिलकर हिन्दू वन गई। उसके जिन कुदुम्बों या शाखाओं ने कुछ भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया वे तत्काल स्त्रिय पा राजवर्ण में मिला लिये गये और इसमें सन्देह नहीं कि पिंडहार और उत्तर के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले हैं, जो ई० स॰ की पांचवीं या छुडी शताब्दी में हिन्दुस्तान में आये थे। इन विदे-शियों के सैनिकों एवं साथियों से मृजर और दूसरी जातियां वनीं जो पद और मितिष्ठा में राजपूर्वों से कम हैं। इसके अतिरिक्त दिवण में कई मूल निधा-सियों या जंगली जातियों त्राथवा वंशों ने भी हिन्दू धर्म स्वीकार कर हिन्दू समाज में प्रवेश किया, जैसे कि गोंड, भड़, खरवड़ आदि से संदेख, राठोड़, गद्दरवार शादि दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश निकःले और उन्होंने अपनी

<sup>(</sup>१) स्मि; श. हि. हुं पु० इ२१-२२।

<sup>(</sup>२) शास तक के प्राचीन शोध से इस बात का नाममात्र को भी पता नहीं चलता कि चंदेल, राओंच, गहरवार श्रादि प्रसिद्ध राजवंश गाँउ, भए, सरवह आदि

उत्पत्ति सूर्य और चन्द्र से जा मिलाई ।

उसी पुस्तक में आगे लिखा है— "पढ़िहार, पँवार (परमार), चंदेल आदि राजपूत जातियां कौने थीं, और हर्षवर्धन तथा मुसलमानों की विजय के बीच की शताब्दियों में उन (राजपूतों) के कारण गड़बड़ क्यों उत्पन्न हुई ? उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन हतिहास में अन्तर डालनेवाली मुख्य बात राजपूत वंशों की प्रधानता ही होने से उसके स्पष्टी करण की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रश्न करना सहज है, परन्तु उत्तर देना सहज नहीं और यह विषय भी विलकुल अनिश्चित होने से उसका सन्तोष जनक निर्णय नहीं किया जा सकता; तो भी कुछ विचार प्रकट करना आवश्यक है, जिससे पाटकों को इन वंशों की भूलभुलैयों में मार्ग दूंह मिकालने में कुछ सहायता मिले।

"ई० स० की आठवीं और नवीं शताब्दी में राजपूत राज्यों का एकाएक उद्गम होना एक आश्चर्य की बात है। प्राचीन राजवंशों के वर्ण या
जाति के विषय में ठीक तौर से कुछ भी ज्ञात नहीं है। अशोक और समुद्रगुप्त के कुदुम्ब हिन्दू समाज के किस वर्ग के थे, यह कोई ठीक-ठीक नहीं
बतला सकता और इसका भी कोई उन्नेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर
आये हुए बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं ने केवल अपने पराक्रम ही के द्वारा
राज्य प्राप्त किये थे अथवा वे बड़े-बड़े वंशों के मुख्या थे। पिछले समय के
सब राजपूत अपने को प्राचीन चित्रय वर्ण का ही होना मानते हैं। वास्तव में
बहुत प्राचीन काल से, पिछले राजपूत वंशों के समान, चित्रय वंश भी
विद्यमान थे और इस माध्यमिक काल के सहश ही पहले भी नये-नये राज्य
बरावर स्थापित होते जाते थे, परम्तु उनके लिखित प्रमाण नष्ट हो गये और
केवल थोड़े से यशस्वी वंशों की यादगार मात्र वनी रही। इतिहास में

जातियों से निकते हों। यह केवल मि॰ विन्सेंट स्मिथ की कपोलकलपना मान्न है। पदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस अवश्य किया जाता।

<sup>(</sup>१) स्मि; ग्र. हि. ई; पृ० ३२२।

į

उनका उद्घेख इस ढंग से किया गया है कि उसकों विलक्क सत्य ही नहीं कह सकते। चित्रय शब्द सदा से एक संश्रयात्मक अर्थ का घोतक रहा है। उससे केवल राज्य करनेवाली जाति का बोध होता है, जो ब्राह्मण कुल की न हो। कसी-कभी ब्राह्मण जाति के भी राजा हुए, परन्तु राजदरबार में ब्राह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्त्री का ही काम करते थे। चंद्र-गुप्त मौर्य चित्रय ही अनुमान किया गया है और उसका मंत्री चाणक्य पा कौटिल्य निश्चय ब्राह्मण ही था।

"प्राचीन और माध्यमिक काल में वास्तविक अन्तर यही है कि
प्राचीन समय की दंतकथाओं की शृंखला दूर गई श्रीर माध्यमिक काल
की दंतकथाएं श्रव तक प्रचलित हैं। मौर्य श्रीर ग्रुप्त वंशों की वास्तविकता
का पता नहीं चलता; केवल पुस्तक, शिलालेख और सिक्कों ही के श्राथार
पर उनकी स्मृतिमात्र स्थिर है। इसके विरुद्ध माध्यमिक काल के राजवंशों
का परिचय बहुत कुछ प्राप्त है। टॉड श्रीर दूसरे पुराने लेखकों ने लिखा है
कि राजपूत विशेषकर शक हैं तथा श्राजकल की यथेए शोध से उनके
कथन की पृष्टि होती है, श्रीर यह निक्षयपूर्वक कह सकते हैं कि कई मुख्यमुख्य राजपूत वंशों में विदेशियों का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राजपूतों से कम दर्जें की गिनी जाती थीं उनके साथ राजपूतों का निकट

<sup>(</sup>१) राजपूर्तों का सम्बन्ध राजपूर्तों में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों में । सि॰ स्मिय का उपर्युक्त कथन अमपूरित ही है। यह बात अवश्य हुई है कि कुछ राजपूर्त घराने पहले राज करते थे या उनके पास अच्छी जागीरे थीं, परन्तु पीछे से समय के हेर फेर में उनकी जीविका छिन गई और वे लाचार नौकरी या खेली से अपना निर्वाह करने लगे, जिससे वे अच्छे राजपूर्तों की वरावर के नहीं, किन्तु कम दर्जें के गिने जाने लगे । मेवाइ के महाराखा हम्मीरसिंह चंदाखा राजपूर्त की कन्या से उत्पन्न हुआ था यह प्रसिद्ध है। उस समय चंदाखे अच्छे राजपूर्त माने जाते थे। मुंहखोत नैयासी ने भी उनकों चौहानों की सोनगरा शाखा में होना लिखा है ('नैयासी की ख्यात'; जि॰ १, प्र०२२१) ऐसे ही नैयासी ने खरवड़ों को पड़िहारों की शाखा होना बरालाया है ('नैयासी की ख्यात'; जि॰ १, प्र०२२१) और पहले उनके पास भी जागीरे होने के कारण उनकी गयाना अच्छे राजपूर्तों में होती थी, परन्तु अब मेवाइ के चंदाखा और खरवड़ी हा शादी-स्थवहार बहुधा अन्ते राजपूर्तों के साथ नहीं रहा, जिसका कारण उनके पास

सम्बन्ध पाया जाता है। भारतवर्ष में सब से प्रथम ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी में बाहर से आनेवाली जाति, जिसके विषय में इतिहास साज़ी है, शक थी। इसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शताब्दी में इघर आई। इन जातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपनी ठीक वंशपरम्परा नहीं पहुंचा सकते। निस्सन्देह शक और कुशनवंशी राजाओं ने जब हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया तब वे हिन्दू जाति की प्रथा के अनुसार ज्ञियों में मिला लिये गये। जो कुछ अवतक कात है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वे बहुत पीछे हिन्दुओं में मिलाये गये होंगे, किन्तु इस कथन के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

"पेतिहासिक प्रमाणों से भारत में तीन बाहरी जातियों का आतां सिछ होता है, जिनमें से शक और कुशन का वर्णन तो ऊपर हो खुका। तीसरी जाति हुण या खेतहण थी, जो ई० स० की पांचवीं या छठी शताब्दी के प्रारंभ में इधर आई। इन तीनों के साथ और भी कई जातियां आई। मजुष्यों की जातियां निर्णय करनेवाली विद्या (Ethnology), पुरातत्त्वविद्या और सिक्कों ने विद्यानों के चित्त पर आंकित कर दिया है कि हुणों ही ने हिन्दू संस्थाओं और हिन्दू राजनीति को अधिकतर हिला दिया हो?"। फिर आगे कुछ और बातें लिखकर उक्त महाशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि "हुण जाति ही विशेष कर राजपूताने और पंजाब में स्थायी कप से आवाद हुई, जिसमें अधिकांश गुर्जर थे, जो अब गुजर कहलाते हैं"।

þ

जागीरों का व रहना और खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ। राजपूताने में एक काति दरोगा, चाकर या गोला कहलाती है। इस जाति में विभवा की का नाता (प्रनिविवह) होता है। जागीरें न रहने पर जब अच्छे राजपूत लाचार खेती या नौकरी से अपना निर्वाह करते हैं और राजपूतों की रीति के अनुसार परदे आदि का अपने यहाँ प्रवस्थ नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मिलना पड़ता है। फिर उनका शादी-ज्यवहार अच्छे राजपूतों के साथ नहीं होता। राजपूतों के साथ उनके शादी-ज्यवहार के जो उदाहरण मिलते हैं वे उनकी पूर्व की अच्छी स्थिति के समय के सूचक हैं।

<sup>(</sup>१) स्मि; श. हि. हूं; पूर ४०७-१०।

<sup>(</sup>२) वहीं; पृ० ४११।

थुरोपियन विद्वानों की शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तुः उनमें गतानुगत वृत्ति एवं प्रमाणशून्य मनमानी कल्पना करने की रुचि यहां तक बढ़ गई है कि कभी-कभी उनकी शोधक बुद्धि हमारे प्राचीन इतिहास की शृंखला मिलाने में लाम की अपेदाा अधिक हानि पहुंचानेवाली हो जाती है। आज तक कोई विद्वान् सप्रमाण् यह नहीं बतला सका कि शक, कुशन या हूगों से अमुक-अमुक राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुई। एक समय राजपूर्तों को 'गूजर' मानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने चावश, पिहहार ( प्रतिहार ), परमार, चौहान, तंबर, सोलंकी, कच्चवाहाः श्रादि राजपूर्तों का 'गुजर' होना यतलाने के सम्बन्ध में कई लेख लिख डाले, परन्तु अपनी मनमानी करूपना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का तिनक भी विचार न किया कि प्राचीन शिलालेख आदि में उनके वंश-परिचय के विषय में क्या लिखा है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या मानते थे, हुएन्त्संग ने उनको किस वंश का वतलाया है और यही कहते गये कि ये तो पीछे से अपने को ज्ञिय मानने लग गये हैं। जब तक सप्रमाण यह न बताया जा सके कि अमुक राजपूत जाति अमुक समय अमुक गूजर वंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाण्यहित काल्पनिक कथन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

कर्नल टॉड ने तो अपना ग्रंथ सो वर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में प्राचीन शोध का प्रारम्भ ही हुआ था और प्राचीन शिलालेखादि का ठीक ठीक पढ़ा जाना आरम्भ भी नहीं हुआ था, अतपव टॉड का कथन तो अधिकतर काल्पनिक ही कहा जा सकता है, परन्तु इस वीसवीं शताब्दी के लेखक मि० विन्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्घृत कर यह नहीं वतलाया कि अमुक-अमुक राजपूत जातियां अमुक वाहरी जाति से निकली हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नहीं वतलाया जा सका कि राजपूत जाति की उत्पत्ति शक, कुशन और हुण इन तीन में से किससे हुई। उक्त महाशय को साथ-साथ यह भी लिखना पड़ा कि "निस्सन्देह शक और कुशनवंशी

राजाओं ने जब हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति की प्रथा के अनुसार वे चत्रियों में मिला लिये गये, परन्तु जो कुछ श्रव तक जाना गया उससे यही झात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिन्दुओं में मिलायें गये हों, खेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।"

अब हम सबसे पहले राजपूतों को चात्रिय न माननेवालों की शक जाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'मनुस्मृति' में लिखा है-'पींड्रक, चोड, द्रविड, कांबोज, यवन, शंक, पारद, पल्हव, चीन, किरांतं, दरद श्रीर खश ये सब चत्रिय जातियां थीं, परन्तु शनैः शनैः क्रियालोपं होने से वृष्त (विधर्मी, धर्मभ्रष्ट ) हो गईं । इस कथन का अभिप्राय यही है कि वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य (बौद्ध आदि) धर्मों के अनुयायी हो जाने के कारण वैदिक धर्म के आचार्यों ने उनकी गणना विधर्मियों (धर्म-अधों ) में की।

पुराखों से पाया जाता है—''इस्विक्वियशी राजा वृक्त के पुत्र बाह (बाहुक) के राज्य पर हैहयों और तालजंशों (तालजंश के वंशजों) ने श्राक्रमण किया, जिससे वह पराजित होकर श्रपनी राणियों सहित वन में जी रहा जहां श्रीर्व ऋषि के आश्रम में उसका देहांत हुआ। श्रीर्व ने बांहु के पुत्र सगर को बेदादि सब शास्त्र पढ़ाये, अस्त्रविद्या की शिक्ता दी और विशेषकर मार्गव नामक श्रान्यस्त्र का प्रयोग सिखंसाया। एक दिनं उसं (सगर) ने अपनी माता से ऋषि के आश्रम में निवास करने का कारण जानने पर कुद्ध द्दोकर अपना पैतृक राज्य छीन लेने और देहियों तथा तालिकीयी

<sup>(</sup>१) शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चित्रियजातयः। वृष्वत्वं गता लोके ब्राह्मणांदर्शनेन स्व ॥ पौराड्काश्चोडद्रविडाः काम्बीजा यवनाः श्रांकाः। पारदाः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खेशाः ॥

<sup>&#</sup>x27;मनुस्रुति;' १० । ४३-४४ ।

<sup>(</sup>२) हैहयं और तालनंघ यदुवंशी राजा थे। हैहयं यदु का चौथा और तालं-नेष पन्त्रहवां वंशघर या। इनके वंशज हैहय (कलजुरि) और तालवंध कहलाये।

को नष्ट करने का प्रण किया। फिर उसने बहुधा सब हैइयों को नष्ट किया और वह शक, यवन, कांबोज तथा परहवों को भी (जो बाहु का राज्य छीनने में हैहय आदि के सहायक हुए थे) नष्ट कर देता, परन्तु उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उसके कुलगुरु विसष्ट की शरण ली, तब गुरु ने सगर को रोका और कहा कि अब तू उनका पीछा मत कर, मैंने तेरी प्रतिका-पालन के निमित्त उनको द्विजाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुरु का कथन स्वीकार कर उन जीती हुई जातियों में से यवनों को सारा सिर मुंड-चाने, शकों को आधा मुंडवाने, पारवों को केश बढ़ाये रखने और पल्हवों को दाढ़ी रखने की आज्ञा दी। उनको तथा अन्य क्तिय जातियों को वयदकार (आग्न में आहुति देने का शब्द) और वेद के पठन से विमुख किया। इस प्रकार धर्म (वैदिक धर्म) से च्युत होने तथा ब्राह्मणों का संसर्ग झूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां ग्लेच्छ हो गई'।"

<sup>(</sup>१) रुरुकस्य च वृक्तस्ततो बाहुयोंसी हैहयताल्जंघादिभिरविजतीनतर्वत्न्या महिष्या सह वनं प्रविवेश । स च बाहुर्वृद्धभावादौर्वाश्रमसमीपे
ममार । तस्य भार्या अनुमरण्निर्वधादिरराम । तेनैव भगवता स्वाश्रममानीयत अतिजस्वी बालको जन्ने । तस्यौर्वो जातकभीदिकां क्रियां
निष्पाद्य सगर इति नाम चकार । कृतोपनयनं चैनमौर्वो वेदान् शास्त्राप्यशेषाणि अस्त्रं चाग्नेयं भार्गवारूयमध्यापयामास । उत्पन्नबुद्धिश्च मातरमपृच्छत् । अंव कथमत्र वयं क्र तातस्ततोस्माकं क इत्येवमादिण्च्छतस्तनमता सर्वमवोचत् । ततः पितृराज्यहरणामिषतो हैहयताल्जंघादिवधाय
प्रतिज्ञामकरोत् । प्रायश्रम्च हैहयान् जधान शक्यवनकांबोजपारदपल्हवा
हन्यमानास्तत्कुलगुरुं विसष्ठं शरणं ययुः । अश्रैतान्विसष्ठो जीवन्मृतकाच्छत्वा सगरमाह । वतस वत्साल्यमीमरतिजीवन्मृतकैरनुसृतैः । एते च मयैव
त्वत्प्रतिज्ञापरिपाल्याय निजधमिद्विजसंगपरित्यागं कारिताः । स तथिति
तद्गुरुवचनममिनद्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत् । यवनान्मुंडितिश्रासोध्वमुंडान्छकान् प्रलंवकेशान्पारदान् पल्हवांश्च श्मश्रुधरान् निःस्वाध्यायवषदः
मुंडान्छकान् प्रलंवकेशान्पारदान् पल्हवांश्च श्मश्रुधरान् निःस्वाध्यायवषदः

पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है कि शक आदि उपर्युक्त जातियां ज्ञिय थीं और राजा सगर के समय में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से वौद्ध आदि धर्म स्वीकार करने पर वैदिक मतवालों ने उनकी गणना म्लेच्छों में कर ली। मारतवर्ष में जब बौद्धधर्म की प्रचलता हुई उस समय ब्राह्मणादि अनेक लोग बौद्ध हो गये तो उनकी भी गणना धर्मद्रेष के कारण ब्राह्मणों ने अपनी स्पृतियों में शद्भों में कर दी। इतना ही नहीं, किन्तु अंग, बंग, किलग, सुराष्ट्र, मगध आदि बौद्धप्राय देशों में यात्रा के अतिरिक्त जाने पर पुनः संस्कार करने का विधान तक किया था'। फिर बौद्ध धर्म की अवनित होने पर वे ही बौद्ध पीछे वेदधर्मानुयायियों में मिलते गये।

चंद्र वंश के मूलपुरुष पुरुष्या का चौथा वंशधर ययाति था। उसके पांच पुत्र यद्द, तुर्वसु, द्वसु, अतु और पुरु हुए। द्वसु का पांचवां वंशधर गंधार हुआ, जिसके नाम से उसका देश गांधार कहलाया; वहां के घोड़े उत्तम होते हैं। गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुआ। मत्स्य, विष्णु और

कारान् एतानन्यांश्च चित्रयांश्चकार ते च निजधर्मपरित्यागाद्बाहागौशच परित्यक्ता स्लेच्छतां ययुः।

'विष्युपुराण्;' श्रंश ४, श्रन्याय ३। ऐसा ही 'वायुपुराण्' (श्रव्याय ८८, श्रेंक १२१-४३) में लिखा मिलता है।

(१) अङ्गवङ्गकालिङ्गेषु सौराष्ट्रमगघेषु च । तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहीते ॥

यह श्लोक 'सिद्धान्तकौमुदी' की 'तत्वबोधिनी' टीका में 'परोक्ते लिट्' (३।२।

सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रं तथा प्रत्यंतवासिनः । कालिङ्गकौङ्करणान्वङ्गान् गत्वा संस्कारमहिति ॥ १६ ॥ स्नानन्दात्रम ग्रंथावाक्षे (पूना) के 'स्पृतिनां ससुचयः' नामक ग्रंथ में प्रकाशित 'देवलस्पृति'; ए॰ =१ ।

इस प्रकार को कड़ी व्यवस्था बाह्मणी ने अपने स्मृतिग्रंथों में अवश्य को थी, बरन्तु लोगों ने उसका कमी पालन किया हो ऐसा इतिहास में कहीं वर्णित नहीं है।

17 17

भागवत पुराण में लिखा है—'प्रचेता के सी' (बहुत से) पुत्र हुए, जो सब उत्तर (भारतवर्ष के उत्तर) के म्लेच्छ देशों के राजा हुए'।' पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार भी आर्यावर्त के बाहर उत्तरी प्रदेशों में आर्यों की ब्रह्मियां थीं'।

श्र श्र वाहरी श्राये जातियों के सम्बन्ध में हमारे यहां ऊपर लिखे श्र गुसार उद्धेख मिलते हैं। श्रव हमें यह देखना चाहिय कि यूरोप के प्राचीन काल के इतिहास-लेखक शकों के विषय में क्या लिखते हैं। 'पनसाइक्रो॰ पीडिया ब्रिटानिका' में लिखा है—''ज्योस नामक विद्वान का कथन है कि सुमें कई प्रमाण पेसे मिले हैं, जिनके श्र गुसार शकों का श्रायं होना निश्चित है। इस कथन की साची हिरोडॉटस देता है कि सीधियन (शक) श्रीर समीटियन एक ही माषा बोलते थे; श्रीर समीटियन के नि:सन्देह श्रायं होने की साची प्राचीन ग्रंथकार देते हैं। स्टेपी के सारे प्रदेशों पर श्राक्स श्रीर जेहं निदयों से हंगेरिया के पुज्यास तक पहले श्रायों की एक शाला का श्रीयकार था। श्रकों के देवता भी श्रायों के देवता श्रों से मिलते हुए थे।

ऐसा ही 'विष्णुपुराण', श्रंश ४ श्रध्याय १७ में श्रीर 'सागवत', स्कंध ६,

<sup>(</sup>१) द्वह्योस्तु तनयौ शूरौ सेतुः केतुस्तथैव च ।
सेतुपुत्रः शरद्वांस्तु गन्धारस्तस्य चात्मजः ॥ ६ ॥
ख्यायते यस्य नाम्नासौ गन्धारविषयो महान् ।
स्रारद्वेशजास्तस्य तुरुगा वाजिनां वराः ॥ ७ ॥
गन्धारपुत्रो धर्मस्तु धृतस्तस्यात्मजोऽमवत् ।
धृताच्च विदुषो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ ८ ॥
प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्व एव ते ।
स्तोच्छराष्ट्राधिपा सर्वे उदीची विश्वमाश्रिताः ॥ ६ ॥
भत्यपुराषाः अध्याय ४८ ॥

<sup>(</sup>२) ना० प्र० प० साँग ४, ५० २१४-२० ह

<sup>(</sup>१३) स्टेपी रूस के दक्षिया और साईवेरिया के पश्चिम का प्रदेश ।

इनकी सब से बड़ी देवी तबीती (अझपूर्णी) थी; दूसरा देवता पपीना (पाकशासन, इन्द्र) और उसकी क्षी अपिया (पृथ्वी) थी। इनके आति-रिक्त सूर्य आदि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवंशी शक समुद्र के देवता (वहण्) की पूजा करते थे। वे ठीक ईरानी प्रथा के अनुसार देव-ताओं की मूर्तियां और मंदिर नहीं बनाते, किंतु एक खड़ को बड़ी वेदी पर रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ आदि की बिल चड़ाते थे। शक लोग लड़ाई के समय बोड़े पर सवार होते और अनुष बाण रखते थे"।

उत्पर उज्वत किये हुए मजुरमृति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इतिइसलेक्कों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति आयों से भिन्न नहीं, किंतु
जन्हीं की एक शाला थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आर्य थे तो पीछे
से वे पुराणों आदि में वृषल (विधमीं, धर्मश्रष्ट) क्यों कहलाये ? तो इसका
इसर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से अलग होकर बीख धर्म स्वीकार कर
लिया था। धर्मभेद के कारण बौद्धों और ब्राह्मणों में परस्पर परम शतुता
रही, इसी से जैसे ईरानियों ने शक शब्द का अर्थ 'सग' (कुत्ता) यतलाया
वैसे ही ब्राह्मणों ने उनका चित्रय होना स्वीकार करते हुए भी उनको वृषल
(धर्मश्रष्ट) ठहराया, किंतु शक और कुश्नवंशियों के सिक्कों, शिलालेखादि
एवं माचीन प्रथों में मिलनेवाले उनके वर्णन को देखते हुए यही कहना
पड़ता है कि वे जंगली और वृषल नहीं, किंतु आर्य ही थे और आर्यों की

अपर हम बतला चुके हैं कि पुरालों के अनुसार चंद्रवंशी राजा दुशु गांधार देश का राजा था। उसके पांचवें वंशधर प्रचेता के अनेक पुत्रों ने भारतवर्ष से उत्तर के म्लेच्छ देशों में अपने राज्य स्थापित किये थे। मुसल-मानों के मध्य पशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता फैली हुई थी। सुप्रासिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल स्टाइन ने ई० स० १६०१ (वि० सं० १६४८) में चीनी तुर्किस्तान में प्राचीन शोध का काम करते समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेखों का गड़ा

<sup>(</sup>१) 'एनसाइक्लोपीडिया बिटानिका'; जि॰ २१, पु॰ ४५६।

संग्रह किया। उक्त लेखों की भाषा वहां की लौकिक (तुर्की) मिश्रित भारतीय प्राकृत है। उनमें से कितने ही का प्रारंभ 'महनुश्रव महरय लिहति' (महानुभाव महाराजा लिखता है) पद से' होता है। कई लेखों में 'महाराज' के श्रातिरिक्त 'महारक', 'प्रियदर्शन उ' (प्रियदर्शी) श्रीर 'देवपुत्र' भी वहां के राजाश्रों के खिताव (विरुद) मिलते हैं। 'महारक' (परममहारक) भारत के राजाश्रों का सामान्य खिताव था, 'प्रियदर्शन' (प्रियदर्शी) मौर्य राजा श्रशोक का था, श्रीर 'देवपुत्र' भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनवंशी राजाश्रों के शिलालेखों के श्रनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। कई एक लेखों में संवत् भी लिखे हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं, श्राथीत उनमें 'संवत्सर', 'मास' श्रीर सौर दिवस दिये हुए हैं"। ये लेख स्वीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की साक्ती दे रहे हैं।

(२) मटरगस(मट्टारकस्य)प्रियदर्शनस प्रियपितु (लेखसंख्या १६३) भटरगनां (मट्टारकाणां) प्रियदेवमनुशसंपुजितनां प्रियदर्शनमां योग्यदिव्यवर्षशतस्त्रसुप्रमननां (लेखसंख्या १४०)।

(३) प्रियदेवमनुशस प्रियदर्शनस प्रियम्त्रतुः (लेखसंख्या १३६ श्रौर १४६)।

(४) संवत्सरे ४ ३ (=७) महनुस्रव महस्य जिटु घवंशमण देवपुत्रस् मसे ४ २ (=६) दिवसे १० ४(=१४), तं कालंभिः ( बेलसंख्या ११६)!

इस टिप्पण में तथा इसके पींछे के तीन टिप्पणों में जो अवतरण उद्धृत किये गये हैं ने चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए खरोष्ठी खेखों से हैं। खरोष्ठी खिपि में बहुधा स्वरों की मात्राओं में इस्व-दीर्घ का भेद नहीं रहता। देखों 'भारतीय प्राचीन खिपिमाला'; ए० ३१-३७; और खिपिपत्र ६४-७०।

(४) संवत्सरे १० १(=११) मसे४:१ (=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कलांमि॰ (लेखसंख्या =)।

<sup>(</sup>१) ए० एम० बोयर, ई० जे० राष्य्यन और ई० सेनार्ट के द्वारा संपादित 'खरोडी इन्स्किप्शन्स हिस्कवर्ड बाइ सर ऑरल स्टाइन इन् चाइनीज़ तुर्किस्तान नामक पुस्तक, मारा १, छेस्रसंख्या १, ३-११, १३-१४, १६-२२, २४, २६-३०, ३२, ३३, ३६-४०, ४२, ४३, ४४-४७; ४६, ४२-४७, ६२-६४, ६८, ७०-७२ और कई अनेक । उक्त पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ प्राकृत छेखों का श्रक्षरान्तर छुपा है।

चीनी यात्री फाहियान ई० स० ३६६ (वि० सं० ४४६ ) में अपने देश से भारत की यात्रा को निकला और ई० स० ४१४ (वि० सं० ४७१) में समुद्र-मार्थ से स्वदेश को लौटा। वह मध्य पशिया के मार्ग से भारत में श्राया था और अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है-"गोबी की मरुम्मि को सत्रह दिन में बड़ी कठिनता से पारकर हम शेनशन प्रदेश ( चीनी तुर्कि-स्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बौद्ध है । यहां श्रनुमानत: ४००० से श्रधिक श्रमण ( वौद्ध साधु ) रहते हैं, जो सब हीनयान संप्रदाय के श्रन-यायी हैं। यहां के लोग, क्या गृहस्थ क्या श्रमण, सब भारतीय श्राचारश्रीर नियम का पालन करते हैं, श्रंतर इतना ही है कि गृहस्थ सामान्य रूप से श्रीर श्रमण विशेष रूप से। यहां से पश्चिम के सव देशों में भी ऐसा ही पाया गया। केवल लोगों की भाषा में अंतर है तो भी सब अमण भारतीय मंधों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं ।" यहां से पश्चिम में यात्रा करता हुआ वह स्रोतान में पहुंचा जहां के विषय में उसने लिखा है-"यह देश रम्य और समृद्धिशाली है। यहां की जनसंख्या चहुत वड़ी और जनता संपन्न है। सब लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र होकर धार्मिक संगीत का आनंद लूटते हैं। यहां कई अयुत ( दस हज़ार ) अमल रहते हैं, जिनमें से अधिक महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। यहां का प्रत्येक कुटुंब श्रपने द्वार के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिसमें से छोटे से छोटा

संवत्सरे २० १०(=३०) मसे ४ १(=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कलंभि ( लेखसंख्या ६०)। संवत्सरे २० १०(=३०) मसे १ दिवसे ४ ३(=७) तं कलंभि कल्यनधम ( लेखसंख्या १२३)।

खरोग्री लिपि के श्रंकों के लिए देखो 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला'; पृ० १२८-२६; श्रौर लिपिपत्र ७५ वां, खंड तीसरा ।

<sup>(</sup>१) योद्धाँ में तीन संत्रदाय 'हीनयान', 'महायान' और 'मध्यमयान' थे, जिनमें से पहले दो के ही अनुयायी अधिक थे तीसरे के बहुत कम।

<sup>· (</sup> २ ) जैम्स लेगे; 'फाहियान्स दैवल्स इन् इंडिया पुंड सीलोन'; ए॰ १२-१४।

स्तूप बीस हाथ से कम ऊंचा न होगा। चारों और से आनेवाले अमणों के लिए लोग संघारामों (मठों) में कमरे बनाते हैं जहां उन (अमणों) की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियान और उसके साथियों को गोमती नामक विहार (संघाराम) में, जहां २००० अमण रहते थे, बड़े सत्कार के साथ उहराया था।" फाहियान अपने कुछ साथियों सिहत रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन मास उहर गया। उसने रथयात्रा का जो वर्णन किया है वह बहुत अंश में जगदीश (पुरी) की वर्तमान रथयात्रा से मिलता जुलता है'। इसी तरह हुएन्त्संग ने अपनी भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूर्व और लौटते समय मध्य एशिया के देशों के धर्म और सम्यता आदि का जो वर्णन किया है उससे भी वहां भारतीय सम्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है।

जिस समय मध्य पशिया से शक लोग इस देश में आये उस समय उनके धर्मसंबंधी विचारों एवं उनके साथ यहांवालों के वर्ताव का अब हम कुछ विवेचन करते हैं—

विजयी शक अपना राज्य बढ़ाते हुए शकस्तान (सीस्तान) तक पहुंच गये। फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानि स्तान और हिन्दुस्तान में प्रवेश किया। इस देश में उनका एक राज्य पंजाब में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र पर रहा। इन तीन राज्यों में से पहले दो तो शीव्र ही अस्त हो गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ घटता बढ़ता लगभग तीन सौ वर्ष तक किसी प्रकार बना रहा, जिसका अंत गुप्तवंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इन शकों के समय के शिलालेख एवं सिक्कों पर के चिद्धों आदि से पाया जाता है कि उनमें से कोई वौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कोई वैदिक धर्म को मानते थे। उक्त तीसरे शक राज्य के राजाओं (महाद्वत्रपों) के सिक्कों में एक और सर्थ-

<sup>(</sup>१) जेम्स लेगे; 'फाहियान्स ट्रैवल्स इन् इंडिया ऐंड सीलोन'; पृ० १६-१६।

<sup>: (</sup>२) अफ्रग्गानिस्तान की दार्चिया-पश्चिमी सीमा से मिला हुआ हुरान का एक अंश ।

चंद्र के बीच पर्वत (मेर) का चिह्न और उसके नीचे नदी (गंगा) का चिद्ध है । आजकल जैसा ब्राह्मण धर्म और जैन धर्मवालों के बीच वर्ताव है, वैसा ही जनता में उस समय वैदिक श्रीर बौद्ध धर्मवालों के बीच था। जैसे आजकल श्रीसवाल तथा अग्रवाल शादि महाजनों में कई कुद्रम्ब वैदिक-क्षम के एवं कई जैन धर्म के अनुयायी हैं, कहीं कहीं तो पति वैष्णव है ती ह्यी जैन है। ऐसा ही प्राचीन समय में भी व्यवहार होता था। पश्चिमी चत्रप राजा नहपान का दामाद उजवदात ( ऋषभदत्त ), जो शंक दीनीक का पुत्रं था, वेद्धमें को माननेवाला थार, परन्तु उसकी स्त्री दत्तमित्रा बौद्ध मत की पोषक थीं। जनप राजा रुद्रदामा को यहां की कई राजकन्यात्रों ने अपनी प्राचीन रीति के अनुसार स्वयंवर में वरमालाएं पहनाई थीं । उसी रुद्रदामा की पुत्री का विवाह पुराण-मसिद्ध एतहेशीय आंध्रवंशी राजा वासिष्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ हुआ था , ऐसा प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ट है। इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि उस समय यहांवाले वाहर से श्राये हुए इन शकों को श्रसभ्य या जंगली नहीं, किन्तु श्रपने जैसे ही सभ्य श्रीर श्रार्य जाति की संतिति मानते श्रीर उनके साथ विवाह-संवंध जोड़ते थे। यहां के ब्राह्मण त्रादि लोग धर्म-संवंधी बातों में ब्राज की भांति संकीर्ण विचार के न थे और अटक से आगे वढ़ने पर अपना धर्म नष्ट होना नहीं मानते थे । अनेक राजाओं ने भारत से उत्तरी देशों के अतिरिक्त कई अन्य

<sup>(</sup> ३ ) प्रोफ़ेसर इ. जे. राष्ट्रसन् संपादित आंध्र श्रोर पश्चिमी चत्रपों ग्रादि के सिक्षा की पुस्तकः प्लेट १०-१७।

<sup>(</sup>२) नासिक के पास की पांडव गुक्ता का लेख ( ए. ई; जि. म, ए. ७म, छेख-संख्या १०)।

<sup>(</sup>३) वही; इ. ८१, ८४; लेखसंख्या ११, १३।

<sup>(</sup> ४ ) स्वयमधिगतमहाज्ञत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्न्यास्वयंवरानेकमाल्यप्राप्त-्दास्ना महाज्ञत्रपेशा रुद्रदास्ना ( ए. ई; जि. ८, पृ० ४४ ) ।

<sup>(</sup>१) ए. हैं; जि. १० का परिशिष्ट; पृ० १०३; लेखसंख्या ६६४। स्मि; थ्र. हि. हैं, प्रत २१७।

<sup>(</sup>६) जन से अफ़्ताानिस्तान पर मुसलमानों का अधिकार हुआ छौर वहां के

देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और वहां पर भारतीय सभ्यता का अचार किया था। सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों में भी उनके राज्य थे। वहां अनेक हिन्दू मंदिर थे, जो अवतक विद्यमान हैं, और उनके संस्कृत शिला लेख भी कई जिल्दों में छुप छुके हैं। बोर्नियों के टापू में राजा मूलवर्मा के यह आदि के लेखवाले कई स्तंम खड़े हुए हैं'। अफ़ग़ानिस्तान पर मुसलमानों के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था, ईरान प्राचीन आयं सभ्यता और अग्नि की उपासना के लिए उधर का केंद्र था। ईरान तक ही नहीं, किन्तु वहां से पश्चिम के पश्चिया माहनर से मिले हुए कीलाचर (Cunciform) लिपि के शिलालेखों से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मलेटिआ (Malatia) विभाग पर ई० स० पूर्व १४०० और १४०० में राज्य करने वाले मिटाबि (Mitanni) के राजा आर्य नाम धारण करते थे और ऋण्वेद के इंद्र, वरुख, मित्र और नासत्य देवताओं के उपासक भी थे'।

पेसी दशा में यदि राजपूतों के प्रचलित रीति रिवाज शकों के रीति रिवाजों से मिलते हुए हों तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही चित्रय आतियां थीं। सूर्य की उपासना वैदिक काल से आर्य लोगों में प्रचलित थी और जहां जहां आर्य लोग पहुंचे वहां उसका प्रचार हुआ। शकों की पुरानी कथाओं का यहां की प्राचीन कथाओं से मिलवा भी यही वतलाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य एशिया आदि देशों में आयों के साथ पहुंची थीं। सती होने की प्रथा भी शकों के इस देश में आने से पूर्व की है। पांडु की दूसरी स्त्री मादी सती हुई थी। अश्वमेध यह आयों ने

लोग सुसलमान बनाये गये तब से भारतवासियों का अटक से परे जाना रूक गया था, परन्तु राजपूताने के कई राजा आदि अटक से परे अफ्रग़ानिस्तान, बनाख़ आदि प्रदेशों में गये और वहां विजय प्राप्तकर सुग़लों का राज सुस्थिर किया। अब तो कई ब्राह्मण, धैरय, खत्री आदि काबुल में ही नहीं, किन्तु दूर तुर के प्रदेशों में जाते हैं और वहां व्यापार करते हैं।

<sup>(</sup>१) डा. बोजेज; 'यूप इन्स्किप्शन्स श्रॉब् किंग मूलवर्मन् फ्रॉम कोएडी (ईस्ट बोनियो ) ए० १६६-२३२।

<sup>(</sup>२) प्रोफ़ेसर इ. जे. राप्सन; 'एनश्यंट इंडिया'; ५० ७६-८० ।

शकों से सीखा, यह कथन सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि वैदिक काल से ही भागतीय राजा अध्वमेश्व करते आये हैं। युधिष्ठिर आदि अनेक स्त्रिय राजाओं ने अध्वमेश्व किये थे। शस्त्र और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से लेकर अवतक बरावर होती है। एक दूसरे से बहुत दूर बसने के कारण अनकी भाषा, पोशाक, रहन सहन में समयानुसार अंतर पड़ना स्वाभाविक है। मध्य पश्चिया तक के दूरवर्ती देश की बात जाने दीजिये, यदि इन बातों की हिए से कश्मीर और पंजाब के वर्तमान हिन्दुओं का बंगाल, राजपूताना, गुजरात और महाराष्ट्र के हिन्दुओं से मिलान किया जाय तो परस्पर बड़ा अन्तर पाया जाता है।

श्रव हम कुश्न(यूची)वंशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं—
ये लोग मध्य पश्चिम के उस प्रदेश से भारतवर्ष में आये, जिसको
तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिकों में से अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की
खड़ी हुई मूर्ति और दूसरी ओर बैल (नंदी) के पास खड़े हुए शिव की
मूर्ति बनी है'। अन्य सिकों पर सूर्य, बुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं की
मूर्तियां हैं। अनेक सिकों पर राजा अग्नि में आहुति देता हुआ खड़ा है।
हम ऊपर बतला चुके हैं कि तुर्किस्तान में आर्य लोग निवास करते थे
और वहां आर्य सम्यता फैली हुई थी। 'पन्साइक्रोपीडिया ब्रिटानिका' में
लिखा है—'जब से इतिहास का पता है पूर्वी (मध्य पश्चिम के) तुर्किस्तान
में आर्य जाति निवास करती थीं? ।' ऊपर वर्णन किये हुए उनके सिकों से
भी यही पाया जाता है। उक्त सिकों में राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी
या मुकुट, बदन पर कोट और पैरों में संवे बूट दीख पड़ते हैं, जो उक्त
शीतप्रधान देश के लिए आवश्यक हैं। हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी वे
वैदिक और बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे थे।

प्राचीन काल से भारत के लित्रय राजाओं में देवकुल वनाने की प्रथा

<sup>(</sup>१) गार्डनर; 'दी कोइन्स आव् दी श्रीक ऐंड सीथिक किंग्न आव् वाक्टिया ऐंड हैंडिया'; प्लेट २४, संख्या ६-८; १२-१४।

<sup>(</sup> २.) जिं० २३, पू० ६३६ ।

थी। राजात्रों की मृत्यु के पीछे उनकी मूर्तियां रक्खी जाती थीं। प्रसिद्ध कवि भास ने, जो कालिदास से भी पूर्व हुआ था, अपने 'प्रतिमा नाटक' में श्रयोध्या के निकट बने हुए रघुवंशियों के देवकुल का वर्णन किया है, जिसमें राजा दिलीप, रघु, श्रज श्रौर दशरथ की मूर्तियां रक्खी हुई थीं । पाटलीपुत्र (पटना) के निकट पुरास्प्रसिद्ध शिशुनागवंशी राजाश्री का देवकुल था3, जहां से उस नगर को बसानेवाले महाराज उदयन और सम्राट् नंदिवर्द्धन की मूर्तियां मिली हैं। कुशनवंशी राजाओं का देवकुल मथुरा से ६ भील माट गांव में था। वहां से एक शिलालेख १४ दुकड़ों में मिला, जिसका कुछ श्रंश नष्ट भी हो गया है। उसका श्राशय यह है-''सत्यधर्मस्थित महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क के दादा का यहां देव-कुल था, जिसको ट्रटा हुआ देंखकर महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क की श्राय तथा बलवृद्धि की कामना से महादंडनाक्क .....के पुत्र व [कर्न] पति ....ने उसकी मरामत करवाई व।" इससे स्पष्ट है कि कुशनवंशियों में भी रघु और शिशुनागवंशी राजाओं के समान देवकुल बनाने की प्रधा थीं। इन वातों को देखते से इनका आर्थ होता निश्चित है। इन राजाओं के राजत्वकाल के कई बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के शिलालेख मिले हैं, जिनमें संवत्, इनके नाम तथा खिताव मिलते हैं, परन्तु अवतक इनके खुदवाये हुए ऐसे लेख नहीं मिले, जिनसे इनकी वंशपरंपरा, विस्तृत दुर्चातः या इनके शादी व्यवहार आदि का पता चलता हो। ऐसी दसा में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत के प्राचीन चात्रिय राज-वंशियों के साथ इनके विवाह जादि संबंध कैसे थे, परंतु इनके आर्य होने श्रीर शिव, श्रानि, सूर्य श्रादि देवताश्रों के उपासक होने से चत्रियों की इनके साथ संबंध रहा हो तो श्राश्चर्य नहीं है .

अब हम हुएों के संबंध का थोड़ा सा परिचय देते हैं-

<sup>(</sup> १ ) सार प्ररु परः साम ४, प्रुर २६७-७० ।

<sup>(</sup>२) वही; सा० ६, पृ० १०६।

<sup>(</sup>३) ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १६२४, पु० ४० र-३ ।

हुए। भी मध्य पशिया में रहनेवाली एक आर्य जाति थी, जिसने वल प्राप्तकर पशिया और यूरोप के कई देश विजय किये और उनपर अपना श्रधिकार जमा लिया। चीनी श्रंथकार उनको 'यून्यून्', 'येथिलेटो' श्रौर 'येथ'; यूनानी इतिहास-लेखक 'उन्नोई' ( हूं ए ), 'लुकोई उन्नोई' ( श्वेत हूए ), 'यफ्तथेलाइट' या 'नेफ़-थेलाइट'; और संस्कृत विद्वान् 'हूग्', 'इन', 'श्वेत-हुगा' या 'सितहूगा' कहते थे। महाभारत तथा पुराग स्त्रादि गंथों में हूगों का जो उहेच मिलता है उसका संबंध उनके मध्य पशिया में निवास करने के समय से है, क्योंकि भारत में बि॰ सं॰ की छुठी शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक उनका श्राना नहीं पाया जाता। मध्य पशिया में बौद्ध धर्म का प्रावल्य था श्रीर हुगों ने भी उसे स्त्रीकार किया हो, जिससे ब्राह्मए लेखकों ने धर्महेष के कारण मध्य पशिया की अन्य जातियों के समान उनकी गणना भी म्लेड्डों में की। वि० सं० ४७७ (ई० स० ४२०) के आसंपास मध्य पशिया की ऑक्सस (वंजु) नदी के निकट रहनेवाले हुगों ने ईरान के ससंानियन्वंशी राजाश्रों से खड़ना प्रारंभ किया श्रौर यज्दज़र्द इसरे (ई० स० ४३६-४४७=वि० सं० ४६४-४१४) और फ़ीरोज़ (ई० स० ४४७-४८४=वि० सं० ४१४-४४१) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा और उनका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया। फिर वे हिन्दुस्तान की ओर मुदे। गांघार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और क्रमशः आगे बढ़ते गये। चीनी यात्री सुंगयुन् ई० स० ४२० (वि० सं० ४७७) में गांधार में आया। वह लिखता है-"यहां का राजा ये थे ले हो' (हुए) है जो बड़ा लड़नेवाला है और उसकी सेना में ७०० हाथी रहते हैं। हुशों ने गांधार में लेलिह को अपना राजा बनाया था। वर्तमान राजा( मिहिरकुत्त ) उससे तीसरा है "।" गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७=ई० स०४१०) के आसपास हूण राजा तोरमाण ने गुप्तवशी राजा भातगुप्त से मालवा, राजपूताना श्रादि देश छीन लिये। तोरमाण के पीछे उसका पुत्र मिहिरकुल वड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के सिकों पर 'जयतु ( १ ) कर्निगद्दामः, 'कॉब्रन्स कॉव् दी केटर इंबोसीथियन्स', ए० ७५ और काने ।

ķ

Ì

1

ş

1

릙

×

Section 1

ľ

वृषध्वज' या 'जयतु वृष' लेख के अतिरिक्त त्रिश्रल, वृष (नंदी) श्रौर सूत्र के चिद्ध हैं, जो उसका शैव होना प्रकट करते हैं।

मिहरकुल के समय मालवे में यशोधर्मन् (विष्णुवर्द्धन) नामक प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाल जयस्तंम मंदलार से तीन मील दूर सींदनी गांव के पास पड़े हुए हैं। उनपर के लेखों से ज्ञात होता है कि 'यशोधर्मन् ने लीहित्य (ब्रह्मपुत्र) से लयाकर महेन्द्राचल तक और हिमालय से पिश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इप्टरेव शिव के सिवा किसी अन्य के आगे मस्तक न सुकानवाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों की सेवा की थीं ।' इससे प्रत्यच्च है कि मिहिरकुल शिव का अनन्य भक्त था। यशोधर्मन् से परास्त होने पर मिहिरकुल को राजपूताना, मालवा आदि देश छोड़कर, कम्मीर की शरण लेनी पड़ी। हूणों में तीरमाण ही मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिरकुल के समय अर्थात् लगभग ४० या १० वर्ष में ही हूण्रराज्य यहां से अस्त हो गया। यशोधर्मन् के जो लेख अवतक मिले हैं उनसे यह नहीं पाया। जाता है कि वह किस वंश का था, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि वह हूणों से मिन्न किसी एतहेशीय राजवंश का वंशधर था।

संभव है कि मिहिरकुल के पराजित होते के पीछे भी इघर के कुछ अदेश हूगों के अधीन रहे हों और उनके स्वामियों ने यहां के राजाओं की अधीनता स्वीकार करली हो, क्योंकि यहां के कितने एक राजवंशियों का हूगों के साथ विवाह आदि संबंध होना पाया जाता है, जैसे कि मैबाइ के यहिलवंशी राजा अल्लट (वि० सं० १०१०=ई० स० ११३) की राखी हरियदेवी

<sup>(</sup>१) स्थागोरन्यत्र येन प्रणितकृपण्तां प्रापितं नोत्तमाङ्गं यस्यारिलाष्ट्रो मुजाम्यां वहति हिमगिरिर्दुर्गशब्दामिमानम् । नीचैस्तेनापि यस्य प्रणितमुजबलावर्जनिक्किष्टमूर्ध्नाः चूडापुष्पोपहारीर्मिहरकुलनृपेगार्ज्ञितं पादयुग्मम् ॥ स्वी : गु.; हु:; १० १४६-४७।

हु शुवंश की थीं । ऐसे ही चेदी के कलचुरी( हैहय )वंशी राजा गांगेयदेव के पुत्र कर्ण (वि० सं० १०६६=ई० स० १०४२) का विवाह हूण कुमारी 'श्रावत्तदेवी के साथ हुआ था<sup>२</sup>। 'कुमारपालप्रवंध' एवं भाटों की पुस्तकों में ्हणों की गणना ३६ राजवंशों में की गई है।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पूर्व मध्य पशिया में आर्य जातियों का निवास था और हुए भी वहीं से आये थे। -मिहिरकुल के पिता तोरमाण के लेख में, जो लाहोर के अजायबघर में रक्ला हुआ है, उसको 'महाराजाभिराज, षाही, जऊव्ल' कहा है । जऊव्ल उसके कुल का स्वक होना चाहिये । 'महाराजाधिराज' आर्य माषा का और 'षाही' मध्य एशिया की भाषा का खिताव है। कुशनवंशियों के कितने ही लेखों में ऊपर बतलाये हुए मारतीय खिताबों के अतिरिक्त उनका 'बाही!' खिताव भी दोना पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह अनुमान करता निर्मूल नहीं है कि हुए कुशनवंशियों की एक शाखा के रहे हों। ऐसे ही मिहरकुल के अनन्य शिवमक्त और बौद्धों के कट्टर विरोधी होने से, जैसा कि इस आगे हुएों के बृत्तांत में बतलावेंगे, यहां के चत्रियों के साथ उक्त चेंश के राजाओं का शादी-व्यवहार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु च्यद नहीं माना जा सकता कि राजपूत हूखों से निकले हैं।

ई. ऐं; जि॰ ३१, ४० १११।

<sup>(</sup>१) ऋमृबस्यामवत्तस्यां तचयः श्रीमदल्लटः ॥ स मूपितिः [प्रिया] यस्य हू गुच्चो गुश्चित्राजा । इरियदेवी यशो यस्या माति हर्षपुराह्वयं ॥

<sup>(</sup>२) पुत्रोऽस्य खड्गदाली[तारि]करीन्द्रकुरम— मुक्ताफलैः स्य ककुमोर्चिति कर्एण्डेवः । "॥ अजिन कलचुरीयां स्वामिना तेन ह्या-न्त्रयजलनिधिलच्म्यां श्रीमदावस्त्रदेव्यां । ए. ईः जि॰ २, ए॰ ४।

<sup>(</sup>३) ''सजां ''राजमहाराजतीरमाण्याहिजकव्यः' यु. इं. जि॰ १, पृ० २३६ ।

अब मि॰ स्मिथ के इस कथन की जांच करना श्रावश्यक है कि 'हुएों का बड़ा विभाग गुर्जर या गुजर था'। गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) सामंत पुलकेशी के त्रैकूटक (कलचुरि) संवत् ४६० (वि० सं० ७६४-६६= ई० स० ७३८-३६) के दानपत्र से पाया जाता है कि चावोटक (चावड़ें) श्रीर गुर्जर दोनों भिन्न भिन्न वंश थें । जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से सगाकर महीच तक सारा देश एक समय गुर्जरों के श्रधीन होने से 'गुर्ज-रत्रा' या गुजरात कहलाया। उक्त देश पर गुर्जरों का ऋधिकार कब हुआ यह अबतक अनिश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक सं० ४१० (वि० सं० ६=४=ई० स० ६२=) में गुजैर देश की राजधानी भीनमाल में चाप( चावड़ा )वंश का राजा व्याघ्रमुख राज्य करता धार । उससे पूर्व भी बहां उक्त वंश के राजाओं का राज्य रहा हो। उक्त संवत् से बहुत पूर्व गुर्जरों का राज्य वहां श्रस्त हो चुका था श्रौर उनकी स्मृति का सूचक देश का नाम गुर्जरत्रा ( गुजरात ) मात्र त्रवशेष रह गया था । त्रतएव गुर्जरी का वि॰ सं॰ ४०० से भी पूर्व या उसके श्रासपास भीनमाल पर शासन करना संभव हो सकता है। श्रनुमानतः उस समय से १६० वर्ष पीछे वि० सं० ४६७ (ई० स० ४१०) के लगभग हुएों का अधिकार राजपूताने पर हुआ। इस अवस्था में गुर्जिं को हूण मानना केवल कपोलकल्पना है। ऐसे ही कत्रीज के प्रतापी प्रतिहारों (पिड़हारों ) का भी गुर्जरों से कोई संबंध नहीं था यह हम आगे प्रतिहारों के वर्षन में वतलावेंगे।

क्या राजपूतों का उदय मि॰ विन्सेंट स्मिथ के लेखानुसार ई॰ स॰ की श्राठवीं या नवीं शताब्दी में एकाएक हुआ ? इसके उत्तर में हम कह

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प; सा. १, ए० २१०-११।

<sup>(</sup>२) श्रीचापवंशातिलके श्रीव्याघ्रमुखे नृषे शकनृषाग्राम्। पंचाशत्संयुक्तैर्वर्षशतैः पंचिमत्तीतैः ॥ ७॥ ब्राह्मः स्फुटासिद्धान्तः सञ्जनगणितगोलिवत्प्रीत्यै। त्रिंशद्वर्षेण कृतो जिन्गुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥ द्र॥ (ब्राह्मस्वरसिद्धान्त)।

सकतें हैं कि राजपूताने में ही गुहिल, चावड़े, यादव और मौर्य श्रादि राजवंश ई० स० की सातवीं शताब्दी में तथा उससे पूर्व भी विद्यमान थे।

गुहिलवंशी राजा शीलादित्य (शील) का सामोली गांव (मेवाड़ के भो-सट ज़िले में) से मिला हुआ वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिला-लेख! राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) में सुरित्तत है। शीलादित्य से पूर्व के चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेखों में मिलते हैं, जिससे एक वंश के मूलपुरुष गुहिल का समय वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के आसपास स्थिर होता है।

चावड़ावंशी राजा ज्याद्रमुख शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' से कपर बतलाया जा चुका है।

यादव प्राचीन काल से मथुरा और इसके आसपास के प्रदेश पर राज्य करते रहे। कामां (कामवन, भरतपुर राज्य) की 'बौरासी खंबा' नाम की मसजिद में, जो हिन्दू मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों से बनाई गई है, एक स्तंभ पर श्रूरसेनवंशी यादव राजा बत्सदामा का खंडित शिला-लेख विद्यमान है, जिसकी लिपि भालरापाटनवाले राजा दुर्गगण के वि० सं० ७४६ (ई० स० ६८६) के शिलालेख की लिपि से मिलती हुई है। यदि कामां का लेख वि० सं० की आठवीं शताब्दी के अंत का भी माना जाय तो भी उसमें लिखे हुए वत्सदामा के पूर्व के सातवें राजा फक्क का समय— प्रत्येक राजा के शाज्यसमय की श्रीसत बीस वर्ष मानने से वि० सं० ६८० (ई० स० ६२३) के श्रासपास स्थिर होता है।

मौर्य या मोरी वंश के राजा मान का एक शिलालेख वि० सं० ७७० ( ई० स० ७१३) का<sup>3</sup> वित्तोड़ के किले से ३ मील दूर पूटौली गांव के पास मानसरोवर नामक तालाव पर सिला है। उसमें राजा मान के प्रितामह

<sup>(</sup>१) मा॰ प॰ पः भाग १, पृ॰ ३२२-२४।

<sup>(:</sup>२-) ई. ऐं; जि॰ १०, १० ३४-३६।

<sup>(</sup>३) यः; तः, ति. २, पु. ११६-२२।

माहेश्वर से ग्रीयों की वंशांवली दी है; अतयव माहेश्वर का समय वि॰ सं॰ की सातवीं शताब्दी के आसपास आता है। इन थोड़े से उदाहरणों से स्पष्ट है कि मि॰ विन्सेंट स्मिथ का उपर्युक्त कथन भी अमपूर्ण ही है।

कुछ विद्वान वर्तमान राजपूत वंशों को आर्य चित्रय न मानने में यह मी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में लिखा है—'शिशुनाग वंश के श्रेतिम राजा महानंदी के पीछे श्रद्धप्राय और अधर्मी राजा होंगे।' इस विषय में हम अपना मत प्रकाशित करने के पूर्व इस प्रश्न को पाटकों के ध्यान में सम्यक् प्रकार से जमाने के लिए इतना कहना उचित सममते हैं कि धास्तव में पुराणों में इस विषय में क्या लिखा है, और काल पाकर एस लेख ने कैसा क्य धारण कर लिया है। मतस्य, वायु, ब्रह्मांड, भागवत और विष्णु पुराण में लिखा है—"महानंदी का पुत्र महापद्म (नंद) ग्रद्धां स्त्री से उत्पन्न होकर अपने दान वर्ध के शासन काल में चित्रयों को नष्ट करेगा। उस महापद्म के खुमाल्य (खुकल्प) आदि आट पुत्र १२ धर्म राज्य करेंगे, तत्पश्चात् कीटिल्प (बिष्णुगुप्त, चाण्यक्य) ब्राह्मण इन (नंद के को नष्ट करेंगे, तत्पश्चात् कीटिल्प (बिष्णुगुप्त, चाण्यक्य) ब्राह्मण इन (नंद के को नष्ट करेंगे, तत्पश्चात् कीटिल्प (बिष्णुगुप्त, चाण्यक्य) ब्राह्मण इन

३२६-३१। 'ब्रह्मांडपुराया'; ३। ७४। १३६-४६।

<sup>(</sup>१) महानिन्दसुतश्चापि शूद्रायां किलकांशाजः ।

उत्पत्सिते महापद्मः सर्वचन्नातको नृपः ॥

ततः प्रमृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः ।

एकराट् स महापद्म एकच्छत्त्रो भविष्यति ॥

त्रष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिष्यां च भविष्यति ॥

सर्वचन्नमधोद्घृत्म भाविनार्थेन चोदितः ॥

सर्वचन्नमधोद्घृत्म भाविनार्थेन चोदितः ॥

सुकल्पादिसुता द्यष्टौ समा द्वादश ते नृषाः ।

महापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नृषाः क्रमात् ॥

उद्धरिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो वै द्विजर्षमः ।

मुक्त्वा महीं वर्षशतं ततो मौर्यान् गमिष्यति ॥

'मस्यपुराण'; श्रष्याय २०२, श्लो० १७-२२। 'वायुपुराण'; श्रष्माय ६६, श्लो०

पाश्चात्य पुराने लेखकों में से केवल एक प्लुटार्क नामी यूनानी लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताब्दी में हुआ, पुरानी जनशृति के आधार पर ऐसा लिखा है—"मगध के राजा (महानंदी) की एक राणी का प्रेम किसी वाई के साथ हो गया। इन दोनों ने राजा को मार डाला और नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उसी का पुत्र (महापद्म) सिकंदर के समय वहां का राजा था।" महापद्म या उसके पुत्रों की चंद्रगुप्त ने मारकर मगध का राज्य द्वीन लिया।

बहुत काल पीछे वि० सं० की नहीं शताब्दी के श्रासपास विशास-स्त पंडित ने अपने 'शुद्राराज्ञ्च' नामक दाटक में चाण्वय (कीटिएय) और चंद्रगुप्त के संवाद में चाण्वय का चंद्रगुप्त को 'तृषलं शब्द से संबोधन करना बतलाया है। उसी सुद्राराज्ञ्च के टीकाकार दुंढिराज ने, शक संवत् १६३४ (वि० सं० १७७०=ई० स० १७१३) में शायद विशास्तदत्त के 'तृषलं' शब्द के आधार पर या किसी प्रचलित दंदकथा के अनुसार अपनी टीका में यह जिल दिया—"नंद वंश के श्रंतिम राजा सर्वार्थसिद्धि (नंद) की तृषत्त (शद्ध) जाति की सुरा नामक राणी से चंद्रगुप्त सत्यक्ष हुआ, जो अपनी माता के नाम से 'मौर्य' कहलाया ।" इन्हीं कटपटांग

महानंदिसुतः श्रूप्रागर्भोद्भवोतिलुक्षो महापद्मो नंदः परशुराम इवापरो-स्विलच्चत्रांतकारी भविता। ततः प्रमृति श्रूप्रा भूमिपाला मविष्यंति। स चैकच्छत्रामनुह्मंघितशासनो महापद्मः पृथिवीं मोह्यति। तस्याप्यष्टौ सुताः सुमाल्याद्या भवितारस्तस्य च महापद्मस्यानु पृथिवीं मोह्यंति महापद्मस्त-त्पुत्राश्च एकं वर्षशतमवनीपतयो मविष्यंति नवैन तान्नंदान्कौटिल्यो ब्राह्मगाः समुद्धारिष्यति। तेषाममावे मौर्याश्च पृथिवीं मोह्यंति कौटिल्य एव चंद्रगुप्तं शाल्योमिषेह्यति।

<sup>&#</sup>x27;विष्णुपुराया'; भ्रंश ४, श्रध्याय २४। ऐसे ही 'श्रीमन्नागवतः'; स्कंभ १२,

<sup>(</sup>१) 'मैक् किंडल'; 'इन्वेज़न त्राव् इंडिया बाई अलेक् जेंडर दी ग्रेट'; पृ० २८२।

<sup>(</sup>३) कल्यादी नन्दनामानः केचिदासन्महीमुजः ॥ २३॥

कथाओं को ध्यान में रखकर आजकल के यूरोपियन तथा अन्य विद्वानों ने यह मान लिया है कि वर्तमान राजपूत आर्य स्त्रिय नहीं, और चंद्रगुस मगभ के नंदवंशियों का वंशधर था।

पुराण, बृहत्कथा, कथासरित्सागर और मुद्राराच्नसमें तो कहीं इस वात का उद्धेख भी नहीं है कि चन्द्रगुप्त नंद वंश में उत्पन्न हुआ था या उसकी माता का नाम मुरा था। उनमें तो केवल उसको मौर्थ (मौर्यवंशी)माना है।

यूनानी लेखक प्लुटार्क का ऊपर लिखा हुआ कथन चंद्रग्रेस सें अनुमानतः ४७४ वर्ष पीछे का है और उसमें भी सिकंदर के समय मगथ पर राज्य करनेवाले राजा (महापद्म, नंद) को नाई का पुत्र लिखा है। उसने भी चंद्रग्रेस को नंद का पुत्र नहीं माना। मुद्राराच्नस में चंद्रग्रेस को संबोधन करने में कौटिल्य के मुख से 'चुषल' (श्रुद्र) शब्द का प्रयोग कराना उक्त वाटक के रचियता की घृष्टता ही है, क्योंकि जब चन्द्रग्रेस जैसा सम्राट् कौटिल्य को आदर सहित 'आर्य' शब्द से संबोधन कर उसके चरणों के आगे सिर मुकाता है, तो क्या यह संभव है कि कौटिल्य उसका इस प्रकार अनादर करे ?

चंद्रग्रस का नंद वंश के साथ न तो कोई संबंध ही था, और न वह सुरा नाम की एद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह तो हिमालय के निकट के एक प्रदेश का, जो मोर पित्तयों की श्रिधिकता के कारण मौर्यराज्य कहलाता था, उच्चकुल का ज्ञियकुमार था जैसा कि बौद्ध प्रंथों से पाया जाता है'। मौर्य वंश नंद वंश की अपेज्ञा प्राचीन था, क्योंकि ई० स० पूर्व

> सर्वार्थिसिद्धिनामासीत्तेषु विख्यातपौरुष । ''।। २४ ॥ राज्ञः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्ठान्या वृषकात्मजा । मुराख्या सा प्रिया भर्तुः शीक्कावर्यसंपदा ॥ २५ ॥ मुराष्ट्रमूतं तनयं भौर्थास्यं गुरावत्तरं । ''॥ ३१॥

मुदाराचस की टीका का उपोद्वात; प्र॰ ४। (१) मैक् किंडल; 'इनवेजन ऑव् इंडिया बाई म्रकेग्जैंडर दी ग्रेट'; प्र॰ ४०८; भौर महावंश की टीका।

४७७ (वि० सं० पूर्व ४२०) में जब बुद्धदेव का निर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियों का विभाग लेने में अन्य जियों के समान पिप्पलीवन के मीर्य क्षत्रियों ने भी दावा किया था'। बौद्ध सेखक मौथौं का उसी (सूर्य ) वंश में होना वतलाते हैं, जिसमें भगवान् वुद्धदेव का जन्म हुआ था। ऐसे ही जैन सेखक भी उनका सूर्यवंशी चित्रय होना मानते हैं<sup>?</sup>। मौर्य राजा श्रशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार मारत में बहुत बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों का मत निर्वल होता जाता था, अतएव चर्मह्रेप के कारण महाएवा के शहा स्त्री से उत्पन्न होने और मौयों के बौद्ध-धर्म को श्रांगीकार कर खेने से ब्राह्मखों ने ऐसा तिख दिया हो कि नंद वंश से राजा शह-प्राय और श्रधमीं होंगे। पुराखों के इस कथन में उतनी ही सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ वार पृथ्वी को ति:इत्रिय करने की कथा में है। जैसे खास परशुराम के समय और उनके पीछे भी स्तिय राजा विद्यमान थे वैसे ही नंद वंश के समय तथा उसके पीछे भी अनेक क्षिय वंशों का विद्यमान होना सिद्ध है। यह तो अधक है कि न तो सारे पुराग एक ही समय में लिखे गये श्रीर न बनमें दी हुई वंशावलियां राजवंशों का कमवार होना सूचित करती हैं, किन्तु वे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की सूचक हैं। बनमें वि॰ सं॰ की पांचधीं शतान्दी के ज्ञासपास तक होनेवाले राजवंशों का . ब्लेख मिलता है। नंद श्रीर मीर्य वंशों के पीछे भी स्तिय वंश विद्यमान था इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से इम नीचे उद्घृत करते हैं-

(१) अध्वमेध या राजसूय यश सार्वभीम दाजिय राजा ही करते थे 3

<sup>(</sup>१) कर्न, भैन्युअब् बाद् इंडियन् बुडिज़म्', पु॰ ४६ (एन्साइनजोपीडिया बाद् इंको आर्यन् रिसर्च में ) )

<sup>(</sup>२) 'जुमारपालप्रकंध' में चित्तांक के मीर्थवंशी राजा चित्रांगद को रघुवंशी कहा है। राममुनिराह पुरा रघोत्रेशे चित्रांगदो राजा ऋभिनतैः फालैः ।

<sup>(</sup>१) चित्रियस्पापि यो धर्मस्तं ते बच्चामि पार्थिव । दद्याद्राजा न याचेत बजेत न च याजयेत् ॥ । ।।।

यह प्रधा वैदिक काल से चली आती थी। अश्वमेध आदि वैदिक यहाँ का होना अशोक ने बंद किया, परन्तु मौर्यवंश के अन्तिम राजा ब्रह्मध को मारकर उसका सेनापित पुष्पिमत्र उसके साम्राज्य का स्वामी बना। उसने फिर वैदिक धर्म के अनुसार दो अश्वमेध यह कियें। पुष्पित्र के यह में महाभाष्य के कर्ता पतंजिल भी विद्यमान थें। यदि वह ग्रद्ध होता तो संभव नहीं कि पतंजिल जैसे विद्यान ब्राह्मण उसके यह में संभित्तित होते। पुष्पित्र के पीछे आंध्र (सातवाहन), वाकाटक आदि कई वंश के राजाओं ने अश्वमेध आदि यह किये पेका शिलालेकादि से सिद्ध है।

- (२) कटक (उड़ीसे में) के पास उदयगिरि की हाथी गुफ़ा में खुरे हुए वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के राजा खारवेल के लेख में कुसंब जाति के चत्रियों का उल्लेख हैं।
- (३) शक उपबदात के नासिक के पास की पांडव गुफ्ता के लेख में, जो वि॰ सं॰ की दूसरी शताब्दी का है, लिखा है—'मैं (उपवदात) महारक (नहपान) की आज्ञा से मालयों (मालवों) से विरे हुए उत्तममाहों को मुक्त करने को वर्षा ऋतु में गया और मालव मेरे पहुंचने का शोर सुनते ही मागे, परंतु वे सब उत्तमभाद्र स्तियों के बंधुए बनाये नये। वहां

पालियत्वा प्रजाः सर्वा धर्मेगा जयतास्वर । राजसूयाश्वमेघादीन् मखानन्यांस्तथैव च ॥

'पनापुराखा'; स्वर्गसंड, अध्याय २८; 'शब्दकल्पदुस'; कांड २, पृ० २२७।

- (१) ता. प्र. पः साग ४, पु० ६६-१०४, २०२।
- (२) ना. प्र. पः, साग ४, पृ० २०३, दिप्पराः 🕇 ।
- (३) खड्गविकास प्रेस (बांकीपुर)का छपा हिंदी 'टॉड राजस्थान'; खंद १, ए० ११४।
- (४) वही; पृ० ४३१। ....
- (१) कुसंवानं खतियं च सहायवता पतं मसिकनगरं ( कुसंवानं चित्रयाणां च सहायवता प्राप्तं मसिकनगरं ) भगवानवाज इंदजी; 'दी हाथी गुंफा एंड थी अदर इन्सिक्ष्यन्स', ए० २४ और ३६।

से मैंने पुष्कर में जाकर स्नान किया और वहां ३००० गी और एक गांव दान में दिया ''।

- (४) मधुरा के आसपास के प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्व भी यदुवंशी राज्य करते थे, जो समय के हेर-फेर सहते हुए अब तक विद्यमान हैं। श्रूरसेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश से मिल चुके हैंरे।
- (४) शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० स० १४०) के आसपास के गिरनार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, ज्ञपवंशी राजा रुद्र-दामा के लेख में लिखा है—"उसने ज्ञियों में 'वीर' पदवी घारण करने-वाले यौद्धेयों को नष्ट किया था।" उसमें यौद्धेयों को स्पष्ट रूप से ज्ञिय लिखा है 3। इस विषय का विशेष वर्णन यौद्धेयों के परिचय में लिखाजायगा।
- (६) जग्गयपेट के शिलालेख में जो वि० सं० की तीसपी शताब्दी के आसपास का है, माहरीपुत्र राजा अविरियुरुषद्त्त को इस्वाकुवंशी वितलाया है। ऐसे ही नागार्जुनीकोंड (मद्रास प्रेसीडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से मिले हुए कई शिलालेखें। में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के आसपास के हैं, महाराज वाशिष्ठी पुत्र चांतम्ल की इस्वाकुवंशी कहा है। इन
- (१) मटारका अंजातिया च गतोसिं वर्षारतुं मालयेहि रुघं उतमभादं मोचियतुं ते च मालया प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रकानं च ज्ञियानं सर्वे परिग्रहा कृता ततोसिं गतो पोचरानि तंत्र च मया अभिसेको कृतो। श्रीणि च गोसहस्रानि दतानि ग्रामो च (ए. इं. जि. म, ए० ७५)।
  - (२) देखों अपर ए॰ ६४।
  - (३) सर्विच्नाविष्कृतवीरशब्दजातोत्सेकाविधेयानां योधेयानां प्रसद्धोः त्सादकेन (ए. इं; जि. ५, ए० ४४ और ४७)।
  - (४) सिघं । रञे(ञो) माढरिपुतस इखाकुना(गो) सिरिविरपुरि सदतस संबद्घर २०। ('भारतीय प्राचीन लिपिमाना'; ए. १८; लिपिपत्र १२)।
  - (१) महाराजस ..... वासिठि पुत स इखाकुस सिरिचांतमूलस सोदरा भिगनी ..... प्रियाफिया इंदिका, जि॰ २०, १० १६।

प्रमाणों से स्पष्ट है कि नंद और मौर्य क्या के पीछे भी जित्रय राजकी विद्यमान थे।

राजपूतों को चत्रिय न माननेवालों की एक दलील यह भी है कि राजपूतों में चौद्दान, सोलंकी, प्रतिहार श्रीर परमार ये चार कुल श्रग्निवंशी हैं और उनके मूल पुरुषों का आबू पर वसिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होता बतलाया जाता है। श्रक्षि से उत्पत्ति मानने का तात्पर्य यही है कि कें चात्रिय नहीं थे, जिससे उनको अग्नि की साची से संस्कार कर चत्रियों में मिला लिया। इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवंशों का अग्निवंशी होना केवल 'पृथ्वीराजरासे' में लिखा है, परंतु उसके कर्ता को राजपूतों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नथा, जिससे उसने मनमाने भूठे संवत् छौर बहुधा श्रमामाणिक घटनाएं उसमें भर दी हैं। ऐसे ही वह पुस्तकः वि॰ सं॰ की १६ वीं शताब्दी के पूर्व की बनी हुई भी नहीं है। जो विद्वानः 'पृथ्वीराजरासें' को सम्राट् पृथ्वीराज के समय का बना हुआ मानते हैं उन में से किसी ने भी उसकी पूरी जांच नहीं की। यदि वह प्राचीन शोध की कसौटी पर कसा जाता तो उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती। जब से मिलद विद्वान डाक्टर बूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयानक का बनाया हुआ और पृथ्वीराज के समय में ही तिखा गया 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य', प्राप्त हुआ, तब से शोधक बुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा 'पृथ्वी' राजरासे' पर से उठ गई है।

अब यह देखना आवश्यक है कि वि० सं० की १६ वीं शताकी के पूर्व चौहान आदि राजवंशी अपने को अग्निवंशी मानते थे अथवा नहीं। वि० सं० ६१३ (ई० स० ७४६) से लगाकर वि० सं० १६०० (ई० स० १४७३) तक के चौहानों के बहुत से शिलालेख, दामपत्र तथा ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तक मिली है, जिनमें से किसी में उनका आग्निवंशी होना नहीं लिखा। 'पृथ्वीराजविजय' में जगह-जगह उनको सूर्यवंशी' वतलाया हैं।

<sup>(</sup>१) काकुत्स्थमिद्याकुरघू च यहघतपुरामवित्त्रप्रवरं रघोः कुलम्।

पृथ्वीराज से पूर्व अजमेर के चौहांनों में विग्रहरांज (वीसलदेव चौधा) धड़ां विद्वान श्रीर वीर राजा हुआ, जिसने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर स्थापित किया था। उसमें उसने अपना रचा हुआ 'हरके लिनाटक' तथा श्रीमें राजकवि सोमें इसने अपना रचा हुआ 'हरके लिनाटक' तथा श्रीमें राजकवि सोमें इसमें उसने अपना रचा हुआ 'हरके लिनाटक' को शिलाओं पर खुदाकर रखवाया था। वहीं से मिली हुई एक बहुत बड़ी शिला पर किसी अज्ञात कि के बताये हुए चौहानों के इतिहास के किसी काव्य का गार्रिक श्री खुदा है। इसमें भी चौहानों को स्पूर्वशी ही लिखा है'। वि० सं० १४६० (ई० स० १३६६) के श्रीसपास ग्वालियर के तबर राजा वीरम के दरबार में प्रतिष्ठा पाये हुए जैन-विद्वान नयचे इस्ति में 'हमीरमहाकाव्य' नामक चौहानों के इतिहास का ग्रंथ रचा, जिसमें भी चौहानों को स्पूर्वशी होना माना है'। अतएव स्पष्ट है कि वि० सं० की १६ वी शताव्ही के पूर्व

कलाविप प्राप्य सचाहमानता प्रस्टितुर्यप्रवर वसूव तत्।। र । ७१॥

भानीः प्रतापीनिति । तत्वन्गोत्रगुरोनिजेन नृपतेजेन्ने सुतो जन्मना ॥ ७ । ५० ॥ सुतोप्यपरगाङ्गेयो निन्येस्य रविसूनुना । उन्नति रविषशस्य पृथ्वीराजेन पश्यता ॥ ८ । ५४ ॥

श्विराजविजयमहाकाव्यं।
देवेर रिवः पातु वः ॥ ३३ ॥
तस्मात्समालंवं(व) नदंडयोनिरभूजजनस्य स्वलातः स्वमार्गे।
वंशः स दैवोद्धासो नृपाणामनुद्गतेनोष्ठ्याकीटरंघः ॥ ३४ ॥
समुतिथतोकीदनर्पययोनिरूपन्नपुन्नागकदंवं(व)शाखः।
आश्चर्यमंतःप्रसारकृशोयं वंशोर्थिनां श्रीफलातां प्रयाति ॥ ३५ ॥
आधिव्याधिकृवृत्तदुरगीतिपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते।
सप्तदीपमुजो नृपाः सममविज्ञस्वाकुरामादयः। ॥ ३६ ॥
तिसन्नश्यारिविजयेन विराजमानो राजानुरंजितजनोजनि चाहमानः।

<sup>(</sup>२) 'इमीरमहाकास्य', सर्ग १।

चौहात श्रपने को अग्निवंशी नहीं मानते थे।

शक सं० ४०० (वि० सं० ६३४=ई० स० ४७८) से लगाकर वि० सं० की १६ वीं शताब्दी तक सोलंकियों के अनेक दानपत्र, शिलालेख तथा कई पेतिहासिक संस्कृत प्रथ मिले, जिनमें कहीं उनका अग्निवंशी होना नहीं लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनका चद्रवंशी और पांडवों की संताब होना जगह-जगह बतलाया है ।

वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१४) से लगाकर वि० सं० की १४ वीं शाताब्दी के पीछे तक मतिहारों (पड़िहारों) के जितने शिलालेख, दान पत्रादि मिले उनमें कहीं भी उनका अग्निवंशी होना नहीं माना। वि० सं० ६०० (ई० स० ८४३) के आसपास की ज्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोजदेव की बड़ी प्रशस्ति में प्रतिहारों को सूर्यवंशी शतलाया है। पसे ही वि० सं० की दसवीं शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कि राज्य शेखर ने अपने नाटकों में अपने शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भयनरेन्द्र) को, जो उक्त मोजदेव का पुत्र था, 'रधुकुलतिलक' कहा है।

<sup>(</sup>१) सोवंकियों की उत्पत्ति के विषय के जो जो प्रमाण उनके शिलावेकी, दानपत्रों और ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में मिले ने सब मैंते 'सोवंकियों के प्राचीन इतिहास' के प्रथम कारा में प्र०३ से १३ तक एकत्रित किये हैं।

<sup>(</sup>२) मन्त्रिक्षानुक्षकुर्थ (त्रथ) मृत्यप्रथवः इसापात्तकत्पद्रमाः ॥२॥
तेषां वंशे सुजन्मा क्रमनिहतपदे धाम्नि वज्रेषु घोरं
रामः पौत्तस्यहिन्छं (हिंसं) खतिविहितसमित्कर्म चक्रेषताशैक्ष
क्षाध्यस्तर्थानुजोसौ मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये
सीमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरस्यविधर्यः प्रतीहार स्त्रासीत् ॥ ३ ॥
तद्वंशे प्रतिहारकेतन्मृति त्रैत्वीक्यरक्षास्पदे
देवो नागमटः पुरातनमुनेर्मूर्तिब्बंमूवाद्भतम् ।
'आक्रिंगलांजिकत्वसर्वं धाँव् इंडिया', एन्युक्रकरिपोर्ट; ई०स० १६०३-४, ए० रह०व

<sup>(</sup>३) रघुकुखतिलको महेन्द्रपालः ('विद्रशालसंतिकां, १।६)।

उपर उद्भृत किये हुए प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार पहले अपने को अधिवंशी नहीं मानते थे, केवल 'पृथ्वीराजरासा' बनने के पीछे उसी के आधार पर वे अपने को अधिवंशी कहने लगाये हैं।

अब रहे परमार । मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज, अमो-घनके) के समय अर्थात् वि० सं० १०२८ से १०४४ (ई० स० ६७१ से ६६७) के आसपास होनेवाले उसके दरबार के पंडित हलायुध ने 'पिंगलस्त्रवृत्ति' में मुंज को 'नहात्त्रन' कुल का कहा है । नहात्त्रत्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में उन राजवंशों के लिए होता रहा, जिनमें नहात्व और स्नत्व दोनों गुण विद्यमान हों या जिनके वंशज स्नतिय से नाहाण हुए हों। मुंज के

देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामिशः।

'बालभारत': १। ११।

तेन (=महीपालदेवेन) च रघुवंशमुक्तामिश्वनाः (बाबभारत)। भहीपाल महेन्द्रपाल का पुत्र थाः।

( 🕩) ब्रह्मन्त्रत्रुतीनः प्रतीनसामन्तचक्रनुतचरश्यः 🏗

ł

1

į

ł

सकतासुकृतैकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जिश्चरं जयति ॥ 'पिगबस्त्रवृत्ति'।

(२) देवपादी से मिले हुए बंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिजालेख में तक राजा के पूर्वजों का चंदवंशी होना और राजा सामंतसेन को ब्रह्मवादी और 'ब्रह्म-क्षत्रियंकुल' का शिरोमिश कहा है—

> त्तिमन् सेनान्ववाये प्रतिष्ठुभटशतीत्सादनम् (म्)ह्मवादी । सः म्र (म्)ह्मक्तियाणामजनि कुलिशिरोदामसामन्तसेनः।

ए. हं, जि. १, ५० ३००।
मत्य, वायु, विष्णु और मायवत पुराणों में पौरव (पांडु) वंश का वर्णन करते
हुए भंतिम राजा जेमक के असंग में जिला हैं कि पुरुवंश में २५ राजा होंगे। इस संबंध
में प्राचीन ब्राह्मणों का कथन है कि ब्रह्मचन्न (ब्राह्मण और चन्निय) को उत्पन्न करने-वाजे तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस इस में श्रीतम राजा चेमक होगा—

ब्रह्मचत्रस्य यो योनिर्वशो देवर्षिसत्कृतः । चेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कली ॥ समय से पीछे के शिलालें खों तथा पेतिहासिक पुस्तकों में परमारों के मूल-पुरुष का आवू पर बलिए के अग्निकंड से उत्पन्न होना अवश्य लिखा शिलता है, परंतु यह करपना भी इतिहास के अधकार में पीछे से कीं हुई प्रतीत होती है। परमारों के शिलालें में उक्त वंश के मूलपुरुष का नाम धूमराज मिलता है। धूम अर्थात् धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है। शायद इसी पर परमारों के सूलपुरुष का अग्निकुएड से निकलना और उसके आग्निवंशी कहताने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई हो तो आश्चर्य नहीं।

सारांश यह है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार तो वि० सं० की रूद वी शताब्दी लक अपने को अग्निवंशी मानते ही नहीं थे और राजा मुंज के समय तक परमार भी जहाद्या कहे जाते थे, न कि अग्निवंशी। ऐसी दशा में 'पृथ्वीराजरासे' का सहारा लेकर जो विद्वान इन चार राजपूत वंशों का वित्रय होना नहीं मानते यह उनकी हरधमी है, वास्तव में ये राजा पूत भी प्राचीन चित्रय जाति के ही वंशवर हैं।

राजपूरों के रीति-रिवाज अन्य विदेशी जातियों से मिलते जुलते होने के कारण कर्नल टॉड आदि योरोपियन विद्यानों ने उनको शक आदि विदेशी जातियां मानने में जो प्रमाण दिशे हैं, उनका निराकरण तो हम अपर

जैसे सूर्यर्दश में माधाता के वैशाज विष्णुवृद्ध, हरितादि चत्रिय बाह्यण हो गये उसी तरह चंद्वंश में विश्वासित्र, अरिष्टलेक आदि चत्रिय भी ब्रह्मल के प्रति से ।

<sup>&#</sup>x27;मत्त्यपुराण'; श्रन्थाय ४०, श्ली॰ मम । 'वायुपुराण', श्र० ६६, श्ली॰ २०म ७६। 'विष्णुपुराण'; श्रेश ४, श्रम्थाय २०। 'भागवत'; सर्ग ६, श्र० २२, श्लो॰ ४५-४४। यहां ब्रह्मक्षत्र शब्द से यही श्रामिश्राय है कि 'ब्राह्मण श्लीर सन्त्रियगुण्युक्त'; स्र्यार्त, जैसे सूर्यदेश में मांधाता के वंश्रत विद्यालक करिकारि क्रिकेट क्राह्मण हो उसी वसी

<sup>(</sup>१) श्रीघूमराजः प्रथमं वसूव भूवासवस्तत्र नोंद्रवंशी । "॥३३॥ भाव पर के तेजपान के मंदिर के बि॰ सं॰ १२८७ के शिवानेस से

त्रानीतघेन्वे परिनर्जयन मुनिः स्वगीत्रं परमारजातिम्।' तस्मै ददानुद्धतमूरिमार्थं तं घौमराजं च चकारं नामा ॥'

भाव के नीचे के गिरवर गांव के पासवाले पार्टनारायण के संबिर की बि॰ संध्य १३४४ की प्रशास्त की बाप से ।

कर चुके, अब हम नीचे महाभारत और कौटित्य के 'अधेशास्त्र' से कुछ उदाहरण उस समय के रीति-रिवाजों के देते हैं, जब कि शक, कुशन आदि विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर अधिकार ही नहीं हुआ था। उनमें से कई रीति-रिवाज अब तक भी राजपूर्वों में विद्यमान हैं।

महाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बढ़े नगरों के ऐसे ही गढ़ों के सारों आर उंसी असी दीवारें बनवाकर उनके गिर्दे जल से भरी हुई गहरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के अंत पुर पुरुषों के निवासस्थानों से अलग बनते थे, जिनमें विस्तीर्थ मैदान, उद्यान और की डास्थान भी होतें थे। स्वित्रय रमिष्यों के लिए परदे का रिवाज इंतना कड़ा न था जितना कि आज है। क्र्रता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट कर अंत पुर की रखी निमित्त उनकी नपुंसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मद्य आदि नशीली चीज़ों की निरोध किया जाता और मद्य की दुकानों और वेश्याओं वर्ष कड़ा निरीस्तिए रहता थी।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से पाया जाता है कि उस समय घूपघड़ी और नालिकाएँ रक्की जाती थीं। रात में पहर रात के ओसपास तुरही बजने पर राजा स्पनगृह में जाता और मात काल तुरही का शब्द होने पर उट जाता था। योगी और जादूगर सदा मसन्न रक्के जाते थे। अत पुर के बारी और ऊंची ऊंची दीवार होती, दरवाज़ों पर देवताओं की मूर्तिया बनाई जाती, महलों में सुरंग होती और कितने एक तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास होने से उनपर अमल किया जाता था। शंख्यारी खिया अत पुर की रहा के लिए रहती और स्वयं राजा के शरीर की सेवा भी प्रायः खिया ही किया करती थीं। अत पुर में कुल प्रयंच चला करते थे। राजा की सवारी के

<sup>(</sup>१) मीर्य राजा चहुगुंह के दरबार में रहनेवाली यूनानी राजेंदूत मैगास्थिनीज़ जिसता है—'राजा के शरीर की रखा की भीर कियों पर रहती है। जब राजा महेल से बोहर जाता तब भी बहुतसी किया उसके शरीर के निकट रहती और उनके घेर के बाहर माला धारण किये पुरुष रहते थे' (इ. एँ, जि. ६, एँ० १३२)। कोलिदास के शांकृतन नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शक्तधारी किया साथ रहती थीं ( 'अभिज्ञानशाकुंतननाटक', एँ० १७१)। इन कामा के निष् बहुत

समय मार्ग में दोनों ओर पुलिस का प्रवन्ध रहता और गौओं के चरते श्रीर तपस्वियों के रहने के लिए नगरों और गांवों के आसपास भूमि छोड़ी जाती थी। शिकार के लिए जंगल रिलत रहते थे। नगरों के चारों ओर एके कोट वनवा कर उनके गिर्द खाई खुदबाई जाती थी। मार्गों में पत्थर पाटे जाते थे। गढ़ के दरवाज़े पर मिन्न मिन्न देवताओं की मूर्तियां रहती थीं, वेश्याप राजा के साथ रहतीं, राजा की वर्षग्रंथी पर केदी छोड़े जाते और मूत्रेयों की पूजा होती थी। दास दासियों का कय-विक्रय होता, परंतु आर्य जाति के स्त्री पुरुष दास नहीं वनाये जाते थे?।

यहां तक विस्तार के साथ यह वतलाया जा चुका है कि राजपूर, प्राचीन इतियों के ही वंश्वार हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रमाण्यत्य है। अब महाभारत आदि के समय में इतियों के राज्य-प्रवंध, युद्धप्रणालीं, युद्ध के नियम आदि का संदोपः से उद्धेस कर अन्त में इतिय जाति की अवनित के कितनेक मुख्य-मुख्य कारणों का दिग्देशन माक कराते हैं।

राज्यप्रवंध और न्याय का काम राजा आठ मुख्य मंत्रियों की सलाह से चलाते थे (वही अठकौशल अव तक राजपूताने में प्रसिद्ध है)। ये मंत्री प्रधान, सेनापित, पुरोहित, गुप्तचर विभाग का अध्यक्त, दुर्माध्यक्त, न्याया श्रीश, आयव्ययाधिपित (आमद खर्च के विभाग का द्वारोगा) और महासांकि विप्रहिक (दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने का अधिकारी) थे। इनके अतिरिक्त ज़िलों के हािकम तथा प्रजा के सब वर्णों के श्रेष्ठ पुरुष भी राजसमा में संमिलित रहते थे। महाभारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन दरबार में आकर न्याय करता था और उसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा भी रहती थी, जिसमें ४ वेदवित तथा सदाचारी गृहस्थ ब्राह्मण, द बलवान, सी बियां यवनादि देशों से भी लाई जाती थीं। वाण्मह की 'कादंबरी' से भी पाण जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली अर्थात स्वान कराने, पान किवाने, चंवर करनेवाली बियां ही होती थीं।

(१) कैटिल्य के 'अर्थशास' का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होचुका है। पाठक उसमें भिन्न भिन्न स्थलों पर इन वार्तों को देख लें।

एवं शस्त्रकुशल संत्रिय, २१ धनवान वैश्य और पवित्र तथा विनयसम्पत्न ३ श्रद्ध सम्मिलित रहते थे । यह केवल न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के प्रवन्ध से संबंध रखनेवाली सभा भी थी। राग-द्वेष को छोड़कर धर्माचरणः करता, कार्य में शिथिलता न करना, मदोन्मत्त होकर विषय-भोग में न पड़ना, शूरवीर होना, दानशूर बनना परंतु क्रुपात्र को दान न देना, नीच पुरुषों की संगति न करना, ख्रीसेवन में सदा नियमित रहना, सदाचारियों का सम्मान करना श्रौर दुराचारियों को दंड देना, समय को श्रमूल्य सम-भना, प्रजा के कल्याएकारी प्रयत्न सदा सोचना श्रीर उनको कार्य में परिणित करना, योग्य और कार्य-कुशल पुरुषों को अधिकार देना, ज्यापारी और कारीगरों की सहायता कर व्यापार और कलाकौशल की सदा उन्नति करना, प्रजा पर ऐसे करों का न लगाना जिनसे इसे कुछ हो, आलस्य को पास न फटकने देना एवं विद्या और धर्म की उन्नति करना इत्यादि राजा के मुख्य ३६ गुण माने जाते थेर। राजा का श्रंतिम मुख्य कर्त्तव्य यही था कि वह ईश्वर का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क्रदम बाहर न रक्खे क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य श्राधारस्तंभ सत्य ही है। यदि राजा सत्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रजा भी उसका अनुकरण करेगी क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा'।

यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संचित्र विवेचन है अब सेना और युद्धसंबंधी प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। सेना चार प्रकार की होती थी—पदाति (पैदल), अश्व (घुड़सवार), गज (हाथी-सवार), और रथ। इसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। हाथी ऐसे सधाये जाते कि उन्हें मतवाला कर उनकी गुंडों में दुधारे खड़ दे शत्रुओं पर पेल देते थे । प्रत्येक सैनिक को अपने-अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करने के

<sup>(</sup>१) 'महाभारत'; शांतिपर्व, अध्याय द१।

<sup>(</sup>२) इन ३६ गुर्खों का विवेचन 'महामारत' के शांतिपर्व में किया है। देखों 'हिंदी महामारत मीमांसा', पृ० ३१०।

<sup>(</sup>३) प्राचीन काल में हाथी सेना के मुख्य झंग समसे जाते थे। अग्रभाग में

यास्ते वर्षी तक सैनिक शिक्ता दी जाती थीं। सेना को वेतन नियंत समय पर श्रीन तथा रोकड़ के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सौ एवं हज़ार योद्धाओं पर एक एक श्रफ़सर श्रलग-श्रलम रहता थीं। व्यूहरचेना श्रीधीत्

थोंदे थोंदे अंतर से उनकी पंक्षि बांधकर बीच में और बाजू पर पैदक धनुधारी रमले लाते थे। राजा भी युद्ध के समय प्रायः हायी पर ही सर्वार हुँखा करते थे। प्रास्त जैबे सिकेंद्र से लंदा तर्वे उसने प्रपने हाथियों की पंक्ति भागे की तरफ्र लगांकर एक एक सी पुरंट के अंतर पर उन्हें खंडे कर उनके पीछे व बीर्च में पैदली की स्वला था । पैदली के दोंनी स्रोर स्वार स्रोर उनके आगे रथ थे। सिकंदर ने पहले शतु के वार्ज पर हमला किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य साग में ग्रागई; धुबुस्वारी पर धावा होने से वे भी घवराकर हाथियों के पास चले आये । महावतों ने हाथियों को दुरमन के बढ़ते हुए सवारी पर हूला, परंतु यूनानियों ने उनको तीरों की मार से रोका और सकरी पर भी तीर चलांना शुरू किया। जब हाथिया पर चारा श्रीर से बांगा की बाज़ार होने क्ती और अर्थि तो शत्रु की मार और पींके अपनी सेनी का उमार होने से उनकी बार्य बंदनें को स्थान न मिला, तब तो भयभीत होकर वे पीछे मुद्दे । उन्होंने शतुंश्री की अपेक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई और वे अधार्श्वध उनको गूंधते, हटाते और इच-जते हुए पीछे इटने जरे। महावत तीरों की, मार से गिरा दिये गये और निरंकुश हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालित कर दिया । उसी यक सिकंदर ने सामूहिक रूप से धावा करके विजय प्राप्त करकी और हाथी पर सवार राजा पारस वापन होने पर बंदी बना लिया गया ( मैक् क्रिंडल; 'दी इन्वेज़न ओव् इंडिया बाई प्रतिप्रीडिर दी ग्रेट'; ए० १०२-३")। युद्धकाल में राजा और सेनापतियों का हीथी सवार होकर राजिचिहीं को साथ रखना भी अनेक जदाइयों में राजपूतों की हार का कारण बन गया, क्योंकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना लच्य बना लेते, और एक सेनानायक के मारे जाने या उसके वाहन के सुद जाने से सारी सेना पीठ दिखा देती थी। सिंघ का राजा दाहिर हाथीं पर सवार होने ही से घायल हुआ और उसके हाथी के भड़ककर भागने से उसकी सेवा भी भाग निकली । महसूद गुजनवी के साथ लाहीर के राजा अनेद्रपाल के युद्ध में राजा का हाथी मागा, जिसपर सारी सेना ने पीठ दिखाई। हाथी सवार होने ही से कन्नीज का राजा जयचंद्र गहरवार श्रासानी के साथ शत्रुं का खब्य वन गया। बयाने के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सोगा भी हाथी पर सवार था। शत्रु ने तांक कर तीर मारा, जिससे महाराणा घायल हुआ श्रीर वांबर की फ़तह हो गई। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । मुसलमान बादशाह भी प्रायः छड़ाई के वक्त हाथी पर सवार हुआ करते थे, परंतु अब तो हाथियों का युद्ध में उपयोग ही नहीं रहा।

क्रवायद भी सिखलाई जाती और चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि (बार-बरदारी ), नौकर, जासूस और दैशिक भी रहते थे। पैदल सेना के आयुष धनुष-बाख, ढाल-तलवार, भाला, फरसा, तोमर (लोहे का इंडा) श्रादि थे। गदा केवल इंद्रयुद्ध में काम आती थी। घुड़सवारों के पास तलवार 'श्रीर बरखे रहते थे। रथी श्रीर महारथी रथीं पर सवार होते श्रीर कवच 'धारण करते थे। उनके धतुष पुरुष-नाम के और बाण तीन-तीन हाथ लंबे होते थे। बाणों के फल बहुत तीच्या और भारी होते जो लोहे की मोटी चह्रों तक को बेध कर बार हो जाते थे। ब्रह्मों में श्रग्न्यस्त्र, वायवास्त्र, विद्युतास स्रादि के नाम मिलते हैं। अस्त्रविद्या का जाननेवाला स्नास्त्रविद् पर अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करता था। रथ दो पहियों के होते श्रीर उनमें चार घोड़े जुतते थे। उनके शिखरों पर भिन्न-भिन्न चिह्नोंवाली पताकाएं रहती थीं। रथी के पास बाग, शक्ति आदि आयुधों का संप्रह रहता था। रथी या महारथी श्रपने सिर पर लोहे का टोप, शरीर पर कवच, हाथों पर गोधांगुलीत्रास और श्रंगुलियों की रचा के लिए भी श्रावरण रखता था। सारथी भी कवचादि से सुरिवत रहता था। रथी या सेनापति सेना के आगे रहता और आयः दोनों पच के सेनापतियों में

<sup>(</sup>१) रथों का युद्ध समभूमि में होता था। सिकंदर के साथ परिस जब छदा तो उसकी सेना में रथ भी थे। "राजा ने यूनानियों को रोकंने के वास्ते एक सी रथ और १ हज़ार श्रश्वारोही आरो भेजे। प्रत्येक रथ में ४ घोदे जुते थे और उसके साथ ६ आदमी थे, जिनमें से दो तो हाथ में ढाज पकड़े, दो दोनों और अनुष लिये खड़े थे, और दी सारथी थे। ये सारथी भी जदनेवाले होते थे। युद्ध आरंभ होने पर ये घोड़ों की बागें छोद हाथों से शत्रु पर माले फेंकने जगते थे। युद्धकाज के पहले वृष्टि हो जाने से कीचढ़ के कारण रथ आसानी के साथ इधर-उधर युद्ध नहीं सकते थे आदि" (मैक्- किंडल; इनवेजन श्राव इंडिया बाई श्रवेक् ज़ैंडर दी ग्रेट; ए० २०७-८)।

भारत युद्ध में रथ के घोड़े तो ४ ही जुतते, परंतु उसमें एक ही धनुधर और एक सारथी रहता था। दो चक्ररचक अठबता साथ रहते, जो महारथी के रथ के साथ-साथ दोनों बाजू दूसरे दो रथों में बैठे चलते थे। यूनानियों के ब्रामे के पीछे भारतीय सेना में रथ रखने की रीति लुप्तप्राय होती गई।

इंद्रयुद्ध भी हुआ करता थीं।

युद्ध के नियम वंश्वेहुए थे और नियमानुकूल युद्ध धर्मयुद्ध कहलाता था। विषित्य और कर्णी (आंकड़ेदार) वाणों का प्रयोग नहीं किया जाता था। रथी से रथी, हाथी से हाथी, अश्व से अझ और पैदल से पैदल लड़ते थे। दोनों योद्धाओं के शख समान होते। दुःखाकुल स्थिति में शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता था; भयमीत, पराजित और पलायन करनेवाले को नहीं मारते थे। प्रतिपत्ती का शख मंग हो जाय, धनुष की प्रत्यंचा हूट जाय, योद्धा का कवच निकल पड़े अथवा उसका वाहन नष्ट हो जाय तो उसपर शख नहीं चलाया जाता था। सोते हुए, थके हुए, प्यासे, भोजन या जलपान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर बार नहीं किया जाता था। युद्ध के समय कृषिकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचारें जाती और न प्रजा को दुःख दिया जाता था। युद्ध में घायल हुए शत्रुओं को या तो उनके कटक में पहुंचा देते या विजेता उनको अपने यहां लाकर उनके घावों की मरहमपट्टी करवाता और चंगे होने पर उन्हें मुक्त कर देता। कहीं कहीं इन नियमों का उद्धंघन होना भी पाया जाता है, परंतु पेसे ज्वाहरण कम मिलते हैं और वे निद्नीय सममें जाते थे।

इनमें से बहुतरे नियम राजपूत जाति में मुगल राज्य के प्रारंभकाल के आसपास तक पाये जाते थे, जेसे चित्तोड़ के महाराखा सांगा ने मालवे के सुलतान महमूद जिलजी (दूसरे) को युद्ध में परास्त किया, सुलतान घायल होकर रणलेत में पड़ा था, जिसकी उठवा कर वह अपने डरे में लाया और उसका इलाज करवाया। आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य पर विठा दिया। जब आंबेर का छुंवर मानसिंह महाराखा अतापसिंह पर बादशाह अकवर की तरफ से फौज लेकर आया तो उसकी सेना का पड़ाव महाराखा की सेना से कुछ ही कोस के अंतर पर था। युद्ध छिड़ने के पूर्व छुंवर मानसिंह एक दिन थोड़े साथियों सहित शिकार को गया था, जिसकी सचना गुप्तचरों ने महाराखा के पास पहुंचाई और सामतों जे निवेदन

<sup>( )</sup> हिंदी महाभारत मीमांसा; प्र॰ ३४००

किया कि अच्छा अवसर हाथ आया है, अवश्य शत्र को मार लेना चाहिये; परंतु वीर राणा ने यही उत्तर दिया—'इस तरह छल और दग्ना के साथ शत्रु को मारना शरवीर चत्रियों का धर्म नहीं है।'

स्तियों का मुख्य धर्म आपत्काल में राष्ट्र के निर्मित्त शत्रु से संग्राम कर प्रजा की रहा करना और विजय किये हुए देशों का नीतिपूर्वक शासन कर वहां की प्रजा को भी सुखी बनाना था। युद्ध में लड़कर मरने को स्तिय परम सौभाग्य और रणकेत से भागने को अत्यंत निंदनीय समस्तते थे। इस विषय का महाभारत से एक ही उदाहरण नीचे उद्धृत किया जाता है:--

'संजय नामक एक राजपुत्र पर सिंधुराज (सिंध के राजा) ने आकमण किया। शत्रु की वीरहाक और शस्त्रों की खनखनाहट से भयभीत हो
संजय रणभूमि से भागकर घर में आ बैठा और निराशा के पंक में पड़कर
ग्रोते खाने लगा। जब उसकी वीरमाता विद्वला ने अपने पुत्र की यह दशा
देखी तो उत्साहबर्दक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसको उपदेश दिया
कि 'मतुष्य को अपने ब्रास्तविक धर्म, धर्म, पुरुषार्थ और हढ संकर्प से
कभी मुख न मोड़ना चाहिये। परतंत्र और दीनहीन बनने के बराबर दूसरा
कोई पाप नहीं है। उद्योग पर ही अपने जीवन का आधार रखकर सदा
कर्मयोग का ही साधन करता रहे और अभीष्ट लिद्ध करने में प्राणों की भी
परवाह न करे। आलसी, कायर और निरुद्यमी अपने मनोरध के सफल
होने की आशा स्वयन में भी नहीं कर सकता है हत्यादि'।

दिन्त में बादामी के सोलंकी राजा पुलकेशी के वर्णन में चीनी यात्री हुएन्संग लिखता है—"राजा जाति का चित्रय है, उसका नाम पुलकेशी (पु-लो-कि-शे) है, उसके विचार और कार्य उदार हैं, उसके उपकार के कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता है और उसकी प्रजा पूर्ण विनय के साथ उसकी आजा का पालन करती है। इस समय शीलादित्य (कन्नोज का राजा श्रीहर्व, (हर्षवर्द्धन) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय

<sup>(</sup>११) महाभारतः उद्योगपर्वः अध्याय १३३-३६:।

कर लिये हैं, और दूर-दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु केवल इस देश( महाराष्ट्र )वाले ही उसके अधीन नहीं हुए। यहांवालों को दरह देने श्रीर श्रधीन करने के लिए उसने श्रपने राज्य के पांचों विभागों का सैन्य एकत्र किया, सब राज्यों के बहादुर सेनापतियों को बुलाया और वह स्वयं लश्कर की हरावल में रहा, तो भी यहां के सैन्य को जीत न सका। यहां कें लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊंचे, स्वभाव के कठोर बदला लेने-वाले, उपकार करनेवालों का अहसान माननेवाले श्रौर शत्रु के लिए निर्दयी हैं। वे अपना अपमान करनेवालें से बदला लेने में अपनी जान तक भोंक देते हैं, परंतु यदि तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसको मदद देने की त्यरा में वे अपने शरीर की कुछ पर्वाह नहीं करते। यदि वे बदला लेना चाहें तो शञ्ज को पहिले से सावधान कर देते हैं, फिर दोनों शस्त्र धारण कर एक दूसरे पर भाले से हमला करते हैं। जब एक भाग ं जाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण में आ जाने पर मारता नहीं। यदि कोई सेनापित युद्ध में हार जाय तो उसको दंड नहीं देते; किन्तु उसको स्त्री की पोशाक भेट करते हैं, जिसपर उसको स्वयं मरनाः पड़ता है। देश ('राज्य') की श्रोर से कई सौ वीर योद्धा नियत हैं; जो युद्ध समय प्रथम नशा पीकर मत्त हो जाते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुष द्याथ में माला लेकर ललकारता हुआ १०००० आदिमियों का सामना करता है। यदि उनमें से कोई योद्धा मार्ग में चलता हुआ किसी आदमी को मार डाले तो उसको सज़ा नहीं होतीं। जब वे बाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तब: श्रपने श्रागे ढोल बजाते जाते हैं, सैंकड़ों हाथियों को नशे से मतवाला कर उनको भी लड़ने के लिए ले जाते हैं। वें लोग पहिले नशा कर लेते हैं, फिर एक साथ आगे बढ़कर हर एक चीज़ को वर्वाद कर देते हैं, जिससे कोई शत्रु उनके आगे नहीं उहर सकता । ।"

मुगल बादशाहों की अधीनता में राजपूतों ने बलख, बुखारा, काबुल, कंदहार आदि दूर-दूर के देशों में जाकर फतह के डंके बजाये और बहे-बहे

<sup>(</sup>१) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम साग; पृ० ३४-३४।

धीरता के काम किये हैं। सच कहा जावे तो मुगलिया राज्य का प्रताप चढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां बादशाह ने ईरानियों से क़ंदहार खाली कराने के वास्ते बड़ी सेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के मुवाफिक राजपूत हरावल में थे। 'बादशाहनामें' में लिखा है—'हरावल में बहादुर राजपूत रक्खे गये हैं, जो घोर संम्राम में, जहां बड़े-बड़े वीरों के चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं'।'

यह तो निर्विवाद है कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य विद्यमान थे और उनमें परस्पर लड़ाई भगड़े चला करते थे. परंतु इतना श्रवश्य था कि यदि कोई राजा श्रपना बल बढ़ाकर अन्य राजाओं को विजय कर लेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता और न उनकी श्राभ्यंतरिक स्वतंत्रता में बाधा डालता था, केवल खिराज या भेट रूप में विजेता को नियत कर दे देना ही उनकी श्राधीनता का सूचक था। इसके अतिरिक्त आपस का वैर विरोध मिटाकर मेल करने के लिए यह रीति भी प्राचीन काल से चत्रियों में चली आती थी कि वे एक दूसरे के साथ विवाह संबंध जोड़कर वैरभाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस ने मौर्यवंशी महाराजा चंद्रगुप्त को अपनी कन्या व्याहकर वैर मिटाया। जब सिकंदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मह्नोई और जुद्रक नाम की स्वतंत्र चत्रिय जातियों में पहले से विरोध चला आता था, परंत् विदेशी शत्रु का सामना करने के लिए वे जातियां परस्पर विवाह संबंध जीइकर एकता के सूत्र में बंध गई, अर्थात् हरएक ने इस-इस हज़ार कन्याएं एक दूसरे को ब्याह दीं । परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी रहने पर भी जब कोई बाहर का शञ्जदेश पर या किसी राज्यविशेष पर

<sup>(</sup>१) वादशाहनामा; श्रौर मुनशी देवीप्रसादका 'शाहजहांनामा'; भाग २, ५० १२।

<sup>(</sup>२) मैक्किंडल; दी इन्वेज़न ऑव् इंडिया बाई अलेग्लेंडर दी ग्रेट; ए० २८७। राजपूर्तों में प्राचीन काल से अब तक यह रीति चली आती है कि भिन्न वंश के साथ का वैर लड़कियां व्याहने से भिटाया जाता है और एक ही वंशवालों का प्रस्पर अफीम पिलाने से ।

आक्रमण करता तो छोटे बड़े प्रायः सभी राजा मिलकर उसका सामना करते थे। जब सुलतान महमूद गृज़नवी ने लाहोर के राजा अनंदपाल पर चढ़ाई की तो उस वक्त दूर-दूर से कई दूसरे राजा भी सेना सहित अनंद-पाल की सहायता को आये; इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तरों की प्रजा और हिन्दू महिलाओं ने भी हिन्दू राज्य की रज्ञा के निमित्त अपने बस्नालंकार तक बेच धन एकत्र कर सहायतार्थ भेजा था । ऐसे ही सुलतान शहाबु-हीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता पर कई हिन्दू राजा महाराजाओं ने मिलकर विभ्रमी शत्र से युद्ध किया था। पठानों की बादशाहत में तो यह प्रथा न्यूनाधिक प्रमाण में बनी रही, परंतु अंत में मुग़ल बादशाह अकबर की मेदनीति ने परस्पर के मेल मिलाप के इस बंधन को तोड़ दिया और शाही दरबार के प्रलोभनों में फंसकर राजपूतः मुग़लों की आधीनता में उलटा अपने भाइयों के साथ शत्रुता का वर्तक कर उन्हीं को नष्ट करने लगे। फिर तो उस संगठन का मूलोच्छेदन ही हो गया।

राजपूतों में क्षियों का बड़ा आदर होंता रहा और वे वीरपतीं और वीरमाता कहलाने में अपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं का पातिन्त्रत धर्म, शरवीरता और साहस भी जगद्विख्यात है। इनके अनेक उदा-हरण इतिहास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां उद्धृत करते हैं—वीर-वर दाहिर देशपित की राणी लाड़ी की वीरता का वर्णन करते हुए फिरिश्ता लिखता है—'जब अरब सेनापित मुहम्मद विन क्रासिम ने युद्ध में सिध के राजा दाहिर को मारकर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और दाहिर का एक पुत्र विना युद्ध किये भाग निकला, उस समय उस (पुत्र) की वीरमाता लाड़ी कई हज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्मद कासिम से सरे मैदान लड़ी, फिर गढ़ सजकर वह वीरांगना शस्त्र एक देश से युद्ध करती हुई स्वर्गलोंक को सिधारी'।'

<sup>(</sup>१) बिगः, फिरिश्ताः, जि॰ १, पृ० ४६।

<sup>(</sup>२) बही; जि॰ ४, १० ४०६।

चौहान राजा पृथ्वीराज ने जब महोबा के बंदेल राजा परमार्दिदेव पर चढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस समय उक्त राजा के सामत श्राल्हा व अद्व वहां उपस्थित नहीं थे; वे यहते किसी बात पर स्त्रामी की अपसम्रता हो जाने के कारण कन्नीज के राजा जयचंद के पास जा रहे थे। पृथ्वीराज की सेवा से अपनी मजा का अनिष्ट होता देख चंदेल -राजा की राखी ने आरहा अदल को बुलाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने अपने साथ किये हुए पूर्व के अपमान का स्मरण कर महोबे जाना स्वीकार नहीं 'किया। उस समय उनकी चीर माता ने जो वचन अपने पुत्रों को सुनाये उनसे स्पष्ट है कि चत्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के कार्य श्रीर स्वदेशरज्ञा कें निमित्त अपने प्राणों से प्यारे पति और पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में भेजती थी। आल्हा अदल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के हेतु बोली—" हा विधाता ! तूने मुसको बांस ही क्यों न रक्ली। ज्ञिय धर्म का उल्लंबन करनेवाले इन कुपूतों से तो मेरा वांस रहना ही अच्छा था। धिकार है उन चत्रिय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो और आप खुख की नींद सोवें। जो ज़ित्रय मरने मारने से डर कर संकट के समय स्वामी की सहायता के लिए सिर देने को प्रस्तुत न हो जाय वह असल का बीज नहीं कहलाता है। हा! तुमने बनाफर वंश की सब कीर्ति डुवो दी ।"

महाराणा रायमल के पाटवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेवी का अपने पति के साथ टोडे जाकर पठानों के साथ युद्ध में पति की सहायता करना प्रसिद्ध ही है।

रायसेन का राजा सलहदी पूर्यवेषा (तंवर) जब सुलतान बहादुर-श्राह गुजराती से परास्त हो मुसलमान हो गया और सुलतान सुरंगें लगा-कर उसके गढ़ को तोड़ने लगा, तोषों की मार से दो बुजैं भी उड़ गई, तब सलहदी ने सुलतान से कहा कि आप मेरे वालवच्चों और स्त्रियों को न सताइये, में गढ़ पर जाकर लड़ाई वन्द करवा दूंगा। सुलतान ने मिलक-अली शेर नामक अक्षसर के साथ उसको गढ़ पर भेजा। उसकी राणी

<sup>(</sup>१) नागरीप्रचारियों सभा द्वारा प्रकाशित 'रासोसार'; ए० ४६१।

दुर्गावती ने, जो राखा सांगा की पुत्री थी, अपने पित को देखते ही धिका-एना शुक्त किया और कहा—'ऐसी निर्लद्धता से तो मरजाना ही अच्छा है, में अपने प्राण तजती हूं, यदि तुमको राजपूती का दावा हो तो हमारा वैर शत्रुओं से लेना।' राखी के इन वचनवाखों ने सलहदी के चित्त पर इतना गहरा घाव लगाया कि वह तुरन्त अपने भाई लोकमन (लोकमिख) 'और १०० संवंधियों समेत खड़ खोलकर शत्रुओं से जूम मरा। राखी ने भी सात सौ राजपूत रमिखयों और अपने दो बच्चों सिहत प्रचएड अग्निज्वाला में प्रवेश कर तन त्याग दिया'।

मारवाड़ के महाराजा जसवन्तिसिंह जब श्रीरंगज़ेव से युद्ध में हारकर फितिहाबाद के रखखेत से श्रपनी राजधानी जोधपुर को लौटा तब उसकी पटराखी ने गढ़ के हार बंद कर पित को भीतर पैठने से रोका था?!

इसी प्रकार शत्रु से अपने सतीत्व की रक्षा के निमित्त हज़ारों राज-पूत महिलाएं निर्भयता के साथ जौहर की धधकती हुई आग में जलकर भस्मीभूत हो गई, जिनके ज्वलंत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पिश्चनी और कर्मवती, चांपानेर के पताई रावल (जयसिंह) की राणियां<sup>3</sup>, जेसलमेर के रावल दूदा की रमिण्यां<sup>8</sup> आदि अनेक हैं, जो आगे इस इतिहास में प्रसंग-प्रसंग पर वत्लाये जायेंगे।

परदे की रीति भी राजपूतों में पहते इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि आज है। धर्में त्सव, युद्ध और शिकार के समय में भी राणियां राजा के साथ रहती थीं और राज्याभिषेक आदि अवसरों पर पित के साथ आम द्रवार में वैठती थीं। पीछे से मुसलमानों की देखा देखी परदे का कड़ा प्रवन्ध राजपूतों में होने लगा, और उन्हीं का अनुकरण पीछे से राजकीय पुरुषों तथा धनाढ्य वैश्य आदि जातियों में भी होने लगा।

<sup>(</sup>१) विगः, फिरिस्ताः, जि॰ ४, प्र॰ १२२।

<sup>(</sup>२) टाँडः राजस्थानः जि॰ २, पृ॰ ७२४: १८२।

<sup>(</sup>३) संहणोत नेगसी की ख्यात: जि॰ १, पृ॰ १६७।

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ २, प्र॰ ३०३-३०४।

राजपूर्तों में स्वदेशमिक और स्वामिधर्म ये दों उत्कृष्ट गुण प्राचीन काल से चले आते हैं। राजपूताने के इतिहास में पेसे सेकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं कि तन, मन और धन से अपने स्वामी का साथ देने और अपने देश की रचा करते में हज़ारों राजपूत सरदारों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये हैं। स्वामी का सामना करने या उसके साथ छूल करनेवाले के मस्तक थर इरामखोरी के श्रटल कलंक का टीका लग जाता, जिसकी राजपृत मात्र बड़ी गाली और भारी ऐब समसते हैं। स्वामी की आहा का पालन करते हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चूंडावत वंश के सलूंबर के रावत जीधसिंह ने विष मिला हुआ पान अपने मालिक के हाथ से बिना किसी आपत्ति के लाकर प्राण त्याग दिया। स्त्रामिधर्म में वंधे हुए सुप्रसिद्ध यकीड़ सरदार दुर्गादास आदि ने अनेक आपत्तियां सहकर भी अपने स्वामी महाराजा अजीतसिंह की रक्ता की। शेरशाह सूर के भय से मारवाड़ के राव मालदेव के रण्भू मि से हटजाने पर भी उनके सामत जैता व कूंपा ऋदि राठोड़ सच्दारों ने सहस्रों राजपूर्वो सहित समर्यगण में वीरगति पाई।

इसके खाथ यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एवं मानमर्यादा श्रादि का सम्बन्ध भी अपने सामंतों के प्रति श्रद्धितीय रहता था। अतः परस्पर के प्रीतिपूर्ण वर्ताव श्रीर सेवा से यह बंधत हद बना रहा, परन्तु अकबर बादशाह की मेदनीति ने इसको ढीला कर दिया, फिर तो शनै: शनैः वह प्रथा शिथिल होती गई, जिससे प्रेम, श्रद्धा, मक्ति और विश्वास का पुल दूर गया। राजा लोग समयानुकूल श्रयना स्वार्थ साधने लगे और सामंतगर्य खुल्लम् खुला राज्य की छत्रछाया से निकलकर स्वतन्त्र होने की चेष्टा करते लगे। नीतिशास्त्रों ने राज्य को एक शरीर कल्पित करके राजा, अजा, अमात्य और सामंतगरा आदि को इसका श्रंग वतलाया है। यदि इनमें से एक भी श्रंग रोगी, निर्वल या कर्त्तव्यहीन हो जाय तो वह राज्यक्षी सारे शरीर को निर्वेख बना देता है। निःसंदेह राज्य ही की ठंडी छाया में उसके सामंत दूसरे भवत विपक्तियों के उत्ताप, आतंक और आपितियों से बचे रहते हैं। जब राज्य ही की जड़ हिल जाय तो क्या उससे पृथंक् पड़े

हुए अंगोपांग अपनी कुशलता की आशा रख सकते हैं ? उदाहरण के लिए सुसलमानों के भारतीय महाराज्य ही को लीजिये। अवध, अरकाट, बंगाल और सिंध आदि के नवाब अब कहां हैं, जो दिल्ली के साम्राज्य से स्वतंत्र बन बैटे थे ? शिवाजी के बंशधर, एवं पेशवा की संतान और नागपुर के भोंसले आदि का क्या हुआ, जिन्होंने आएस के द्रेप से मरहटों के महाराज्य को ढीला किया था ? प्राचीन और अर्वाचीन अनेक उदाहरणों को सामने रखकर इतिहास इसकी साची दे रहा है कि बल प्रस्पर के समुदाय में हैं न कि पृथक्ता में।

भारत में जब तक प्राचीन श्राचार विचार, रीति रिवाज, राज्यपद्विति श्रीर शिकाप्रचार का कम बना रहा तब तक क्षत्रिय वर्ण ने भारतवर्ष ही का नहीं वरन दूर दूर के वाहरी देशों का राज्य भी श्रयने हस्तगत किया। उनकी सभ्यता, शिष्टता श्रीर प्रताप के सामने श्रन्यान्य जातियों ने सिर सुकाया श्रीर वे महाराज्य का श्रानंद लुटते रहे, परंतु पींछे से ज्यों ज्यों इस वर्ण में शिका का श्रमाव होकर स्वार्थपरायणता का मूल घुसा, देश में नाना धर्म श्रीर नाना जातियां वन गई, एक सूत्र में बंधी हुई प्रजा जात-पांत श्रीर मत-मतांतरों के सगड़ों के कारण पृथक् होकर एक दूसरे की वैरविरोध की दृष्ट से देखने लगी; राजा भी स्वधम का पन्न लेकर कभी-कभी श्रन्यधर्मावलंबियों पर अत्याचार करने श्रीर श्रपनी प्रजा को तुज्छ हिस देखने लगे एवं नीति श्रीर धर्म की अर्थादा का उद्धंधन कर उनके स्वेच्छाचारी बनने से श्रापस की फूट फैलकर रात-दिन के लड़ाई-सगड़ों से उनका बल पराक्रम जीण होता गया।

इसी तरह बहुविवाह की रीति भी संत्रिय वर्ण की संति का एक मुख्य कारण हुई। इस इतिहास में बहुविवाह से होनेवाली हानियों का उसेंख अनेक स्थलों में मिलेगा। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि अनेक पितयां होने से ही रामचन्द्र को बनवास हुआ और दशरथ के प्राण गये। महाराज अशोक के अधिक राणियां होने से मौर्य वंश के प्रतापी साम्राज्य की असनित की जड़ जमी, कन्नोज के प्रवल गाहदवाल (गहरवार) राज्य के विनाश का कारण भी महाराज जयचंद की अनेक पत्नियां होना माना जाता है। मारवाड़ के राव चूंडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही भगड़ा फैला। मेवाड़ के प्रतापी राणा सांगा के महाराज्य की ज्ञति का कारण भी बहुविवाह ही हुआ। कहां तक गिनावें राजपूत जाति का इतिहास ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है। इसी के कारण कई राजाओं के प्राण गये, कई निरपराधी वालक सौतिया डाह के शिकार वने और कई राज्य नष्ट-अष्ट हुए। एकपत्नीवत के धारण करने से ही रामचन्द्र 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहलाये थें। गृहस्थाअम का सच्चा सुख एक ही पत्नी से मिलता है, चाहे राजा हो या रंक। अनेक पत्नियां होने पर प्राकृतिक नियम के अनुसार सौतिया डाह का कुठार चला, चलता है और चलता रहेगा, जब तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का मूलोच्छेदन न कर देगी।

राजपूतों में दूसरीं बड़ी हानिकारक प्रथा मद्यपान की अधिकता है।
प्राचीनकाल के धर्मनिष्ठ चित्रय मद्यपान केवल ख़ास-ख़ास प्रसंगों पर या
युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस बला में वे इतने फंसे हुए नहीं थे
जैसें कि आजकल के । इस वारुणी देंबी की कृपा से ही यादवस्थली में
यादवों का संहार हुआ; अनेक राजा, महाराजा, सामंत-एवं अन्य राजपूत
अकाल कालकविलत हो गये, और अब तक होते जाते हैं। बल, वीर्य,
शौर्य और साहस का मच्चल करनेवाली इस राच्चसी का कूर कर्म और
भयानक परिणाम देंखते हुए भी इसकों छोड़ने के बदले वे इसपर अधिक
आसक्त होते जाते हैं। पहले उनके पीने के भिन्न-भिन्न प्रकार के मद्य जैसे
कि गौड़ी, माध्वी, माच्चिक, द्वाच, आसव आदि यहीं बनते थे, परन्तु
अब तो उनका स्थान बहुधा शेरी, शांपीन, पोर्ट, ओल्ड टॉम, विस्की और
मांडी आदि विदेशी मद्यों ने बहुधा ले लिया है।

सारांश कि स्वार्थपरायण्ता, अविद्या, आलस्य, बहुविवाह, मद्यपान श्रीर परस्पर की फूट तथा हैं क के कारण जातिमात्र का लद्य एक न होने

<sup>(</sup>१) मैगास्थिनस जिखता है कि भारत के जोग यज्ञयागादि के सिंवा मधपात. कभी नहीं काते (इं. दें; जि॰ ६, पु॰ १३१)।

रहा। इस शुटि को मिटाने के विचार से ही इस प्रकरण में केवल उक्तर घंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्, जो श्रव तक के शोध से झात हुए, बहुत ही संचेप रूप में देने का यहन किया जाता है।

## रामायस और राजपूताना

राजपूताने में जहां अब रेगिस्तान है वहां पहले समुद्र लहराता था। परंतु भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर समुद्र का जल दिल्ला में हटकर रेते का पुंजमात्र रह गया, जिसको पहले महकांतार भी कहते थे। अब भी वहां सीप, शंख, कौड़ी आदि का परिवर्तित पाषाण्कप ( Fossils ) में मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता है। रामायण से पाया जाता है कि दिल्ला सागर ने अपने ऊपर जब सेतु, बंधवाना स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खोंचा हुआ अपना अमोध बाण इधर फेंका, जिससे समुद्र के स्थान में महकांतार होगया'। इससे अधिक रामायण में राजपूताने के संबंध का आर कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

महाभारतं श्रीर राजपूतानाः

महाभारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुछ (पांडवों के ) राज्य के अंतर्गत श्री श्रीर मत्स्यदेश उनके अधीन या उनका मित्र-इतिहास के प्रारंभ में, राठोड़ों का जोधपुर राज्य के, कछवाहों का जयपुर राज्य के वादवों का करीजी राज्य के, मांछों का भाजावाद राज्य के और जाटों का भरतपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में छिखा जीयगा।

- (१) तस्य तद्वनं श्रुत्वा सगरस्य महात्मनः।'
  मुमोच तं शरं दीप्तं परं सागरदर्शनात्।। ३२ ॥'
  तेन तन्मरुकातारं पृथिव्यां किल विश्वतम्।
  निपातितः शरो यत्र वज्राशनिसमप्रमः॥ ३३॥
  वालमीकीय 'रामायण'; युद्धकांड, सर्ग २२।'
- (२) पैत्र्यं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजांगलाः ॥ 'महामारत' उद्योगपर्वं, ऋषाम ४४, श्लो॰ ७-१ः

न्दाज्य था। पांडव बारह वर्ष के बनवास के पीछे एक वर्ष के अज्ञातवास में भेष बदले और छित्रम नाम धारण किये मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां रहे थे। जब विराट के सेनापित और साले कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, जो मालिनी (सैरंध्री) के नाम से विराट की राणी सुदेण्ला की सेवा में रहती थी, तो भीम ने, जो वलल नाम से रसोइया और पहलवान बनकर वहां रहता था, कीचक और उसके माई बन्धुओं को मार डाला?।

जब पांडवों के श्रज्ञातवास की श्रवधि समाप्त होने लगी, उस समय ः उनके संबंध में विचार होने लगा। तब त्रिगर्त (कांगड़ा) देश के राजा ्सुशर्मा ने, जिसको कीचक ने कई वार परास्त किया था, श्रपना बदला लेंने के विचार से कहा कि मत्स्यराज पर चढ़ाई कर वहां का गोधन श्रादि इडीन उसे अधीन कर लेने से अपना बल बढ़ जायगा। कर्ण ने इस कथन का अनुमोदन किया और दुर्योधन ने त्रिगर्चराजा को राजा विराट पर सैन्य-सहित भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर बहुतसी गायें हरण कर लीं। विराट-राज अपने दलवल सहित उनको छुड़ाने चला, परंतु शत्रु के हाथ कैद हो जाया। उस समय गुप्त वेशधारी भीमसेन गुद्ध कर छुड़ा लाया और सुशर्मा को भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। सुशम्मी तो लिखत होकर लौटा ही था श्रीर राजा विराट पीछे आने भी नहीं पाया था कि इतने में दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण श्रादि ने विराट की नगरी घेर ली श्रीर वे साठ इज़ार गी हरण कर ले चले। यह समाचार पाते ही विराट का कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा। प्रपने को नपुंसक वतला कर बृहन्नला के नाम से रखवास में रहनेवाला श्रजुन, कुमार उत्तर का सारथी बना । कौरव सेना को देखते ही उत्तर के तो प्राण सुख गये श्लीर उसने घबरा कर मागने का विचार किया, परंतु स्त्रीवेशधारी अर्जुन ( बृहन्नला ) ने उसे धैर्य्य वंधाया और उसे अपना सारधी बना कर स्वयं लड़ने को उद्यत हुआ। शमीवृत्त पर धरे हुए अपने आयुध लेकर उसने

<sup>(</sup> १ ) महाभारत' विराटपर्व, अध्याय १६-२८।

<sup>(</sup> २ ) वहीं; विराटपूर्व, ऋत्याय ३४-३१ ।

स्त्रीवेश को त्याग वीरवेश घारण किया और अपने घनुष गांडीव की टंकार की, जिसको सुनते ही कौरव पद्म के योद्धा ताड़ गये कि यह अर्जुन है। गणना करने से उन्हें बात हुआ कि बनवास के समय से लगाकर अब तक तेरह वर्ष के अपर कुछ मास व्यतीत हो चुके हैं इसी से अब पांडव प्रकट हुए हैं।

फिर भीषा की सम्मति से यह स्थिर हुआ कि ग्रहण की हुई गौश्रों श्मीर दुर्योधन को तो ( कौरवों की ) राजधानी की श्रोर भेज दिया जाय श्रीर शेष योद्धा लड़ने की तय्यारी करें। अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ाया, परन्तु कौरवपन्न के योद्धा उसकी रोकने के लिए आ पहुंचे, तब उसने अपने वल से उन सब को परास्त कर गौओं को छुड़ा लिया। लौटते -समय उसने कुमार उत्तर से कहा कि यह बात केवल तुम ही जानते हो कि हम पांडव तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस गुप्तभेद को उचित समय आने तक किसी पर प्रकट मत करना। फिर अर्जन ने अपना स्त्रीवेश भारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए विजय के साथ विराट की राजधानी में प्रवेश किया। कौरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास पहुंचे उस समय वह कंक नामधारी युधिष्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। अपने पुत्र की विजय के समाचार सुनकर राजा विराट को वड़ा हर्ष हुआ और वह उसकी प्रशंसा करने लगा, जिसको सुनकर कंकरूपी युधिष्टिर ने . कहा कि बृहञ्जला जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्या है! इसपर राजा ने कुद्ध होकर हाथ में धरा हुआ पासा युधिष्ठिर के नाक पर मार दिया, जिससे उसके नाक से कथिर बहने लगा। इतने में कुमार उत्तर वहां आ पहुंचा और युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यह क्या बात है ? कारण ज्ञानने पर उसको बड़ा खेद हुआ और उसने पिता से निवेदन किया कि महाराज आपने यह अनुचित किया, क्योंकि मुक्ते जो विजय प्राप्त हुई है वह मेरे वाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष के पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन आप शींत्र ही करेंगे। फिर पांडवीं श्रीर द्वीपदी ने अपने नाम अकट कर अपना परिचय दिया तव तो राजा

विराट को अपनी चेष्टा पर बड़ा शोक हुआ और साथ ही उनको पाएडव जानकर हुई भी मनाया। राजा ताड़ गया कि वह दिव्य पुरुष और कोई नहीं किन्तु अर्जुन ही था, जिसके बाहुबल से उत्तर को विजय मिली है। तरपश्चात् विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया तब राजा ने उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया । उत्तरा ही से परीचित का जन्म हुआ।

पांडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विमाग उनको देने से दुर्योधन ने इनकार किया इसीसे महामारत के घोर संग्राम का बीजारोपण हुआ। मिन्न-भिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई कौरव पन्न और कोई पाएडव-पन्न में सिम-लित हुए, राज्य विराट एक श्रचौहिणी सेना सिहत युधिष्ठिर के पन्न में जड़ने को गया। वह युधिष्ठिर के महारिययों में से एक था और शिखंडी की सहायता पर बड़ी वीरता से युद्ध कर द्रोणाचार्य के हाथ से ४०० वीरों सिहत वीरगति को प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य के पुत्र श्रध्वत्थामा ने मत्स्यराज के बचे हुए सैन्य का सहार किया। विराट के ग्यारह माई शतानीक, मित्रपन्न (मित्राध्व), सूर्यद्त्त, श्रुतानीक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाध्व, रथवाहन, चंद्रोदय और समरथ , तथा दो राणियां सुरथा और सुदेख्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंस और श्वेत नाम के थे, जिनमें से शंख और खेत सुरथा से और उत्तर, शंस और श्वेत नाम के थे, जिनमें से शंख और खेत सुरथा से और उत्तर की बहन सुदेख्णा से उत्पन्न हुआ था । शंक भारत युद्ध में जड़कर द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया था । श्वेत भी उसी युद्ध में भीजमित्रामह के हाथ से भारा गया है और उत्तर ने भी

<sup>(</sup>१) महाभारतः विराटपर्वे, अ० ७८। ४३।

<sup>(</sup>२) वही; द्रोगापर्वं, श्रध्याय १८७ । ४२ ।

<sup>(</sup>३) वहीः विराटपर्वः अध्याय, ३३ । १६-२१ ।

<sup>(</sup> ४ ) वहीं, विराटपर्व, अध्याय २१ । १७-१८ ।

<sup>(</sup>१) वही; भीप्मपूर्व, श्रध्याय ६२ । २३ ।

<sup>(</sup>६) वहीः मीरमपूर्व, ग्रम्याय ४५ । ११ ।

शल्य के हाथ से वीरगति प्राप्त की।

यहां तक राजपूताने के मत्स्यदेश के राजा विराट तथा उसके पुत्रों का वृत्तांत महाभारत से बहुत ही संज्ञितक पे से उद्धृत किया है।

जैसे मत्स्यदेशवालों का वृत्तांत महामारत में मिलता है यैसे ही शर् सेन देश के यादवों का वर्शन भी मिलता है, अरंतु हम अपर लिख श्राये हैं कि यादववंश का वर्शन करोली के इतिहास में करेंगे इसीलिए यहां उसका उस्लेख नहीं किया है।

महाभारत के युद्ध से लगाकर वि० सं० पूर्व २६४ (ई० स० पूर्व २२१) में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने का प्राचीन इतिहास अब तक बिलकुल अंधकार में ही है, अतएव उसको छोड़कर मौर्य वंग्र से ही प्राचीन राजवंशों का वर्णन किया जाता है।

मौर्य वंश

मौर्य (मोरी) वंश की उत्पत्ति के विषय में इम ऊपर (पृ० ६४-६६) विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि वे सूर्यवंशी चित्रयाहैं। माटों की ख्यातों में कहीं उनको प्रसार और कहीं चौहान बतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि मौर्य राज्य की स्थापना के समय तक न तो प्रसार और न चौहानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कहीं उन्नेख मिलता है। मौर्य वंश का प्रताप बहुत बढ़ा और उस वंश के राजा चंद्रगुप्त और अशोक के नाम हीपान्तर में भी प्रसिद्ध हुए। वायु, मतस्य, ब्रह्मांड, विष्णु तथा भागवत

(१) चंद्रगुप्त-मौर्य वंश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और नंद वंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत् से २६४ वर्ष पुत्रे (ई० स० से

पुराणों में इस बंश के राजाओं की नामावली मिलती है।

<sup>(</sup>१) महाभारतः सीव्मपूर्वे, अध्याय ४७ । ३१%।

<sup>(</sup>२) जयपुर राज्य का विराद (वैराद) नगर, राजा विराद का वसस्या हुआ और मस्यदेश की राजधानी माना जाता है। विराद या वैराद नाम के केई स्थान आरतवर्ष में हैं, जैसे कि बदनोर (मेवाड़ में) का पुराना नाम वैराद, वंबई अहाते के हांगल तालुक़े में वैराद नगर आदि। भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का अज्ञातवास में उक्त स्थानों में रहना प्रकट करते हैं, परंतु मत्ययराज का विराद या वैराद नगर जयपुर राज्य का ही बैराद है।

इश् वर्ष पूर्व ) पाटलीपुत्र (पटना, विद्वार में ) के राज्य सिंद्दासन पर वैठा। उसने कमराः सिंधु से गंगा के मुख तक और दिमालय से विध्याचल के दिशाण तक के देश अर्थात् सारा उत्तरी दिन्दुस्तान अपने अधीन किया, जिससे राजपूताना भी उसके राज्य के अन्तर्गत रहां । जिस समय यूनान (प्रीस) का बादशाह सिकंदर हिन्दुस्तान (पंजाव और सिंध) में था, उस समय से ही चंद्रगुत अपने राज्य की नीव डाल रहा था और सिकंदर के यहां से लौटते ही उसने पंजाब से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी अपने अधीन किये। उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिक विद्वान वास्तर्य (कौटिल्य, विष्णुगुप्त) ब्राह्मण्याः। सिकंदर का देहान्त होने पीछे वि० सं० से २४८ वर्ष पूर्व ) सीरिया का यूनानी बादशाह सेल्युकस निकेटार सिकंदर का विजय किया हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश झुड़ा लेने की इच्छा से सिंधु को पारकर चढ़ आया; परन्तु चंद्रगुत से हार अनि पर काबुल, हिरात, कंदहार और बल्विस्तान ( पूर्वी अंश ) के प्रदेश उसको देकर अपनी पुत्री का विवाह भी उस(चंद्रगुत) के साथ कर

<sup>(</sup>१) राजपूताने में जयपुर राज्य के वैराट नामक प्राचीन नगर में चंदगुस के पाँत अशोक के लेख मिले हैं। जूनागढ़ (काठियावाद में) के निकट धाशोक के लेख वाले चटान पर खुदे हुए महाचत्रप रुददामा के समय के शक संवत् ७२ (वि० सं० २०७=ईं० स० १४०) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि वहां का सुदर्शन नामक तालाब मौथे चंदगुत के राज्य में बना था।

<sup>(</sup>२) पहले भारत में विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था प्रशीस प्रत्येक वर्णवाले अपने तथा अपनेसे जीचे के वर्णों में विवाह कर सकते थे। राजा शांततु ने धीवर की पुत्री योजनगंधा से और भीम ने दानव कुल की हिंडिंबा से विवाह किया था। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की पुत्री के साथ विवाह किया इस बात के सुनने से कदाचित हमारे पाठक चोंक जायंगे, परंतु वास्तव में चोंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो ईसाई या मुसलमान धर्म का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था और आर्थ बाति सारे पश्चिमी एशिया से आगे बदकर यूनान या उससे भी परे तक फैल गई थी थीर उस समय वहां भी भारतवासियों के समान सूर्य तथा अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती थीं। चंद्रगुप्त ने पक वैश्य कत्या से भी विवाह किया था और उसका साला बैश्य पुष्प प्रिम

विया। इस प्रकार संधि हो जाने पर चंद्रगुप्त ने अपने श्वसुर को ४०० हाथी देकर उसका सम्मान किया। फिर सेल्युकस ने मैगास्थिनीज़ नामक पुरुष को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के द्रवार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का बहुतसा हाल लिखा था, परन्तु खेद की बात है कि वह अमृल्य ग्रंथ नष्ट हो गया। अब तो केंबल उसमें से जो श्रंश स्ट्रैबो, आर्यन, प्लीनी आदि ग्रंथकारों ने प्रसंग- बशात् अपनी पुस्तकों में उद्धृत किये वे ही मिलते हैं। उनमें से कुछ बातें पाठकों को उक्त महाराजा का बल, बैमब, नीति, रीति आदि का अनुभव कराने के लिए नीचे लिखी जाती हैं—

चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) बड़ा सुन्दर, अनुमानतः है मील लंबा और डेढ़ मील चौड़ा नगर है, जिसके चारों और लकड़ी का विशाल प्राकार (परकोटा) बना है। उसमें ६४ दरवाज़ें और ४७० बुजें हैं। प्राकार के चारों और २०० गज चौड़ी और २० हाथ गहरी खाई सदा जल से भरी रहती है। चंद्रगुप्त की सेना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार, १००० हाथी और हज़ारों रथ हैं। राजमहत्व संदरता में संसार में सब से बढ़कर है, जहां रमणीय और विन्त को मोहित करनेवाले नाना प्रकार के चृद्ध, लता आदि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा की फरियाद सुनता और उनका न्याय करता है। राज्यशासन का सब कार्य मिन्न-मिन्न समितियों के द्वारा होता है। कारीगरों का पूरा सम्मान है। यदि कोई किसी कारीगर का हाथ या पांच तोड़ डाले या आंख फोड़ डाले.

सुराष्ट्र (सोरट) देश का शासक था, जिसने गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदर्शन तालाब बनवाया था (हं॰ ऐं; जि॰ ७, ए॰ २६०; २६२)। चित्रयों का वैश्यों के साथ विवाह-संबंध बहुत पीछे तक भी होता रहा। वि॰ सं॰ की = वी शताब्दी के आस-पास होनेवाले प्रसिद्ध कवि दंडी के 'दशकुमारचरित' से पात्रा जाता है कि पाटलीपुत्र (पटना) के वैश्य वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसज के राजा कुसुमधन्वा के साथ हुआ। था। सागरदत्ता से वसुंधरा नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो विदर्भ के भोजवंशी राजा अनंतवर्भों को क्याही गई, जिसका पुत्र भारकरवर्मों था ('दशकुमार-घरित' में विश्रत का वृत्तान्त )।

तो उसको प्राण्इंड दिया जाता है। मुसाफ़िरों के आराम पर ध्यान दिया जाता है और वीमारों की सेवा-ग्रुश्र्वा के लिए औषधालय बने हुए हैं। प्रवासियों के श्रंतिम-संस्कार का अञ्जापबंध है। इतना ही नहीं किंतु उनकी संपत्ति भी उनके वारिसों के पास पहुंचा दी जाती है। नये वर्ष के प्रारंभ के दिन विद्वानों की सभा राजा के सन्मुख होती है वहां जो लोग कृषि, पश्च और प्रजा की उन्नित के विवयों पर अपनी उत्तम सम्मित प्रकट करें उनको पुरस्कार मिलता है। कृषि के लाम के लिए जगह-जगह नहरें बनी हुई हैं श्रीर कृषक सुख-शांति के साथ खेती-बारी का काम करते हैं। सड़कों पर कोस-कोस के अंतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दूरी और मार्गों का पता लगता है। चोरी बहुत कम होती है। ४००००० सेना के पड़ाव में २०० द्रम्म (४० रुपये) से अधिक की चोरी कभी सुनी नहीं गई। लोग विश्वास पर ही कारवार करते और आपस में मेलजोल के साथ आतंद से रहते हैं

चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य (चाणक्य) के लिखे हुए 'स्रर्थशास्त्र' से उस समय की थोड़ी सी वातों का उल्लेख यहां इसलिए किया जाता है कि पाठकों को उस समय एवं उसके पूर्व की राजनीति का कुछ ज्ञान हो जावे

राजा का विद्वान, प्रजापालक पुरुषार्थी, परिश्रमी और न्यायशील होना श्रावश्यक था। योग्य पुरुषों को ही राज्य के अधिकार दिये जाते और उनपर भी गुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्षण रक्का जाता था। गुप्तचर स्त्री श्रीर पुरुष दोनों प्रकार के होते, जो, भेष बदले विद्यार्थीं, गृहस्थी, किसान, संन्यासी, जटाधारी, ज्यापारी, तपस्वी श्रादि श्रनेक रूप में जहां-तहां विचर कर सब प्रकार की ठीक-ठीक खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे। वे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज और रहन-सहन को जाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्सी जाती थी। यदि वे पितृद्वेषी होते तो किसी दूर के सुरक्तित स्थान में केंद्र कर दिये जाते या कभी-कभी भार भी डाले जाते थे। राजसेवकों को वेतन रोकड़रूप में दिया

<sup>(</sup>१) इं० पें; जि॰ ६, ए० २३६-४०।

जाता और भूमि भी दी जाती थी, जिसको न तो वे वेंच सकते और न गिरवी रख सकते थे। किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए ही. जाती थी। कृषि की उन्नति का पूरा प्रवंध- था। उसके लिए एक विभाग बना हुआ था, जिसका प्रवंधकर्तीः 'सीताध्यक्त' कहलाता था । भूमि की. खपज का छुठा भाग राजा खेता था। भूमि की सिंचाई के लिए नहरें शालाव, कुएं श्रादि बनवाये जाते, खानों से धातुएं श्रादि निकाली जातीं, कारखाने चलते, जंगल सुरित्तत रक्खे जाते और लकड़ी तथा सब प्रकार की जंगल की पैदाइश से व्यवसायिक द्रव्य तय्यार किये जाते थें। स्थल श्रीर जल के व्यापार के मार्ग सुरचित रहते, अनाथ वालक, वृद्ध, बीमार, ं श्रापदुप्रस्त तथा श्रपाहिजों का भरण-पोषण राज़ की तरफ से किया जाताः था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जातेः थें। कोष्ठागारः (कोठार) में एक अरित (२४ अंगुल) के मुखवाला वृष्टि नापने का पात्र रक्का जाता था। व्यापारी श्रादि को सदा शुद्ध पदार्थ बेचना पड़ता था। राज्य की श्राय-त्यय का हिसाब व्यौरेवार उन्तम रीति से रखने की व्यवस्थाः थी। हिसाव के काम का अधिकारी 'मणनिक्य' और उस विभाग का नामः 'श्रचपटल' था। रत्नपरीचा का झान बहुत वढ़ा-चढ़ा था; लोहा, तांचा,. सोना, चांदी आदि सभी प्रकार के खनिज द्रव्य खानों से निकाले जाते। सिक्के सोने, चांदी और तांचे के बनते थे। सुनारों के बनाये हुए आभूषणों की जांच राज की कसौटीं द्वारा की जाती और उनमें खाद डालने के नियम भी बंधे हुए थे। बाट और नाप राजः की ओर से दिये जाते थे। कृत्रिमः सुवर्ण बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। आयात (प्रवेश) और निर्यात. ( निकास ) माल पर बंधा हुआ दाल ( चुंगी ) लिया जाता था। नाना प्रकार की मदिरा वनती और आबकारी के विमांग का भी योग्य प्रवंध था। पशु-विद्या (शालिहोत्र ) का-अर्थात् गाय, वैल, भेंस, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि जानवरों की जातियों, लक्त्या, खानपान, एवं स्थान आदि जानने और उनके रोगों की चिकित्सा करने का-पूर्ण ज्ञान था और उनपर सवारी करने या बोक्सा सावने क्यादि के नियम भी बंधे हुए थे। पशु चुरानेवार्के को प्राग्यदंदः

वक दिया जाता था। न्याय के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें खुली हुई थीं और उनके क्रानून भी बने हुए थे। दुर्भिन्न-निवारण के लिए स्थल-स्थल पर श्रन्न के भएडार सुरक्षित रहते थे। चर्म, बल्कल, ऊन, सूत श्रादि के वस्त्र स्थान-स्थान पर बनते और वृद्ध, विधवा, लुली, लंगड़ी आदि स्त्रियां भी सूत काता करती थीं। मरे हुए पशुत्रों के चर्म, हड्डी, दांत, सींग, ख़र, पूंछ आदि काम में लाये जाते थे। नाना प्रकार के अख, जैसे कि स्थितियंत्र, सर्वतोभद्र (सब तरफ मार करनेवाला), जामदग्न्य, बहुमुख, विश्वासघाती, संघाटी, श्राग लगाने और बुसाने श्रादि के यंत्र बनाने की बिद्या उन्नत दशा में थी। उपदंश (गर्मा) श्रीर सुज़ाक के रोगियों की चिकित्सा करनेवाले वैद्यों को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पहती थी, यदि वे ऐसी सूचना न देते तो दंड के मागी होते थे। मज़दूर और कारी-गरों की रचा की जाती और इस विषय के भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बने हुए थे। ज़िले व परगेनेवार ग्रामों की संख्या रहती श्रीर मनुष्यगणुना तथा।पशुगणुना भी समय-समय पर हुन्ना करती थी। सारांश किन्सम्य और सुरिवत राज्य और प्रजा के हित के लिए जितनी उत्तम बातों का प्रबंध होना चाहिये वह सब उस समय बरावर होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो-जो बातें लिखी हैं उनका विशेष वर्शन करने के लिए यहां स्थान नहीं है। जिनको विशेष जिल्लासा हो वे उस पुस्तक का र्श्विदी अनुवाद देख लेवें।

चंद्रगुप्त का २४ वर्ष राज्य करना पुराणों से पाया जाता है। उसने अपने राज्याभिषेक के वर्ष से 'मौर्य संवत्' चलाया, परन्तु उसका विशेष प्रचार न हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विदुसार हुआ।

(२) बिंदुसार का नाम पुराखों में भद्रसार (वारिसार) भी लिखा मिलता है। श्रीक (यूनानी) लेखकों ने उसका नाम 'श्रमिट्रोचेटि' लिखा है जो संस्कृत 'श्रमित्रघाती' (शशुश्रों को नष्ट करनेवाला) से मिलता हुआ है। शायद यह उसका विरुद्द (खिताब) हो। उसने अपने पिता के स्थापित किये हुए महाराज्य को यथायत बना रक्जा और यूनानियों के साथ भी

उसका संबंध पूर्ववत् बना रहा । सीरिया के बादशाह पेंटिश्रॉकस् सोटर ने श्रपने राजदूत डिमैकस् को, श्रौर मिसर के बादशाह टालमी फिलाडेल्फस् ने श्रपने राजदूत डायोनिसिश्रस् को उसके दरबार में भेजा था । बिंदुसार ने २४ वर्ष राज्य किया । उसके कई राणियां श्रौरकुंवर थे, जिनमें से श्रशोक इसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) अशोक मौयौं में सब से अधिक प्रतापी और लगभग सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ। वि० सं० २१४ वर्ष पूर्व (ई० स० से २७२ वर्ष पूर्व ) वह सिंहासन पर चैठा और वि० सं० से २१२ वर्ष पूर्व (ई० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। उसने अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पीछे कर्लिंग (उड़ीसा ) देश विजय किया, जिसमें लाखों मनुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि बौद धर्म की और मुकी हो ऐसा प्रतीत होता है। बौद्ध धर्म प्रहण कर उसके प्रचार के लिए उसने तन, मन और धन से पूरा प्रयत्न किया, अपनी धर्माज्ञा प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषाण के विशाल स्तंभों पर कई स्थानों में खुदवाई, जो शाहबाज़गढ़ी (पेशावर ज़िले में ), कालसी (संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में ), रुम्मिनीदेई श्रीर निग्लिया (दोनों नेपाल की तराई में ), देहली, इलाहाबाद, सारनाथ (बनारस के पास), वैराट (राजपूताना के जयपुर राज्य में), स्नोरिया श्चरराज श्रथवा रिथया, लोरिया नवंदगढ़ श्रयवा मिथया, रामपुरवा ( तीनों बिहार के चंपारन ज़िले में ), सहसराम (बिहार के शाहाबाद ज़िले में ), बराबर (बिहार में गया के निकट), रूपनाथ (मध्यप्रदेश के जवलपुर ज़िले में ), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिरनार ( काठियावाड़ में ), सोपारा (बंबई से ३७ मील उत्तर में ), धौली (उड़ीसे के पुरी ज़िले में ), जीगड़ (मदरास ऋहाते के गंजाम ज़िले में), ब्रह्मगिरि, सिद्धापुर श्रौर जातिग-रामेखर (तीनों माइसोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िले में) श्रीर मास्की (निज़ाम राज्य के रायन्त्रूर ज़िले में ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से उसके राज्य के विस्तार का अनुमान हो सकता है। उन श्राहाओं से पाया

जाता है कि अशोक ने अपने रसोईघर में, जहां प्रतिदिन हज़ारों जीव भोज-नार्थ मारे जाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मोर और एक हिरन प्रति-दिन मारने की आज्ञा दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछे से उन्हें भी जीवदान देने की इच्छा प्रकट की। अपने राज्य में मनुष्य और पशुओं के लिए श्रीषधा-लय स्थापित किये। सङ्कों पर जगह जगह कूएं खुदवाये, वृत्त लगवाये और धर्मशालाएं वनवाई। अपनी प्रजा में माता-पिता की सेवा करने; मित्र, परिचित, संबंधी, ब्राह्मण तथा श्रमणों (वीद साधुश्रों) का सम्मान करने जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं पर्रानेंदा को रोकने; दया, सत्यता, पवित्रता, श्राध्यासिक बान तथा धर्म का उपदेश करते का प्रचंध किया तथा धर्म-महामात्र नामक अधिकारी नियत किये, जो प्रजा के हित तथा ख़ुख का यल करते, शहर गांव, राजमहल, श्रंत पुर श्रादि सव स्थानों में जाकर धर्मोपदेश करते तथा धर्मसंबंधी सव कामों की देखते रहते थे। कई एक द्रत (प्रतिवेदिक) भी नियत किये, जो प्रजासंवंधी खबरें राजा के पास पहुं-चाया करते थे, जिनको सुनकर प्रजा के सुख के लिए योग्य प्रवंध किया जाता था। पश्चश्रों को मारकर यह करने की राज्य भर में मनाई करदी गई थी; चौपाये, पत्ती तथा जलचरों एवं वच्चेवाली भेड़ वकरी तथा शुकरी को, ऐसे ही छ: मास से कम अवस्थावाले उनके वचों को मारने की रोक की गई। श्रष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पृश्चिमा तथा अन्य नियत दिनों में सब प्रकार की जीवहिंसा रोक दी गई। वैलों को दागने तथा बैल, वकरे, मेंढे या सूत्रारों को अख्ता करने, जंगलों में आग लगावे तथा जीवहिंसा से संवंध रखनेवाले बहुधा सब काम बंद कर दिये गये थे। वह सब धर्मवालों का सम्मान करता; मनुष्य के लिए सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर श्रान्य कोई धर्म नहीं है ऐसा मानता हुआ उसी के लिए यत्न करता; क्रोध; निर्देयता, अभिमान तथा ईर्षों को पाप मानता; ब्राह्मणों तथा अमणों के दर्शनों को लाभदायक समभता; प्रजा की भलाई में दत्तचित्त रहता और दंड देने में दया करता था।

वह अपने दादा चंद्रगुप्त से भी अधिक प्रतापी हुआ। उसकी मैत्री

भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं से थी, जिनमें से पेंटिग्रॉकस दूसरा (सीरिग्रा का), टॉलमी फिलाडेल्फस (मिसर का), पेंटिगॉनस (मक्कदूनिया का), मेगस (सीरीन का) श्रीर श्रक्षेग्ज़ेंडर (इपीरस का) के नाम उसके मुख्य पहाड़ी चटानों की धर्माज्ञाओं में मिलते हैं। जीवहिंसा को रोकने तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूर देशान्तरों में उसने उपदेशक भेजे थे और श्रसंख्य बौद्ध-स्तूप भी बनवाय, जिनका उन्नेख चीनी वाश्री फाहियान श्रीर हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तकों में मिलता है। पुराखों में श्रशोक का २६ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलौक को कश्मीर का राज्य मिला?।

- (४) कुनाल के स्थान में सुयशा नाम भी पुराखों में मिलता है, जो . उसका विरुद् होना चाहिये। उसका पुराखों में श्राठ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसके पीछे उसके पुत्र दशरथ ने राज्य पाया।
  - (४) दशरथ के शिलालेख नागार्जुनी गुफा (गया के निकट) में मिले हैं उनसे मालूम होता है कि वे गुफाएं आजीवकों को दी गई थीं । बौद्धों के दिज्यावदान नामक पुस्तक में तथा जैनों के परिशिष्टपर्व, विचार- श्रेणी तथा तीर्थकरूप से पाया जाता है कि कुनाल का पुत्र संप्रतिं था।

. (१) ई. एँ; जि॰ १८, ए० ६८।

(३) पुरागों की इस्तांशिखत पुस्तकों में बहुधा संप्रति का नाम नहीं मिलता, तो भी वायुपुराण की एक इस्तांशिखत प्रांत में दशरथ के पुत्र का नाम संप्रति दिया है और मत्स्यपुराण में 'सप्तति' पाठ मिलता है, जो संप्रति का ही अशुद्ध रूप है (पाजिंद्र) दी पुरान टेक्स्ट भाव दी ढाइनेस्टीज़ आव दी कांचे पुजा, प्रे २८ और टिप्पण १)।

<sup>(</sup>२) ब्राजीवक मगवान् बुद्ध श्रीर जैनों के २४ वें तिथिकर महावीर स्वामी के समकालीन मनखलीपुत्र गोशाल के मतावलम्बियों को कहते थे। कई विद्वान उनकी वैच्याव (भागवत) सम्प्रदाय के और कई दिगंबर जैन सम्प्रदाय के साधु बतलाते हैं, यद्यपि गोशाल के पूर्व भी इस सम्प्रदाय के दो और गुरुकों के नाम भिलते हैं। जैन कल्पसूत्र के अनुसार गोशाल पहले महावीरस्वामी का शिष्य था, परंतु फिर उनसे पृथक् होकर उसने अपना श्रलग पंथ चलाया। वही ब्राजीवक सम्प्रदाय का आचार्य भी बना। इस सम्प्रदाय के साधु नम्न रहते और बस्ती के बाहर निवास करते थे।

इससे श्रनुमान होता है कि मौर्य राज्य कुनाल के दो पुत्रों (दशरथ श्रीर संप्रति) में बंटकर पूर्वी विभाग दशरथ के श्रीर पश्चिमी संप्रति के श्रीय कार में रहा हो। संप्रति की राजधानी कहीं पाटलीपुत्र श्रीर कहीं उज्जैन लिखी मिलती है। राजपूताना, मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के कई प्राचीन मंदिरों को, जिनके बनानेवालों का पता नहीं चलता, जैन लोग राजा संप्रति के बनवाये हुए मान लेते हैं। यद्यपि वे मंदिर इतने प्राचीन नहीं कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कह सकें, तो भी इतना माना जा सकता है कि इन देशों पर संप्रति का राज्य रहा हो श्रीर कितने एक जैन मंदिर उसने श्रपने समय में बनवाये हों। तीर्थकल्प में यह भी लिखा है कि परमाईत संप्रति ने श्रनार्य देशों में भी विहार (मंदिर) बनवाये थें।

पुराणों के अनुसार दशरथ के पीछे पाटलीपुत्र की गद्दी पर संगत (इंद्रपालित), सोमशर्मा (देववर्मा), शतधन्याः (शतधर) और बृहद्रथ राजा हुए। बृहद्रथ के सेनापित सुंगवंशी पुष्यमित्र ने इसे मारकर उसका राज्य जीन लिया।

संप्रति के वंश का राजपूताने से संबंध रखनेवाला श्रंखलाबद्ध कुछ भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक मौर्यों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है।

चित्तोड़ का किला मौर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद) का बनवाया हुआ है ऐसा प्रसिद्ध है और जैन ग्रंथों में भी लिखा मिलता है । चित्तोड़ पर

राजप्ताने के पिछले मौर्थवंशी राजा वाया हुआ माना जाता है और उसको 'चत्रंग' कहते हैं। मेचाड़ के राजा समरसिंह के समय के वि० सं०

१३४४ (ई० स० १२८७) के चित्तोंड़ के शिलालेख में 'चित्रंग तड़ाग' नाम

<sup>(</sup>१) 'बंबई गैज़ेटियर; जि॰ १, भाग १, ५० १४ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) तत्र चित्राङ्गदश्चत्रे दुर्ग चित्रनगोपिर ॥ १०॥ नगरं चित्रकूटाख्यं देवेनतदिघष्ठितम्: ॥ ११॥

<sup>.</sup> जुमारपालप्रबंध, प्र ३०।२।

से उसका उन्नेख हुआ है। चिक्तोड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोवर लामक तालाव पर राजा मान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, एक शिलालेख विक लंक ७७० (ईक लक ७१३) का कर्नल् टॉड को मिला के जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये चार नाम कमशः दिये हैं। राजा मान विक संक ७७० (ईक सक ७१३) में विद्यमान था और उसी ने वह तालाव वनवाया था। राजधूताने में ऐसी प्रसिद्धि है कि भेवाड़ के गुहिलवंशी राजा वापा (कालभोज) ने मान मोरी से चिक्तोड़गढ़ लिया था।

कोटा के निकट करणसवा (कर्वाश्रम) के शिवालय में एक शिला-लेख मालव (विक्रम) सं० ७६५ (ई० स० ७३८) का का हुआ है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। उसके पीछे राजपूताना के मौर्यी का कुछ भी घुत्तांत नहीं मिलता। श्रव तो राजपूताने में कोई मौर्यवंशी (मोरी) रहा ही नहीं है। पिछले समय में राजपूताने के समान वंवई इहाते के खान-देश पर भी मौर्यों का श्रधिकार रहा। वाधली गांव से मिले हुए शक संवत् ६६१ (वि० सं० ११२६=ई० स० १०६६) के शिलालेख में वहां के २० मौर्य-राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके वंशज श्रव तक दिल्ला में पाये जाते और मोरे कहलाते हैं।

## मालव

जैसे योधेय, अर्जुनायन आदि प्राचीन जातियां थीं वैसे ही मालव नाम की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अवंती (पश्चिमी मालवा) और आकर (पूर्वी मालवा) पर रहने से उन देशों का नाम मालव (मालवा) हुआ। मालवां का अधिकार राजपूतानें में जयपुर राज्य के दिल्ली अंश, कोटा तथा सालावाड़ राज्यों पर, जो मालवें से मिले हुए हैं, रहा हो ऐसा अनुमान होता है। वि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की लिपि के कितने एक तांचे के सिक्के जयपुर राज्य के उणियारा ठिकाने के अन्तर्गत प्राचीन 'नगर' (कर्कोटक नगर) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर

<sup>(</sup>१) हां, सं; जि० २, प्र० ६१६-२२।

<sup>(</sup>२) इं० पें०; ज़ि० १६, ४० ४४-४७।

'मालवानां जय' (मालव जाति की विजय) लेख हैं। कितने एक महत छोटे छोटे उनके तांचे के सिके भी मिले हैं, जिनमें से कई एक को पास पास रखने से उनपर का पूरा लेख 'जय मालवगणस्य'' (मालवगण की विजय) पढ़ा जाता है। ये सिक्के मालवगण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण या जाति के राजाओं के नाम भी अंकित किये गये हों ऐसा अनुमान होता है, परंतु ऐसे छोटे सिक्कों पर उनके नाम और विरुद्ध का अंशमात्र ही आने से उन नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का यत्म किया है और २० नाम प्रगट भी किये हैं के, जो विलक्षण एवं अस्पष्ट हैं। उन्हीं अस्पष्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर डाली है कि मालव एक विदेशी जाति थी, परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है और अब तो मालव जाति का नाम निशान भी नहीं रहा।

## यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा

श्रशोक के लेखों में यूनानी (श्रीक ) राजाओं को 'योनराज' कहा है। 'योन' संस्कृत के 'यवन' शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी

<sup>(</sup>१) स्मि; कै॰ कॉ॰ इं॰ म्यू॰; जि॰ १, ५० १७०-७३।

<sup>(</sup>२) वहीः पृ० १७३-७४।

<sup>(</sup>३) ये नाम इस तरह पहे गये हैं— भवंयन, यस (या सय), मजुप, मपोजय, मप्य, स्पाजश, मगज, मगोजन, गोजर, माशप, मपक, यम, पञ्च, मगच्छ, गजन, जामक, जमपय, पय, महाराय और मरज, (वहीं, पृ० १७४-१७८)। इनमें से महाराय तो ख़िताय है और बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार अक्षर चाहे जहां के पाये अनको असंबद्ध जोड़कर ये नाम अरकखपच्चू घर दिये गये हैं। जब तक ख़िताय और पूरे नाम सिहत स्पष्ट सिक्के न मिल जानें तब तक हम इन नामों में से एक को भी शुद्ध नहीं कह सकते।

<sup>(</sup>४) मत्यपुराया में लिखा है कि यदु के वंशज यादव, तुर्वसु के यवन, तुर्यु के भोजवंशी और अनु के वंशज म्लेन्झ हुए---

यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यवनाः सुताः ।

में 'यवनानी, शब्द मिलता है, जिसका आशय 'यत्रनों की लिपि' है। पीछे से यवन शब्द भारतवर्ष के वाहर की ईरानी, मुसलमान आदि सव जातियों के लिए व्यवहार में आने लगा। यूनान के बादशाह सिकंदर ने पंजाब तथा सिंध के, जो अंश अपने अधीन किये थे वे तो पांच वर्ष भी यूनानियों के अधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में वाक्ट्रिया ( वलख ) में उनका राज्य जम गया था । वहां के राजा डेमिट्रियस ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर श्रक्षग्रानिस्तान श्रौर पंजाब पर वि० सं० पूर्व १३३=ई० स० पूर्व १६० के आसपास अपना अधि-कार जमाया। उन प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, जहां २४ से आधिक राजाओं नें राज किया, परंतु उनका श्यंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक लिपि और ग्रीक भाषा का लेख तथा दूसरी तरफ़ उसी श्राशय का खरोष्टी लिपि श्रीर प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें राजा का नाम श्रौर ख़िताब-मात्र दिये हैं; जिनसे न तो उनका कम, न परस्पर का संवंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मिनेंडर नामक राजा श्रिधिक प्रतापी हुआ श्रीर उसने दूर-दूर तक श्रपना राज्य जमाया। मिनेंडर श्रीर पॅपोलोडॉटस के सिवाय किसी यूनानी राजा का संवंध राजपूताने के साथ नहीं था। पतंजिल ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक घटनाओं के उदाहरणों में 'यवन' ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण करना लिखा है । मध्यमिका नामक प्राचीन नगर मैंबाड़ में चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर में था, जिसको अव 'नगरी' कहते हैं और

दुद्धोश्चेव सुता मोजा अनोस्तु स्लेच्छजातयः॥ ३॥ मत्त्यपुराष्, अध्याय ३४।

ऐसा ही महाभारत और पद्मपुराख में लिखा मिलता है। यदु, तुर्वसु श्रादि राजा ययाति के पुत्र थे (देखो अपर प्र०४१)।

<sup>(</sup>१) इन राजाओं की नामावली आदि के लिए देखी हिं॰ टा॰ रा॰; ए० ४६२ ६६ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ पः साग ४, प्र॰ २०३, दिव्यण में

जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्यमान हैं। महाकिव कालिदास के भाल-विकाग्निमित्र' नाटक से पाया जाता है कि 'सुंग वंश' के संस्थापक पुष्यमित्र के अश्वमेध के घोड़े का सिंधु के दिल्ली तटपर यवनों के रिसाले ने पकड़ लियाथा, जिसको कुमार वसुमित्र लड़कर खुड़ालायी। यह सिंधु नदी राजपूताने की सिंध (कालीसिंध) प्रतीत होती है। ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोनों घट-नाएं किस यूनानी राजा के साथ हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो अब तक नहीं मिला, परंतु संभव यही है कि वे मिनेंडर के समय की हों। मिनेंडर के दो चांदी के सिक्के मुक्ते नगरी (मध्यमिका) से मिले, जो इस ऋनुमान की पुष्टि करते हैं। ऐसे ही काठियावाड़ और गुजरात से मिलनेवाले उसके सिके भी इसकी पुष्टि करते हैं। मिनेंडर के विषय में स्ट्रेबो ने लिखा है कि 'उसने पातालन् (सिंघ), सुरास्ट्रस् (सोरठ, दिल्ली काठियावाड़) तथा सागरिंड्स् ( सागरद्वीप, यह कच्छ हो ) को विजय किया था<sup>3</sup>।' वह राजा स्थविर नागसेन के उपदेश से बौद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हो (मिलिंद-प्रश्न) नामक पाली भाषा के ग्रंथ में मिनेंडर और नागसेन के निर्वाण संवंधी मश्रोत्तर हैं। उर्की ग्रंथ से पाया जाता है कि मिलिंद (मिनेंडर) यवन (यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेग्ज़ेंड्या, हिन्दुकुश के निकट का) में हुआ था, उसकी राजधानी साकत ( पंजाब ) में चड़ी समृद्धिवाला नगर था । प्लुटार्क लिखता है—'वह ऐसा न्यायी और लोकप्रिय राजा था कि उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस में बांट ली श्रीर श्रपने श्रपने स्थानों में ले जाकर उसपर स्तूप वनवाये ।' इससे भी उसका बौद्ध होना स्थिर होता है। मिनेंडर का नाम उसके सिक्कों पर 'मेनंद्र' लिखा मिलता है, जो मिनेंडर से वहुत मिलता जुलता है। उसका समय ई० स० पू० १४० (वि० सं० पूर्व ६३) के आसपास होना अनुमान

<sup>(</sup>३) ना॰ म॰ प॰; साग ४, प्र० २०३।

<sup>(</sup>२) बंबई गैज़ेटियर; जिल्द १, भाग १, ५० १६।

<sup>(</sup>३) सेक्रेड बुक्स क्रॉव दी ईस्ट; जि॰ ३४-३६।

<sup>(</sup> ४ ) न्युमिस्मैटिक क्रॉनिकन्न; ई० स० १८६६, पू० २२६ ।

किया जाता है। ग्रीक राजाओं में इसी का संबंध राजपूताने से रहना पाया जाता है। पैरिप्लस का कर्ता यह भी लिखता है—'ऍरोलोडॉटस श्रौर मिनेंडर के सिक्के श्रब तक (ई० स० २४०=वि० सं० २६७ के श्रासपास तक) वरुगज़ (श्रुकच्छ, भड़ोच) में चलते हैं।' इससे संभव है कि मिनेंडर के पीछे ऍपोलोडॉटस का संबंध गुजरात, राजपूताना श्रादि के साथ रहा हो।

## अर्जुनायन

अर्जुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं, जिनपर वि० सं० के प्रारंभ काल के आसपास की लिपि में "अर्जुनायनानां जय" (अर्जुनायनों की विजय) लेख हैं। इस जाति का अधिकार आगरा तथा मथुरा से पश्चिम के प्रदेश अर्थात् भरतपुर और अलवर राज्यों अथवा उनके कितने एक अंश पर कुछ समय तक रहना अनुमान किया जा सकता हैं। प्रयाग के किले में राजा अशोक के विशाल स्तंभ पर गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त का बड़ा लेख खुदा हुआ है, जिसमें उक्त राजा का कई अन्य जातियों के साथ अर्जुनायनों को भी अपने अधीन करना लिखा हैं। इसके सिवाय इस जाति का कोई उह्नेख नहीं मिलता।

#### चत्रप

सत्रप शब्द हिन्दुस्तान के स्त्रप राजाओं के संस्कृत शिलालेखों में और उसका प्राकृत रूप खतप, छुत्रप अथवा छुत्रव उनके प्राकृत लेखों में मिलता है। सत्रपों के शिलालेखों तथा सिकों के आतिरिक स्त्रप शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता। संस्कृत शब्दरचना के आनुसार उक्त शब्द का अर्थ 'स्त्रिय जाति का रस्त्रण करनेवाला (स्त्रं पातीति स्त्रपः)

<sup>(</sup>१) 'बंबई रोजेटियर'; जि॰ १, सारा १, पृ० १७-१८ ।

<sup>(</sup>२) स्मि; कै० काँ० इं० म्यु; जि० १, प्र०१६१, १६६ श्रीर ग्रेट २०, संख्या १०।

<sup>(</sup>३) वही पृ० १६१।

<sup>(</sup>१) नेपालकर्तृपुरादिप्रत्यन्तनृपतिभिर्मालवार्जुनायनयौधेयमाद्रका-भीरप्रार्जुनसनकानिककाकखरपरिकादिभिश्च सर्वकरदानाज्ञाकरराप्रग्णामाग-मनपरिताषितप्रचराडशासनस्य (फ्ली; गु. इं; पृ. ८)।

होता है, परंतु वास्तव में यह शब्द संस्कृत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीत ईरानी भाषा का है, जिसमें क्षत्रप (क्षत्रपायन) शब्द का अर्थ देश का स्वामी या ज़िले का हाकिम है।

हिंदुस्तान में प्रथम शक राजाओं की तरफ से रहनेवाले ज़िलों के द्वाकिम 'ज्ञथप' कहलाये। उस समय तो उक्त शब्द का अर्थ राजा का प्रतिनिधि या ज़िले का हाकिम ही था, परंतु पीछे से जब वे लोग स्वतंत्र वन वेदे तब वह शब्द उनके वंश का सूचक हो गया। उनका राज्य प्रथम पंजाब तथा मथुरा आदि में, और पीछे से राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा दित्तिण के कितने एक अंश पर रहा। इनमें से पहले दो का 'उत्तरी ज्ञप्रप' और पिछले का 'पिक्षमी ज्ञप' नाम से विद्वानों ने परिचय दिया है। उत्तरी ज्ञप्रपों में से पंजाब के ज्ञप्रपों का राजपूताने से कोई संबंध नहीं रहा। मथुरावालों का अधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से अंश पर थोड़े समय तक ही रहा, परंतु पिक्षमी ज्ञप्रपों का राज्य राजपूताने के अधिक अंश पर अद्वात समय तक बना रहा। मथुरा के ज्ञप्रपों का वृत्तान्त नीचे लिखे अग्रसार मिलता है—

(१) मथुरा के स्त्रपों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, और कहीं कहीं उसके स्थान में रजुबुल, राजुबुल और राजुबुल भी लिखा है। वह प्रारंभ में किसी शक महाराजा के अधीनस्थ मथुरा के आसपास के प्रदेश का स्त्रप होना चाहिये, परंतु उसके कितने एक सिकों पर महास्त्रप की पदवी लिखी रहने से यह अनुमान हो सकता है कि पीछे से वह स्वतंत्र हो गया हो। उसकी अग्रमहिषी (पटराखी) 'नदसी अकसा' ने मथुरा में एक बीझ स्तूप और मठ बनवाया, जिससे संबंध रखनेवाले प्राष्ट्रत लेखों से बात हुआ कि उस( राखी) के पिता का नाम 'श्रयसिश्र कुमुसश्रो' श्रीर माता का नाम 'श्रबुहोला' था। उसका पुत्र खरोस्ट उस समय युवराज था। स्तूप के उत्सव में राजा और राखी के संबंधी आदि कई लोग उपस्थित थे, जिनके नाम वहां के स्तंभ के सिंहाइतिवाले सिरे पर के खरोष्टी लिपि के लेखों में खुदे हुए हैं। उनमें से एक छोटासा होस, 'सारे शकस्तान के सम्मान

के लिए" इस आश्रय का होने से अनुमान होता है कि येशक जाति के चत्रप हों। पुराणों से पाया जाता है कि शक भी चित्रय (आर्थ) जाति के लोग थे, परंतु ब्राह्मणों का संबंध छूट जाने से उनकी गणना बृषलों (पिततों) में हुई (देखों ऊपर पृ०४६-५०)। युवराज खरोस्ट का न तो कोई शिलालेख और न कोई सिक्का ही अबतक मिला। इससे संभव है कि बह राजुल की जीवित दशा में ही सर गया हो, जिससे राजुल का उत्तरा-धिकारी उस(राजुल)का दूसरा पुत्र सोडास हुआ।

(२) महाज्ञप सोडास का एक शिलालेख संवत् ७२ का मथुरा में मिला है, परंतु वह कौनसा संवत् है यह श्रानिश्चित है; संभवतः वह विक्रम संवत् हो। उक्त दो महाज्ञपों के श्रातिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान' श्रीर 'हगामाश' दोनों नाम हैं; श्रीर कुछ सिक्कों पर केवल 'हगामाश' का ही नाम है, इसिलए ये दोनों ज्ञिप भी एक दूसरे के वाद होने चाहिये (शायद भाई हों)। ऐसे ही कुछ सिक्कों पर ज्ञ्रप 'श्रकमित्र' के पुत्र ज्ञ्रप 'मेवक' का नाम मिलता है। वे सिक्के महाज्ञप सोडास के सिक्कों की श्रेली के हैं।

मधुरा के उपर्युक्त महाज्ञमों और ज्ञमों के समयानुक्रम, तथा पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करने के लिए श्रव तक साधन उप-स्थित नहीं हुए। श्रनुमान होता है कि वे विक्रम संवत् के पूर्व की पहली शताब्दी श्रीर वि० सं० की पहली शताब्दी के बीच में हुए हों श्रीर उनका राज्य कुशनवंशियों ने जीना हो।

पश्चिमी ज्ञय भी जाति के शक होने चाहिये क्यों कि महाज्ञय नहपान की पुत्री द्ज्ञाभित्रा का विचाह शक 'दीनीक' के पुत्र उपवदात के साथ हुआ था। इनके वंशवृत्त से इन पश्चिमी ज्ञयों में एक पश्चिमी ऐसी रीति का होना पाया जाता है कि एक राजा के जितने पुत्र हों वे अपने पिता के पींछे क्रमशः राज्य के मालिक होते थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बेटा विद्यमान होता तो उसको राज्य मिलता था। राजपूतों की तरह सदा ज्येष्ठ पुत्र के वंश में ही राज्य नहीं रहते

पाता था। स्वतन्त्र राज्य करनेवाला 'महात्तत्रप' की पदवी घारण करता' श्रीर जो ज़िलों का शासक होता वह 'चत्रप' कहलाता था, 'परन्तु श्रपने नाम के सिंक्के महाज्ञजप और ज्ञजप दोनों चलाते थे । उन्होंने महाराजा-धिराज, परमभद्वारक, परमेश्वर आदि खिताब कभी धारण नहीं किये, परंतु स्त्रप शब्द के पूर्व 'राजा' पद सबातिखते रहे ('राज्ञो महास्त्रपस्य । राज्ञः चात्रपस्य )। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं; परंतु सिक्के हज़ारों मिलते: हैं, जिनपर बहुधा संवत् श्रीर महाक्षत्रप या क्षत्रप के नाम के साथ उसके पिता का नाम रहता है। जिससे उनका वंशकम स्थिर हो जाता है<sup>9</sup> । राज--पूताने में उनके सिक्के पुष्कर, चित्तोड़, नगरी ( मध्यमिका ) आदि प्राचीन स्थानों में कभी कभी मिल जाते हैं, परंतु अधिक संख्या में नहीं। उनके चांदी के सिक्कों का बड़ा संग्रह बांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांव से वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६११.) में मिला, जिसमें २३६३ सिक्के. केवल: खसी वंश के २१ महात्त्रत्रपों या जन्मपों के थे, जिनपर शक संवत् १०३ से २७४ · (वि० सं० २३८ से ४१०=ई० स० १८१ से ३४३) तक के श्रंक स्पष्ट थे । उन सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है किं राजपूताने के बड़े विभाग पर उनका राज्य था। इस वंश के राजाओं का परिचय नीचे दिया जाता है—

भूमक के तांबे के ही सिंक्के पुष्कर आदि में मिले हैं, जिनपर के लेखों में उसकी चहरात चत्रप कहा है। चहरात (छहरात, खहरात, खलपात) उसके वंश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्कों पर कोई संवत् नहीं है और यह भी अब तक नहीं पाया गया कि उसने महाचत्रप पद घारण किया या नहीं। इसीसे इसने उसको महाचत्रपों में स्थान नहीं दिया है।

<sup>(</sup>१) जंडन नगर के ब्रिटिश स्यूजियम् में चत्रपों के सिक्कों का वहा संग्रह है, जिसकी विस्तृत सूची प्रसिद्ध विद्वान् प्राफेसर हैं॰ जे॰ राप्सन ने प्रकाशित की है। सिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैंने राजपूताना स्यूजियम् (मजमेर) मी हैं। स॰ १६१२-१३ की रिपोर्ट में किया है।

(१) महपान के राज्य-समय के शक सं० ४१ से ४४ (वि० सं० १७६-१८०=ई० स० ११६-१२३) तक के शिलालेखों भें उसकी सत्रप लिखा है, परंतु उसके मंत्री अयम ( अर्यमन् ) के शक सं० ४६ ( वि० सं० १८१=ई० स० १२४) के लेख में उसके नाम के साथ 'महासंत्रप' शब्द लगह है। नहपान का राज्य द्विए में नासिक और पूना के ज़िलों से लगाकर गुजरात, काठियावाड़, मालवा श्रीर राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। उसका जामाता शक उपवदात उसका सेनापति रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। वह उसके राज्य में दौरा करता और जगह जगह दान दिया करता था। उसके लेख से पाया जाता है कि राजपूताने में उसने वार्णासा ( बनास ) नदी पर तीर्थ (घाट ) वनवाया और सुवर्ण का दान किया। वह भट्टारक (नद्दपान) की आहा से चौमासे में ही मालयों (मालवों) से घिरे हुए डत्तमभाद्र चत्रियों को ब्रुड़ाने के वास्तें गया। मालव उसके श्राने की छाहट पाते ही भाग निकलें, परंतु वे उत्तमभाद्र क्षत्रियों के बंधूय बनाये गये। फिर उसने पुष्कर जाकर स्नान किया और वहां ३००० गी और एक गांव दान में दिया । अन्त में आंध्र (सातवाहन) वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने चहरात वंश को नष्ट कर नहपान के राज्य का वड़ा हिस्सा अपने राज्य में मिला लिया ।

(२) चष्टन-ध्सामोतिक ( ज़ामोतिक ) का पुत्र था। उसके कुछ

<sup>(</sup>१) नहपान का भूमक के साथ क्या संबंध था यह अब तक ज्ञात नहीं हुआ सो भी यह निश्चित है कि नहपान भी चहरातवंशी था।

<sup>(</sup>२) ए० ई०; जि० १० का परिशिष्ट; जेखसंख्या ११३३-३.१ ।

<sup>(</sup>३) वही: लेखसंख्या ११७४ ।

<sup>(</sup>४) ए. इं जिल्ह, ए० ७६ ।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ मः पु॰ ६०।

<sup>(</sup>६) कोई कोई विद्वान स्थामोतिक को 'स्थामोतिक' वहते हैं। चत्रपों के समय की ब्राह्मी लिपि में 'घ' श्रीर 'य' अचर कभी कभी मिलते जुळते होते हैं, परंतु यहां स्सामोतिक पड़ना असंगत है। जामोतिक को ब्राह्मी डिपि में स्सामोतिक छिला है और वैसा ही पड़ना ठीक प्रतीत होता है।

सिक्के सत्रप और कुछ महासत्रप पदवीवाले मिले हैं। महपान के वंश से उसका क्या संवंध था यह मालूम नहीं। उसने नहपान का खोया हुआ बहु-ससा राज्य अपने अश्रीन किया। उसका पुत्र सयदामा उसकी विद्यमानता ही में भर गया, जिससे जयदामा का पुत्र रुद्रदामा उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) हद्रदामा—पश्चिमी स्त्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। कच्छु राज्य के अंधी गांव से उसके ४ शिलालेख शक संवत् ४२ (वि० सं० १८%= ई० स० १३०) के मिले हैं , जिनमें 'त्रत्रप' शब्द के स्थान पर 'राक्षः' शब्द का प्रयोग चष्टन और हद्रदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु घ्सामोतिक तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है। पेसी दशा में यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत् से पूर्व वह स्वतंत्र राजा हो गया हो। गिरनार के पास अशोक के १४ प्रकापनवाले चटान पर हद्रदामा के समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिवा मतुष्य वध न करने की प्रतिक्षा की थी। वह पूर्वी और पश्चिमी आकरावंती ', अनूप के, आनर्त , सुराष्ट्र', श्वस्व , मक्ड, कच्छ , सिंधुसीवीर ', कुकुर' ,

<sup>(</sup>१) ए. ई; जि॰ १६, ए० २३-२४।

<sup>(</sup>२) भाकरावंती (भाकर और भवंती) अर्थात् पूर्वी और पश्चिमी मासवा (सारा मासवा)।

<sup>(</sup>३) जल की बहुतायतवाला देश, शायद यह मालवे से दक्षिण के प्रदेश का सूचक हो।

<sup>(</sup> ४ ) उसरी काठियाचाइ ।

<sup>(</sup> १ ) दत्तिया काठियावाद ( सोरठ )।

<sup>(</sup>६) साबरमती के तर्टों पर का देश मधीत उत्तरी गुजरात ।

<sup>(</sup>७) मारवाष ।

<sup>( = )</sup> कब्छ देश प्रसिद्ध है।

<sup>(</sup>१) सिंधु और सौंबीर। सौबीर सिंध से भिता हुआ देश होना चाहिये। चाहे वह सिंध के उत्तरी हिस्से का सूचक हो चाहे सिंध से मिले हुए जोधपुर राज्य के पश्चिमी हिस्से का।

<sup>(</sup>१०) कुकुर का स्थान अनिश्चित है। शायद वह इंदोर राज्य का कुकरेश्वर नामक ज़िला हो, जो मंदसीर से उत्तर पूर्व में है और जहां पान अधिकता से होते हैं।

अपरांत<sup>3</sup>, निवाद<sup>3</sup> आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का भय न था, सारी प्रजा उसमें श्रनुरक्त थी, चत्रियों में 'वीर' का खिताब घारख करनेवाले यौधेयों को उसने नष्ट किया था, दक्षिणापथ (दक्षिण) के स्वामी सातकाणीं को दो बार परास्त किया, परंतु निकट का संबंधी होने से उसको मारा नहीं, श्रौर पदच्युत किये हुए राजाश्रों को फिर श्रपने राज्यों पर खा-पित किया । थर्म में उसे रुचि थी। वह व्याकरण, संगीत, तर्क श्रादि शास्त्रों का प्रसिद्ध ज्ञाता; अभ्य, रथ और हाथी का चढ़ैया, तलकार और ढाल से लड़ने में कुशल और शत्रुसैन्य को सहज में जीतनेवाला था। उसका कोष सोना, चांदी और हीरे श्रादि रहों से भरा हुआ था, वह गद्यांश्रीर पद्य का लेखक था। महाज्ञत्रप पद उसने स्वयं धारण किया था और श्रनेक स्वयंवरों में राजकन्यात्रों ने उसे वरमालाएं पहिनाई थीं। उसकें समय में शक संवत् ७२ (वि० सं० २०७≔ई० स० १४०) मार्गशीर्ष कृष्णा १ को अतिवृष्टि के कारण ऊर्जयंत (गिरनार) पर्वत से निकलनेवाली सुवर्णसिकता, पलाशिनी श्रादि निद्यों की वाढ़ से सुदर्शन तालाब का बंद ४२० हाथ लंबा, उतना ही चौड़ा और ७४ हाथ गहरा वह गया था। इतना वड़ा बंद फ़िर बनवाना कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस( रुद्रदामा )की आझा से श्रानर्त और सुराष्ट्र के शासक सुविशाख ने, जो पल्हव कुलेप का पुत्र था, उस(बंद)को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खर्च राजा के खज़ाने से दिया गया। उसके निमित्त न तो प्रजा पर कोई कर लगाया श्रीर न बेगार में काम कराया गया<sup>3</sup>। इस लेख से पाया जाता है कि रुद्रदामा की राजधानी काठियावाड़ में न होकर उज्जैन होनी चाहिये, जो उसके दादा की राजधानी थी। उसके दों पुत्र दामध्यद ( दामजदश्री ) श्रीर रुद्रसिंह थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामन्सद उसके राज्य का स्वामी हुआ।

<sup>(</sup>१) उत्तरी केंकिंग-।

<sup>(</sup>२) निषाद का स्थान भी श्रानिश्चित है । शायदः यहः निषादः अर्थाद भीकः आदि जंगली जातियों से वसे हुए किसी प्रदेश का सूचक हो ।

<sup>(</sup>३) ए, इं जि॰ म, प्॰ ४२-४४ । इं एं जि॰ ७, पू॰ २४६-६१ ।

- (४) दामन्सद के दो पुत्र सत्यदामा श्रीर जीवदामा थे, जिनमें से जीव-दामा श्रपने चाचा रुद्रसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। सत्यदामा श्रपने छोटे भाई के महाज्ञय होने के पूर्व ही मर गया हो ऐसा अनुमान किया जाता है, क्योंकि उसको महाज्ञय नहीं लिखा है।
- ( ४ ) रहासेंह (संख्या ४ का छोटा माई ) उसके समय के चांदी के सिक्के शक सं० १०३ से ११० (वि० सं० २३८ से २४४=ई० स० १८१ से १८८) तक के सिक्कों में उसको ज्ञप ही लिखा है, जिससे अनुमान होता है कि दो वर्ष तक यह किसी के अधीन रहा हो। समब है कि उसको दो वर्ष तक अपने अधीन रखनेवाला महाज्ञप ईश्वर-दत्त हो, जिसके सिक्के केवल पहले और दूसरे राज्यवर्ष के ही मिलते हैं। शक सं० ११३ से ११८ (वि० सं० २४८ से २४३=ई० स० १६१ से १६६) तक के सिक्कों में उसकी पदवी फिर महाज्ञप होने से अनुमान होता है कि दो वर्ष पीछे वह पुनः स्वतन्त्र हो गया था। उसके समय का एक शिलालेख गुंदा गांव (जामनगर राज्य) से शक सं० १०३ (वि० सं० २३८=ई० स० १८१ से १८६) वार्ष गांव (जामनगर राज्य) से शक सं० १०३ (वि० सं० २३८=ई० स० १८१ से १८६) वार्ष गांव (जामनगर राज्य) से शक सं० १०३ (वि० सं० २३८=ई० स० १८१) वैशाख सुदी ४ का मिला, जिसमें आमीर (अहीर) जाति के सेनापति वाहक के पुत्र सेनापति उदम् ति के एक हद (तालाव) बनाने का उन्नेख हैं। उद्दिश्व के तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा और दामसेन थे, जो जीवदामा के पीछे कमशः राजा हुए।
- (६) ईश्वरदस्त के पहले और दूसरे राज्यवर्ष के सिक्के मिलते हैं, जिनपर न तो उसके पिता का नाम है और न संवत्, जिससे उसका पूर्व के राजाओं के साथ का संबंध निश्चय नहीं हो सकता। उसने रुद्रसिंह को दो वर्ष तक अपने अधीन रक्खा हो ऐसा अनुमान होता है।
- (७) जीवदामा (संख्या ४ वाले दामजदश्री का दूसरा पुत्र )-उसके समय के सिक्के शक सं० ११६ और १२० (वि० सं० २४४ और २४४=ई० स० १६७ और १६६) के मिले हैं। उसके पीछे उसके चाचा रुद्रसिंह का

<sup>(</sup>१) भावनगर इन्स्किप्शन्सः प् २२।

#### ज्येष्ठ पुत्र रुद्रसेन राजा हुन्ना।

- ( क् ) रुद्रसेन के समय के चांदी के सिक्के शक सं० १२२ से १४४ ( वि० सं० २४७ से २७६=ई० सन् २०० से २२२ ) तक के मिले हैं। उसके राज्य-समय का एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियाधाड़ के जसदण राज्य से ) से मिला है, जो शक सं० १२७ ( वि० सं० २६२=ई० स० २०४ ) भाद-पद बहुल ( कृष्ण ) ४ का है ' और उसमें मानस गरेत्र के मथानक के पुत्रें। और खर के पौत्रों का एक सत्र (अन्न केन्न) बनाने का उसेख है। उस(रुद्रसेन) के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजदश्री थे, जो जत्रप ही रहे। कुल-मर्यादा के अनुसार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुआ।
- (६) संघदामा के समय के चांदी के सिक्के शक सं १४४ और १४४ (वि० सं० २७६ और २८०=ई० स० २२२ और २२३) के मिले हैं। उसने दो वर्ष से कम ही राज्य किया। उसके उपरान्त उसका छोटा भाई वाम-सेन शासक हुआ।
- (१०) दामसेन के चांदी के सिक्के शक सं० १४४ से १४८ (वि० सं० २८० से २६३=ई० स० २२३ से २३६) तक के मिले हैं। उसके ४ पुत्र वीर-दामा, यशोदामा, विजयसेन, और दामजदश्री (दूसरा) थे, जिनमें से वीरदामा स्त्रप ही रहा और संभवतः वह अपने पिता की विद्यमानता में ही मर गया हो, जिससे दामसेन का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ।
- (११) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्केशक सं० १६१ (वि० सं० २६६=ई० स० २३६) के मिले हैं। उसके पीछे उसका छोटा भाई विजयसेन सन्त्रप राज्य का स्वामी हुआ।
- (१२) विजयसेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ (वि० सं० २६६ से ३०७=ई० स० २३६ से २४०) तक के मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दामजदश्री (दूसरा) हुआ।
- (१३) दामजदश्री (दूसरे) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६ (वि० सं० २०७ से ३११=ई० स० २४० से २४४) तक मिले हैं।

<sup>(</sup>१) साबनगर इन्छित्यस्यः पृ० २२-२३।

- (१४) रुद्रसेन दूसरा (संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र चत्रप वीरदामा का वेटा)-उसके सिक्के शक सं० १७८ से १६६ (वि० सं० ३१३ से ३३१=ई० स० २४६ से २७४) तक के हैं। उसके दो पुत्र विश्वसिंह और भर्तदामा थे, जो उसके पीछे कमशः राजा हुए।
  - (१४) विश्वसिंह के सिकों पर संवत् के अंक अस्पष्ट हैं।
- (१६) भर्तृदामा (संख्या १४ का छोटा भाई) -उसके सिके शक सं० २०६ से २१७ (वि० सं० ३४१ से ३४२=ई० स० २८४ से २६४) तक के मिले हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिके मिलते हैं, जिनमें उसको चत्रप लिखा है। संख्या ३ से १६ तक (संख्या ६ को छोड़कर) महाचत्रपों की वंशावली शृंखला-बद्ध मिलती है, फिर स्वामिच्द्रदामा (दूसरे) से वंशावली शुरू होती है।
- (१७) स्वामिस्द्रदामा किसका पुत्र था यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका कोई सिका अब तक नहीं मिला। उसका नाम और महास्त्रप की पदवी उसके पुत्र स्वामिस्द्रसेन (दूसरे) के सिकों पर मिलती है। स्वामिजीवदामा का उसके समय के निकट ही होना अनुमान किया जाता है। जीवदामा के पुत्र सद्धिह और पौत्र यशोदामा के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उनको स्त्रप कहा है। संभव है कि स्वामिस्द्रदामा, स्वामिजीवदामा का पुत्र या उसका निकट का संबंधी हो।
- (१८) स्वामिरुद्रसेन (संख्या १७ का पुत्र )-कें सिके शक सं० २७० से ३०० (वि० सं० ४०४ से ४३४=ई० स० ३४८ से ३७८) तक के मिलते हैं।
- (१६) स्वामिसिंहसेन (संख्या १८ का भानजा)—उसके सिक्के शक सं० ३०४ (वि० सं० ४३६=ई० स० ३८२) के मिले हैं।
- (२०) स्वामि[छद्र]सेन दूसरा (संख्या १६ का पुत्र) उसके सिक्के बहुत कम मिलते हैं और उनपर संवत् नहीं है।
- (२१) स्वामिसत्यासिंह-का कोई सिक्का नहीं मिला, जिससे उसके पिता के नाम का पता नहीं चलता। उसके नाम श्रीर महाज्ञप के खिताव का पता उसके पुत्र महाज्ञप स्वामिरुद्रसिंह के सिक्कों से लगता है।
  - (२२) स्वामिरुद्रसिंह (सं०२१ का पुत्र)-उसके सिक्के शक सं० १६

३१० (वि० सं० ४४४=ई० स० ३८८) और कुछ उसके बाद के भी मिले हैं, परंतु उन पिछले सिक्कों पर संवत् का तीलरा श्रंक श्रस्पष्ट है। गुप्त वंशं के महाप्रतापी राजा श्रंद्रगुप्त (क्सरे) ने, जिसका विरुद् विक्रमादित्य था, स्वामिरुद्रसिंह का सारा राज्य छीनकर सत्रपों के राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका श्रधिकार उठ गया।

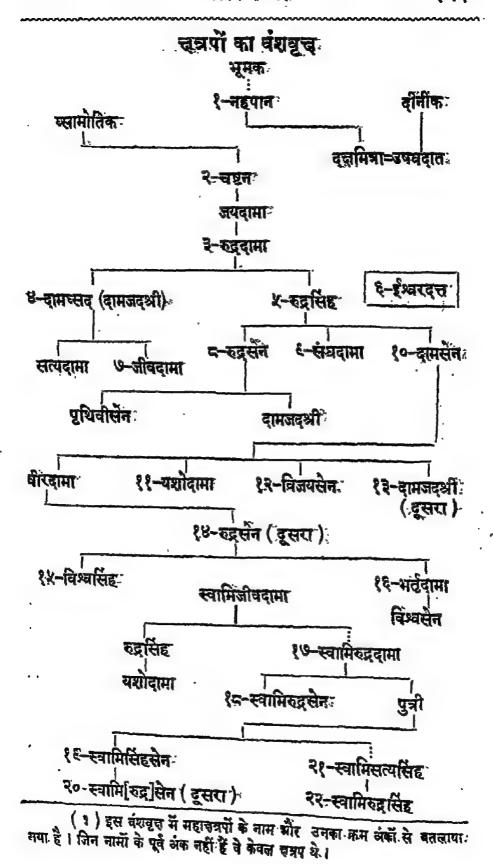

# पश्चिमी चत्रपों और महाचत्रपों की नामावली संवत् सहित ।

| ,      | नाम ज्ञप               |           |                 | Ī      | नाम                      | SIZ IIII        |                 |
|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| संख्या |                        | ज्ञात समय |                 | संख्या |                          | श्चात समय       |                 |
|        |                        | शक सं०    | वि० सं०         | .E     | महाज्ञप                  | शक सं०          | वि० सं०         |
| 3      | भूमकं                  |           | ٠,              | ĺ      |                          |                 |                 |
| 2      | नहपान                  | ४१-४४     | १७६-१५०         | 1      | नहपान                    | કદ              | १८१             |
| 32     | चप्रन                  |           |                 | २      | चप्रन                    |                 |                 |
| ષ્ટ    | जयदामा                 | ,         |                 | 3      | · <b>छ्द्रदामा</b>       | ४२-७२           | 1=10-500        |
| y      | दामध्सद }              |           |                 | ક      |                          |                 |                 |
|        | दासंजदशी ∫             | '         | •               | ,      | दामजदश्री 🗲              | 003-000         | २३द-२४४         |
|        | 77:3707777             |           |                 | X<br>c | <b>रुद्रोंसह</b>         | दो वर्ष         | दो वर्ष         |
| S.     | सत्यदामा               | १०२-१०३   | २३७-२३८         | દ્     | ईश्वरदत्त<br>रुद्रसिंह ) | . '             |                 |
| G      | <b>रुद्रसिंह</b>       | 104-104   | 14- 14-         |        | दूसरीवार                 | ११३-११८         | २४८-४४३         |
|        | स्द्रसिंह }            | ११०-११२   | . ५४४-५४७       | હ      |                          | ११६-१२०         | <b>२</b> ४४-२४४ |
| _      | दूसरीवार ∫<br>रुद्रसेन | १२१       | २४६ - "         | ы      | ख्दसेन                   | १२२-१४४         | २४७-२७६         |
| 20     | . प्रथिवीसेन           | \$88      | 208             | 3      | संघदामा                  | <b>१</b> ८८-१८४ |                 |
| १०     | , दांगजदश्री           | १४४-१४४   | २८६-२६०         | १०     | दामसेन                   | १४४-१४८         |                 |
| 28     | वीरदामा                | १४६-१६०   | <b>२६१-२६</b> ४ | :      | *                        |                 |                 |
| 83     | यशोद्धासा.             | १६०       | 28X             | ११     | वशोदामा                  | १६१             | २१६             |
| 83     | विजयसेन                | १६०       | २६४             | १२     | विजयसेन                  | १६१-१७२         | २,६६-३०७        |
| 2.4    |                        |           | ۸,              | १३     | दामजद्श्री               | १७२-१७६         | ३०७-३११         |
|        |                        |           |                 | १४     | <b>रुद्रसेन</b>          | १७८-१६६         | ३१३-३३१         |
| १४     | विश्वसिंह              | 885-200   | <b>३३३-३</b> ३५ | १४     | विश्वसिंह                |                 |                 |
| 25     | भर्तृदामा              | २००-२०४   | ३३४-३३६         | १६     | सर्वृदामा                | २०६-२१७         | ₹ <b>१-३</b> १₹ |
| १६     |                        | २१४-२२६   | ३५०-३६१         |        |                          | `               |                 |
| १७     |                        | २२६-२३६   | ३६१-३७१         | १७     | स्वा. खदामा              |                 | ここい ひつか         |
| १ट     | यशोदामा                | २३१-२४४   | ३७४-३८६         | १८     | " रुद्रसेन               | 2/90-300        | 925<br>80X-05E  |
| ,      | 1.5                    |           |                 | १६     | ,, सिंहसेन               | ५०४             | ક્રફર્દ<br>:    |
|        |                        |           | p 410 1         | २०     | "स्ट्रसेन                |                 |                 |
| 4      | ,,,                    |           |                 | २१     | ,, सत्यसिंह              | 200             | 88% -           |
|        |                        | 5.1       |                 | २२     | ∗,, स्ट्रासिंह           | 250             |                 |

कुशनवंश

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पृ० ४६-६० में) दे चुके हैं। मथुरा के निकटवर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का अधिकार कनिष्क के पिता वाभेष्क के समय से हुआ हो ऐसा अनुमान होता है। इन राजाओं के समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं। उन शिलालेखों के संवतों के विषय में विद्वानों में मतभेद है; कोई उनको विक्रम संवत्, कोई शक संवत् और कोई शताब्दी के अंक छोड़कर ऊपर के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है कि उनके संवत् शक संवत् हैं। कनिष्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के सिक्कों पर दोनों और प्राचीन ग्रीक लिप के लेख हैं'।

- (१) वाभेष्क के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। आरा से मिले हुए खरोष्टी लिपि के कनिष्क के समय के शक सं० ४१ (वि० सं० १७६= ई० स० ११६) के लेख में कनिष्क को वाभेष्क का पुत्र कहा है।
- (२) कनिष्क के समय के शिलालेख शक सं० ४ से ४१ (वि० सं० १४० से १७६ = ई० स० = ३ से ११६) तक के मिले हैं । हिन्दुस्तान में उसका राज्य पंजाब और कश्मीर से लगाकर पूर्व में काशी से परे तक; दिल्ला में सिंध, और राजपूताने में मथुरा से दिल्ला के प्रदेशों पर होना पाया जाता है। उसने हिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में बढ़कर खोतान, यारक्रन्द तथा काश्गर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बौद्ध

<sup>(</sup>१) कनिष्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुजुलकडिफिसेस' (कुजुल कस) और 'वेमकडिफिसेस' (विम कटिफिस) के सिक्के मिले हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन प्रीक्ष्माषा एवं लिपि के और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में मारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं। किनिष्क और उसके पिछुले राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर प्रीक लिपि के ही लेख हैं। 'कुजुडकडिफिसेस' और 'वेमकडिफिसेस' के साथ कनिष्क का क्या संबंध था यह प्रति-श्रित है। संमव है कि वे दोनों राजा कनिष्क से बहुत पहले हुए हों और कुशनवंश की अन्य शाख़ा से संबद्ध रहे हों।

<sup>(</sup>२) कनिष्क के समय के शिलाजेखों के लिए देखों ए. हूं; जि॰ १० का परि-शिष्ट; लेखसंख्या १८, २१, २२ और २३। ज॰ रॉ. ए. सो; हूं. स. १६२४, ए० ४००; श्रीर श्रारा के लेख के लिए देखों ए. हूं; जि॰ १४, ए० १४३।

धर्म की श्रीर उसका मुकाव श्रिधिक होने पर भी वह हिन्दुश्रों के शिव श्रीदि देवताश्रों का पूजक था श्रीर होम करता था, ऐसा उसके सिक्कों पर मिलनेवाली शिव की मूर्ति श्रादि से पाया जाता है। उसके बनवाये हुए पेशावर के चौद्ध स्तूप का पता लग गया है। चौद्ध श्रंथों में उद्धेख है कि उसने श्रपनी कश्मीर की राजधानी में बौद्ध धर्म के पुराने सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए बौद्ध संग्न एकत्र किया था उसमें जो त्रिपिटिक माना गया उसको उसने तांबे के पत्रों पर खुदवाकर पत्थर की संदूक में रखवाया श्रीर उसपर एक स्तूप बनवाया था'। उस स्तूप तथा उन पत्रों का श्रव तक पता नहीं लगा है। वास्तव में वह संघ बौद्धों के हीनयान पंथ (प्राचीन मतावलंबियों) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी। दूसरा पंथ महायान कहलाता था, जिसके श्रवयायी विशेष थे। कनिष्क के समय में शिल्प श्रीर विद्धा की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागांचुन, श्रवधोष श्रीर वस्तुमित्र तथा सुप्रसिद्ध चरक उस राजा के सम्मानपात्र थे।

- (३) वासिष्क के शिलालेख शक सं० २४ और २८ (वि० सं० १४६ भीर १६३=६० स० १०२ और १०६) के मिले हैं । कनिष्क के साथ उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता (शायद वह कनिष्क का पुत्र हो)। अनुमान है कि जिस्स समय कनिष्क मध्य पशिया की लड़ा-इयों में लगा था उस समय वह (वासिष्क) मधुरा आदि के इलाक़ों का शासक रहा हो (स्वतन्त्र राजा न हो)।
- (४) हुनिष्क—राजतरंगिणी में उसका नाम हुष्क मिलता है। उसके समय के शिलालेख शक सं० ३३ से ६० (वि० सं० १६८ से १६४=ई० स० १११ से १३८) तक के मिले हैं । कनिष्क या वासिष्क के साथ उसका

<sup>(</sup>१) 'भारतीय प्राचीनतिविमाला', ए० १५४, टिप्पणी १। बी, हु० रे० वे० वं, जि०.१, ए० १४२ १

<sup>(</sup>२) आर्कियालॉनिकल सर्वे की रिपेटि; ईं व सक १६१०-११, ए० ४१-४२।

<sup>(</sup>३) प्र॰ इं॰; जि॰ १० का परिशेष्ट; जेससंस्था ३४, ३म, ४१, ४६, ४१, ४२, ४६, ६२ और म॰।

क्या संबंध था यह निश्चयहूप से झात नहीं है, शायद वह भी कनिष्क का पुत्र हो श्रीर प्रारम्भ में श्रपने पिता की श्रोर से इधर का शासक रहा श्रीर उसकी मृत्यु के पीछे स्वतन्त्र राजा हुआ हो।

(१) वासुदेव के समय के शिलालेख शक सं० ७४ से ६८ (वि० सं० २०६ से २३३=ई० स० १४२ से १७६) तक के मिले हैं । उसका हुविष्क के साथ क्या संबंध था यह भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ।

वासुदेव के पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा श्रादि प्रदेशों पर रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चलता।

#### गुप्तवंश

गुप्तवंशी राजा किस वंश के थे इसका कुछ भी उम्रेख उनके पहले के शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेखों में उनका चद्रवंशी होना लिखा है । उनके नामों के अन्त में गुप्त पद देखकर कोई कोई यह अनुमान कर बैठते हैं कि वे राजा वैश्य हों, परंतु पेसा मानना भ्रम ही है । पुराखों में सूर्य वंश के भी एक राजा का नाम उपगुप्त मिलता है । पेसे ही प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के पिता

[स्रासी च्छशी]व मुवनाद् मुतमूतमूतमूतिरूद् मृतमूतपित[मक्तिसम]प्रमावः । चन्द्रान्वयैकतित्वकः खत् चन्द्रगुप्तराजाख्यया पृथुगुर्याः प्रिथतः पृथिन्याम् ॥ ए० इं०; जि० ११, ए० १६०।

<sup>(</sup>१) ए० इं० जि॰ १० का परिशिष्ट, जेखसंख्या ६०, ६६, ६८, ७२ और ७६ ।

<sup>(</sup>२) गुप्तों का महाराज्य नष्ट होने के बाद भी उनके वंशजों का राज्य मगध, मध्यप्रदेश और गुत्तल (बंबई इहाते के धारवाद ज़िले में) आदि पर था । गुत्तल के गुप्तवंशी अपने को उजीन के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त (विक्रमादित्य) के वंशज और सोमवंशी मानते थे (बंबई गैज़ेटियर; जि॰ १, भाग २, प्र॰ ४७८; टिप्पण ३। 'पाली, संस्कृत ऐंड ओल्ड कैनेरीज़ इन्स्क्रिपशन्स'; संख्या १०८) । सिरपुर (मध्यप्रदेश की रायपुर तहसील में) से मिले हुए महाशिवगुप्त के शिलालेख में वहां के गुप्तवंशी राजाओं को चंद्रवंशी बतलाया है—

<sup>(</sup>३) उपगुप्त सूर्यवंशी इच्वाकु के पुत्र निमि (विदेह ) का वंशधर था-

का नाम आदित्यदास था, तो क्या अन्त में केवल 'गुप्त' और 'दास' पदों के आने से ही यह कहा जा सकता है कि सूर्यवंशी उपगुप्त वैश्य, और वराह-मिहिर का पिता आदित्यदास शद्भ था ? गुप्तवंशियों का विवाह-संबंध लिन्छिवि?

> तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । ऋासीदुपगुरुस्तसादुपगुप्तोऽग्निसंभवः ॥ २४ ॥

'भागवत'; स्कंध ३, अध्याय १४।

(१) स्नादित्यदासतनयस्तपदवाप्तबोधः कापित्थकेसवितृखंब्धवरप्रसादः । स्नावंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यन्धोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार॥६॥ 'बृहज्जातक': उपसंहाराध्याय ।

- (२) ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, चित्रय के वर्मा, वैश्य के गुप्त और शूद्र के नाम के अंत में दास पद जगाने की शैली आचीन नहीं है और म उसका कभी पालन हुआ है। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका अनुकरण पाया नहीं जाता।
- (३) ब्राधुनिक प्राचीन शोधक श्रपनी मनमानी अनेक कल्पनाएं कर डालते हैं उत्तमें से एक लिप्जिवियों के संबंध की भी है। विन्सेंट स्मिथ का मानना है कि लिप्जि-विजंशी तिब्बती थे (इं. ऐं: जि॰ ३२, पृ॰ २३३-३६)। सतीशचंद विद्यासूवण का कथन है कि वे ईरानी थे (इं. एँ; जि॰ ३७, ए॰ ७८-८०) और मि॰ हॉगसन् ने उनको सीथियन् (शक) बतलाया है ('हांगसन्स ऐसेज़'; प्र॰ १७)। इनमें से किसकी कथन ठीक कहा जाय ? बॉथलिंग और रॉय उनको चन्निय मानते हैं (बायलिंग और राय के 'चारेंबुख्' नामक महान् संस्कृत-जर्मन, कोष में 'लिन्छिवि' शब्द )। वही मत मोनियर विलियम का है ( मोनियर निलियम का संस्कृत-ग्रंग्रेज़ी कोश, दूसरा संस्कृत्य, पृ० १०२ )। तिब्बती भाषा के प्राचीन ग्रंथ 'दुत्त्व' में उनको वसिष्ठगोत्री चित्रय माना है ( रॉकहिल; 'लाइफ ग्रांव् दी बुद्ध'; पृ० १७ का टिप्पण्) । बौद्धां के 'दीवनिकाय', (दीर्घनिकाय) के 'महापरिनिब्बायासूत्र' में जिला है कि लिन्छिविवंशियों ने भगवान् बुद्ध की अस्थि का विमाग यह कहकर मांगा था कि 'मगवान् भी चन्निय थे और हम भी चित्रय हैं' ('दीर्घनिकाय'; जि॰ २, पृ॰ १६४)। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 'महाचीर स्वामी' जिच्छिवियों के मामा थे और उनके निर्वाण के स्मरखार्थ उन्हीं( जिच्छि-वियों )ने अपने नगर में रोशवी की थी ( 'सेक्रेड बुक्स ऑब दी ईस्ट'; जि॰ २२, ए॰ २६६ । हर्मन जैकोबी का 'कल्पसूत्र' का अंग्रेज़ी अनुवाद )। विन्सेंट सिम्ध ने 'अली हिस्टरी आंफ़ इंडिया' ( भारत के प्राचीन इतिहास ) में लिखा है —'ई॰ स॰ की इडी और सातवीं शताब्दी के प्रारंस काल में नेपाल में लिब्लिवि वंश का राज्य था। वैशाली

श्रीर वाकाटक श्रावि चत्रिय वंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं, जो उनका चित्रय होना ही बतलाते हैं। गुप्तबंशी राजाश्रों का प्रताप यहत ही बढ़ा,
श्रीर एक समय ऐसा था कि द्वारिका से श्रासाम तक तथा पंजाब से नर्मदा
तक का सारा देश उनके श्रधीन था एवं नर्मदा से दिल्लिण के देशों में भी
उन्होंने विजय का डंका वजाया था। उन्होंने वि० सं० ३७६=ई० स० ३१६ से
श्रपना संवत् चलाया, जो गुप्त संवत् के नाम से श्रनुमानतः ६४० वर्ष तक
चलता रहा। पीछे से वही संवत् चलभी संवत् के नाम से भी प्रसिद्ध हुआं।
मौर्यवंशी राजा श्रशोक के समय से ही वैदिक धर्म की श्रवनित श्रीर वौद्ध
धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु गुप्तबंशियों ने वैदिक धर्म की ज़ढ़ पीछी
जमा दी जिससे घौद्ध धर्म श्रवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला श्रश्रवमेश यह भी उनके समय में फिर से श्रारम्म हुआ। उनके कई शिलालेख,
ताम्रपत्र श्रीर सोने, चांदी तथा तांवे के जो सिक्के मिले उनके श्राधार पर
उनका थोड़ासा सारभूत वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

श्रीगुत या गुत इस वंश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह वंश गुत नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुत का पुत्र घटोत्कच था। इन दोनों का खिताव 'महाराज' मिलने से अनुमान होता है कि ये दोनों (गुत और घटोत्कच) किसी यहे राजा के सामंत रहे होंगे। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुत इस के लिच्छितियों के साथ उनका क्या संबंध था इसका पता नहीं चलता, नैपाल के लिच्छितियों के तियय में हुएन्स्संग लिखता है कि वे बहे विद्वान थे और बौद्ध धर्मावलंबी तथा चित्रय जाति के थे, (पृ० ३६६; और थामस् वॉटर्स; 'ऑन युवन च्वांग'; जि० २, पृ० दथ)। इन प्रमाणों से निश्चित है कि लिच्छितियों ने वन( लिच्छितियों) की गयाना जातों की संतित में की है (मनुस्मृति; १०। २२), किंतु यह कथन धर्म-हेप से खाली नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रहण्य करने से चित्रय बात्य (धर्मअष्ट; संस्कारहीन) नहीं माने जा सकते। गुजरात के सोखंकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके गुरोहितों ने, जो नागर ब्राह्मण थे, उसको ब्राल्य मानकर उसकी पुरोहिताई छो़दी नहीं थी, ऐसा गुर्जरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव' काव्य से पाया जाता है। कुमारपाल के साथ श्रन्य राजवंशों का संबंध भी पूर्ववत् वना रहा।

<sup>(</sup>१) गुप्त संवत् के लिए देखों 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; पृ० १७४-७६।

वंश में पहला प्रतापी राजा हुआ; जिसने 'महाराजाधिराज' की पदवी धारण की और अपने नाम के साने के सिके चलाये, जिससे उसका स्वतंत्र राजा होना अनुमान किया जा सकता है। गुप्त संवत् भी उसी के राज्यामिषेक के वर्ष से चला हुआ माना जाता है। चन्द्रगुप्त का विवाह लिन्छिवि वंश के किसी राजा की पुत्री कुमारदेवी के साथ हुआ था, जिससे महाप्रतापी समुद्र-गुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की मृतियां होने से अनेक विद्वानों का यह अनुमान है कि उसकी अपने असुर का राज्य मिला, परन्तु पेसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका राज्य विहार, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग और अवध के अधिकांश पर होना चाहिये। पुराणों में गुप्तवंशियों के अधीन गंगातट का प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध का होना लिखा है', जो चंद्रगुप्त के समय का राज्य-विस्तार प्रकट करता है। उसकी राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। उपर लिखे हुए तीनों राजाओं का कुछ भी संबंध राजपूताने के साथ नहीं था।

(४) समुद्रगुप्त गुप्तवंशी राजाओं में वड़ा ही प्रतापी हुआ। प्रयाग के जिले में अशोक के लेखवाले विशाल स्तंभ पर उसका भी एक लेख खुदा है, जिससे पाया जाता है—"वह विद्वान और कवि था, तथा विद्वानों के साथ रहने में आनंद मानता था। उसने अपने वाहुबल से अञ्युत और नागसेन नामक राजाओं को पराजित किया। सैंकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की और उसका शरीर सैंकड़ों घावों से सुशोधित था। कोसले के राजा

<sup>(</sup>१) अनुगांगं प्रयागं च साकेतं मगघांत्वथा ।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोद्यन्ते गुप्तत्रंशजाः ॥

'वायुप्रराण'; अध्याय ६६, छो० ३८३। 'बद्धांद्युराण'; ३। ७४। १६४॥

<sup>(</sup>२) यहां कोसल नाम 'दक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमें मध्यप्रदेश की महानदी और गोदावरी की उत्तरी आखाओं के बीच के प्रदेश का समावेश होता है (। सिरपुर और संबलपुर के निकट का प्रदेश )।

महेंद्र, महाकांतार के ज्याधराज, कौराळ के मंत्रराज, पिष्ठपुर के महेन्द्र, गिरिकोट्टूर के स्वामिद्त्त, प्रंडपक्ष के दमन, कांची के विज्युगोप, श्रवमुक्त के तीलराज, वेंगी के हस्तिवर्मा, पालक के उपसेन, देवराष्ट्र के कुवेर और कुखलपुर के धनंजय श्रादि दक्तिकापथ के सब राजाओं

- (१) दक्षिण कोसल के पश्चिम का मध्यप्रदेश का लंगलवाला हिस्सा, जो सोन-
- (२) कीराळ राज्य उद्दक्षि के समुद्रतट पर के कौराळ के आसपास के प्रदेश का सूचक होना चाहिये (न कि केरल का)।
- (३) मद्रास इहाते के गोदानरी ज़िले में पिट्टापुर की ज़मीदारी के आसपास का प्रदेश, जहां पीड़े से सोलंकियों का राज्य भी था (देखों मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास' प्रथम भाग में पिट्टापुर के सोलंकियों का बृत्तांत, ए० १६७-६६)
- (४) गिरिकोट्ट्र प्रयांत् पर्वती (क्रिला) कोट्ट्र । कोट्ट्र का राज्य मद्रास इहाते के गंजाम ज़िले में था, जिसकी राजधानी कोट्ट्र वर्तमान कोट्टर होना चाहिये:
- (१) प्रंडपञ्च मद्रास इहाते के चिकाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिकाकोल के -निकट प्रंडपानि के आसपास का प्रदेश होना चाहिये।
- (६) मद्राप्त इहाते का असिद्ध नगर कांची: (कांजीवरम्)। समुद्रगुप्तः के समय कांची: का पश्चववंशी राजा विष्णुगोप प्रवलः राजा थाः। उसके साथ समुद्रगुप्त की जदाई कृष्णा नदी के निकट होनी चाहिये। संमव है कि अवसुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कृत्थवपुर आदि के राजा समुद्रगुप्त को कृष्णा नदी से दिच्या में आगे बढ़ने से रोकने के छिए विष्णुगोप से सिवकर जदने को आये हीं और वहीं परास्त हुए हों।
  - (.ಅ.) अवसुक्र राज्य का ठीक पता नहीं चलता।
- (म) पूर्वी समुद्र-तट का गोदावरी और कृष्णा निरंथों के बीच का प्रदेश चेंगि-राज्य कहताता था, जहां पीछें से सोलंकियों का राज्य बरसों तक था (देखों मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन हतिहास', प्रथम भाग, ए॰ १३४)।
- ( १ ) पालक राज्य कृष्णानदी के दक्षिण में पालक के आसपास के प्रदेश का
  - (१०) देवराष्ट्र राज्य मद्रास दहाते के विज्ञागापट्टम् ज़िले के एक विभाग का नाम था।
- (१३) दिल्णापथ—सारा दिल्ला देश। प्राचीन शिलालेखादि में उत्तरापथ श्रीर दिल्णापथ नाम मिलते हैं। नर्भदा से उत्तर का सारा आरत उत्तरापथ श्रीर उक्न नदी से दिल्ला का दिल्लापथ कहलाता था।

को उसने केंद्र किया, परन्तु फिर अनुग्रह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाई । उद्देव , मितल , नागदत्त , चंद्रवर्मा, गणपितनाग , नागसेत, अञ्चुत, नंदी, वलवर्मा आदि आर्यावर्त के अनेक राजाओं को वह कर अपना प्रभाव बढ़ाया, सब आटिवक (जंगल के स्वामी) राजाओं को अपना सेवक बनाया; समतट , ख्वाक, कामक , नेपाल, कर्तुप्र अधि सीमांत प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मादक, अभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खपिरक आदि जातियों को अपने अधीन कर उनसे कर उगाहा और राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा बनाया। देवपुत्र शाही शहानुशाही, अक, मुठंड तथा सिंहल आदि सब द्वीपनिवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी लड़कियां मेंट करते थे। राजा समुद्रगुत दयालु था, हज़ारों गोदान करता था और उसका समय कंगाल, दीन, अनाथ और दु:खियों की सहायता करने में व्यतीत होता था। वह गांधवं (संगीत) विद्या में वड़ा निपुण अपने काव्य रचने में 'कविराज'

- ( ४ ) आसाम के राजा भास्करवर्मी का पूर्वज ।
- (६) विंध्याचल तथा हिमालय के बीच का देश ।
- ( ७ ) विध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश ।
- ( = ) गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश, जिसमें ज़िला जस्सोर, कलकत्ता श्रादि हैं।
  - ( ६ ) श्रासाम का एक बड़ा हिस्सा ।
  - (१०) इंसमें गढ़वाल, कमाऊं और अलमोड़ा ज़िलों का समावेश होता है।
- (११) देवपुत्र, शाही श्रीर शहानुशाही ये तीनों कुशनवंशी राजाश्रों के ख़िताब होने से उनके वंशजों के सूचक हों ।
  - ( १२ ) देखो उत्तर ५० ३४ और टिप्पण ३।

<sup>(</sup>१) यह राजा संभवतः वाकाटक वंशी रुद्रसेन (प्रथम ) हो।

<sup>(</sup>२-३) श्राधुनिक विद्वान् मातिल श्रीर नागदत्त को पूर्वी मालवे और राजपूताने के राजा श्रनुसान करते हैं, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

<sup>(</sup>४) यह शायद पद्मावती (पेहोश्रा, ग्वालियर राज्य में ) का उक्र नामवालं नागवंशी राजा हो।

कहलाता था? । दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता है कि उसके अनेक पुत्र श्रीर पौत्र थे चिरकाल से न होनेवाला अक्षमेध यह भी उसने किया। उसके कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिनसे उसके अनेक कामों का पता लगता है? । उन सिक्कों की शैली में कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों का कुछ अनुकरण पाया जाता है। उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्रगुप्त( दूसरें) ने जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था।

(१) चंद्रगुप्त (दूसरे) को देवगुरु और देवराज भी कहते थे। उसने कई ख़िताब धारण किये थे, जिनमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, श्रीजितविक्रम, सिंहविक्रम और महाराजाधिराज मुख्य थे। बंगाल से लगाकर बल्विस्तान तक के देश उसने विजय किये तथा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, राजपूताना आदि पर राज्य करनेवाले शक जाति के सत्रपों (पश्चिमी सत्रपों) का राज्य छीनकर वि० सं० ४१० (ई० स० ३१३) के आसपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी। उसने अपने पिता से भी अधिक देश अपने राज्य में मिलाये और अपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी उज्जैन स्थिर की। वह विद्वानों का आश्रयदाता और विज्यु का परमभक्त था। परानी दिज्ञी की प्रसिद्ध लोह की लाट (कीली, जो मेहरोली गांव में छुतुब-भीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के बीच खड़ी हुई है) चंद्रगुप्त ने बनवां कर विज्युपद नाम की पहाड़ी पर किसी विज्यु-मन्दिर के आगे व्यवस्तम

<sup>(</sup>१) फ्ली; गु. इं; ए० ६-१० ।

<sup>(</sup>२) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; ए० १-३७; और प्रेंट १-४। समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के कई सिक्कों पर इंदोबद लेख मिलते हैं। इतने प्राचीन काल के संसार की किसी अन्य जाति के सिक्कों पर इंदोबद लेख नहीं मिलते।

<sup>(</sup>३) यस्योद्धत्तंयतः प्रतीपमुरसा शत्त्रुन्समेखागता— नवङ्गेश्वाहववर्त्तिनोभित्तिखिता खड्गेन कीर्तिभुजे। तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्घोर्जिता वाह्तिका यस्याद्याप्यधिवास्यते जलानिधिव्वीर्ट्यानिलिहित्तिगाः॥ विद्वी की लोह की लाट पर का लेख (प्रती; गु. हं; पृ० १४१)।

के रूप में खड़ी की थी। तंवर अनंगपाल ने उसे वहां से उखड़वाकर वर्तन्ता मान स्थान में स्थापन की ऐसी प्रसिद्धि है। चंद्रग्रुप्त के सोने, चांदी और तांवे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं। जिनमें सोने के अधिक हैं। उसके समय के जो शिलालेख मिले उनमें संवत्वाले तीन लेख गुप्त संवत् दर से ६३ (वि० सं० ४४८ से ४६६=ई० स० ४०१ से ४१२) तक के हैं। उसकी दो राणियों के नामों का पता लगता है। एक तो कुवेरनागा, जिससे एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ और उसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ हुआ था। प्रभावती के उदर से युवराज दिवाकरसेन ने जन्म लिया । दूसरी राणी भ्रवदेवी (भ्रवस्वामिनी?) से दो पुत्र कुमार गुप्त और गोविंदगुत उत्पन्न हुए, जिनमें से कुमारगुत अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ।

चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मध्य पशिया के मार्ग से हिंदुस्तान में आया था। उसका उद्देश्य संस्कृत पढ़ना और महायान पंथ के विनयपिटक आदि के प्रन्थों को संग्रह करना था। वह स्वात गांधार, तक्षशिला, पेशावर, मधुरा, कन्नौज, आवस्ती, क्षिलवस्तु, कुशी नगर, वैशाली आदि से होता हुआ पाटलीपुत्र में पहुंचा। वहां अशोक के बनाये हुए महलों की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐसे महल मतुष्य नहीं बना सकते, वे असुरों के बनाये हुए होने चाहियें। तीन वर्ष

<sup>(</sup>१) जॉ: ऐ; कॉ. गु. डा, पृ० २४-६०; ब्रेट ६-१.१:।

<sup>(</sup>२) गुप्त सं० =२ का उदयगिति (ग्वालियर राज्य के भेलसा से २ मील)। की गुफा में ( क्री; गु. इं; लेलसंख्या ३ ), गुप्त सं० १३ का सांची (भोपाल राज्य में )। से ( वही; लेलसंख्या ४ )।

<sup>(</sup>३) महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्तत्य (त्स)त्युत्रः सहाराजा-धिराजश्रीचंद्रगुप्तस्तस्य दुहिता धारणसगोत्रा नागकुलसम्मूतायां श्रीमहा-देव्यां कुनेरनागायामुत्पन्नोमयकुलालंकारभूतात्यन्तभगवद्भक्ता वाकाटकानाः महाराजश्रीरद्धसेनस्याग्रमहिषी युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतिगुप्ताः (ए. इं. जि॰ १४, प्र० ४१)।

याटलीपुत्र में रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानों में होता हुआ ताम्रलिति (तमलुक, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में) में पहुंचा और वहां दो वर्ष तक रहा। इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नक़ल तथा चित्र आदि का संग्रह कर समुद्र-मार्ग से चीन पहुंचा। उसकी यात्रा की पुस्तक से पाया जाता है कि चंद्रगुप्त की मजा धनधान्यसंपन्न और सुखी थी। लोग स्वतन्त्र थे प्राण्दंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक बार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मद्य और मांस का प्रचार न था। मांस चांडाल ही बेचते थे, जो शहरों से बाहर रहते थे। धर्मशालाओं तथा औषधालयों का प्रबंध उत्तम था और विद्या का अच्छा प्रचार था।

(६) कुमारगुप्त ने भी कई खिताब धारण किये थे, जिनमें मुख्य महाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, श्रजितमहेंद्र, महेंद्रसिंह और महेंद्रादित्य हैं। उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके स्मारक सोने के सिक्के मिलते हैं। अपने पिता की नाई वह भी परम भागवत (वैष्णव) था। उसके समय के संवत्वाले ६ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से ४ गुप्त संवत् ६६ से १२६ (वि० सं० ४७२ से ४०४=ई० स० ४१४ से ४४८) तक के और एक मालव (विक्रम) संवत् ४६३ (ई० स० ४३६) का है । उसके कई मकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले , जिनमें चांदी के अनेक सिक्कों पर संवत् भी दिया है। ऐसे सिक्के गुप्त संवत् ११६ से १३६ (वि० सं० ४६४ से ४१२=ई० स० ४३८ से ४४४) तक के हैं।

<sup>(</sup>१) गुस सं० ६६ का बिलसड या विलसंड (पश्चिमोत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में ) के स्तंभ पर का (फ़ी; गु; इं; लेखसंख्या १०) और गुप्त सं० १२६ का मन्कुवार नारंव (पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में ) से मिली हुई बौद्ध मूर्ति के आसन पर खुदा है (वही; लेखसंख्या २१)।

<sup>(</sup>२) मालव सं० (वि॰ सं०) ४६३ का मंद्रसोर (वही; जेखसंख्या १८) से मिला है।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. दा; पु० ६१-११३; ग्रेंट १२-१८।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; सिका संख्या ३८४-८८; ३६४; ३६८; और ज. ए. सो बंगा; ई० स० १८६४, ए० १७४।

वि० सं० ४१२ (ई० स० ४५४) में उसके राज्य पर शतुओं (ह्रणों) का हमला हुआ, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, स्कंद्गुत और पुरगुत थे। घटोत्कच की माता का नाम मालूम नहीं, स्कंद्गुत और पुरगुत अनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे। घटोत्कच अपने पिता की विद्यमानता में गुत्र संवत् ११६ (वि० सं० ४६२=ई० स० ४३४) में मालव का शासन करता रहा ऐसा कुमारगुत के उक्त संवत् के तुमैनं (तुंववन) गांव (खालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है । वह (घटोत्कच) कुमारगुत का ज्येष्ठ पुत्र था वा अन्य, यह ज्ञात नहीं हुआ। कुमारगुत का उत्तराधिकारी स्कंदगुत हुआ।

(७) स्कंदगुत ने अपने पिता के मारे जाने पर वीरता के साथ तीन मास तक लड़कर शत्रुश्रों (हूणों) को परास्त किया और अपनी कुलश्री को, जो कुमारगुत के मारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर किया ।

अंदारी के स्तंम पर स्कंदगुप्त का खेख ( ज. बंब. ए. सो; जिं० १६, ए०

. ३४६-४० स्त्री तु. इं; प्र० ४३-४४ ) ।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि॰ ४१, ए० ११४-१४।

<sup>(</sup>२) जगित भुजवलाड्यो(द्यो) गुप्तवंशैकवीरः
प्रिथितविषुल्यामा नामतः स्कंदगुप्तः । '''।।
विचितितकुल्यानिये येन नीतिकिमासाः ।
समुदितवलकोषान्युध्यमित्रांश्च जित्वा
स्नितिपचरण्पिठे स्थापितो वामपादः ।। '''।।
पितिर दिवमुपेते विष्लुतां वंशलद्दमीं
मुजवलिजितारिय्यः प्रतिष्ठाप्य मूयः ।
जितिमिति परितोषान्मातरं सास्रनेत्रां
इतिर्पुरिव कृष्णो देवकीमम्युपेतः ।। ''।।
इ्णैर्थस्य समागतस्य समरे दोभ्यी घरा कंपिता
मीमावर्त्तकरस्य शत्रुषु शरा

इसके खिताब कमादित्य या विक्रमादित्य, राजाधिराज श्रीर महाराजाधिराज मिलते हैं। वह भी परम वैज्याव था, उसके समय के संवत्वालें
दो शिलालेख गुप्त संवत् १३६ श्रीर १४१ (वि० सं० ४१२ श्रीर ४१७=
ई० स० ४४४ श्रीर ४६०) के श्रीर एक दानपत्र गुप्त सं० १४६ (वि० सं०
४२६=ई० स० ४६४) का मिला है। गढ़वा (इलाहाबाद ज़िले में) के
विज्युमंदिर के संबंध का एक दूटा हुआ शिलालेख गुप्त सं० १४८ (वि०सं०
४२४=ई० स० ४६७) का मिला, जिसमें राजा का नाम दूर गया है, परन्तु
वह उसी राजा के समय का होना चाहिये, क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त (दूसरे)
श्रीर कुमारगुप्त के शिलालेख विद्यमान हैं, और उसके चांदी के सिक्कों पर
गुप्त सं० १४१ से १४८ (वि० सं० ४१७ से ४२४=ई० स० ४६० से ४६७)
तक के वर्ष श्रीकत हैं। उसके सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्कों
मिले हैं ।

- ( क्र) कुमारगुप्त ( दूसरा )—संभव है कि वह स्केंद्गुप्त का उत्तरा-धिकारी हो। उसके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है, जो गुप्त सं० १४४ (वि० सं० ४३०= ई० स० ४७३) का है ।
  - (६) बुधगुप्त-कुमारगुप्त ( दूसरे ) का उत्तराधिकारी हुआ। उसके

<sup>(</sup>१) गुप्त सं० १६६ (और १३७, १३८) का जूनागढ़ का लेख (इती; गु. हैं। लेखसंख्या १४) और गुप्त सं० १४१ का काहाऊं (संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर ज़िलें में ) का लेख (वही; लेखसंख्या १४)।

<sup>(</sup>२) वहीं; लेखसंख्या १६।

<sup>(</sup>३) वहीं, लेखसंख्या ६६।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; सिक्का संख्या ४२३=३०; श्रीर जं. ए. सीं, बंगी।

<sup>(</sup> १ ) जॉ. ऐ; कॉ. गु. हा; पु० ११४-३४; ग्नेट; १६-२१ ।

<sup>(</sup>६) वर्षशते गुप्तानां सचतुः पंचारादुत्तरे मूमिम् । शासित कुमारगुप्ते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम् ॥ 'भारतीय प्राचीनकिपिमाना', ए० १७४, दिप्पर्स है ।

समय का एक लेख सारनाथ से मिली हुई एक सूर्ति के श्रासन पर खुदा है, जो गुत सं० १४७ (वि० सं० १३३=ई० स० ४७६) का है<sup>9</sup>, श्रीर दूसरा परण ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से गुप्त सं० १६४ ( वि० सं० ४४ र=ई० स० ४८४) का मिला है। उसका आशय यह है—"वुधगुप्त के राज्य-समय, जब कि महाराज सुरिशमचंद्र कार्लिदी (यसुता) और तर्मदा निद्यों के वीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (ग्रुप्त) सं०१६४ ( वि० सं० ४४१=ई० स० ४५४ ) आषाढ़ सुदि १२ के दिन महाराज मातृ-विष्णु और उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने विष्णु का यह ध्वजस्तंभ बन-वाया ।" उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर शुप्त सं० १७४, १७४ और १८० (वि० सं० ४४०, ४४१ और ४४६=ई० स० ४६३, ४६४ और ४६६) के अंक हैं। उसके अन्तिम समय में गुप्त राज्य के पश्चिमी भाग पर हूर्णों का अधिकार हो गया और केवल पूर्वी भाग गुप्तों के अधि-कार में रह गया, क्योंकि परण गांव से एक और लेख मिला है, जिससे पाया जाता है-"महाराजाधिराज तोरमाख के राज्य के पहले वर्ष फाल्युन मास के १० वें दिन सृत महाराज मातृविज्यु के छोटे भाई धन्यविज्यु ने अपने राज्य के एरिकेश (एरस्) स्थान में भगवान् वराह का मंदिर बनवाया।" इम ऊपर वतला चुके हैं कि गुप्त सं० १६४ (वि० सं० ४४१ ई० स० ४५४) में मातृविष्णु एवं धन्यविष्णु दोनों जीवित थे और वुधगुप्त के आश्रितों में से थे, और गुप्त सं० १८० (वि० सं० ४४६=ई० स० ४६६) तक बुधगुप्त भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिकों से पाया जाता है। उसके उपरान्त हुएों के राजा तोरमाए ने गुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया श्रीर धन्यविष्यु को उसका सामंत वनना पड़ा। इस प्रकार वि० सं० ४४६

<sup>(</sup>१) गुप्तानां समितिक्रांते सप्तपंचाशदुत्तरे । शते समानां पृथिवीं बुघगुप्ते प्रशासित ॥ 'भारतीय प्राचीनिक्षिपमाला'; ए॰ १७४, टिप्पण ६।

<sup>(</sup>२) भी; गु. इं; बेखसंख्या १६।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; सिक्का संख्या ६१७।

श्रीर ४६७ (ई० स० ४६६ श्रीर ४१०) के बीच राजण्ताना, गुजरात, मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गुप्तों का श्रिधकार उठकर वहां हूचों का राज्य स्थापित हो गया। बुधगुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी भानुगुप्त हुआ।

(१०) भानुगुप्त ने हुणों के हाथ में गये हुए गुप्त राज्य के पश्चिमी विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उसमें उसको सफलता प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय नहीं। परण के एक शिलालेख से स्वित होता है कि गुप्त सं०१६१ (वि० सं० ४६७ = ई० स० ४१०) में पार्थ (अर्जुन) के समान पराक्रमी वीर श्रीभानुगुप्त के साथ राजा गोपराज यहां (परण में) श्राया श्रोर वीरता से लड़कर स्वर्ग सिधारा। उसकी पितनता स्त्री उसके साथ सती हुई । यह युद्ध तोरमाण के साथ होना चाहिये। तोरमाण तथा उसके पुत्र मिहिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया, जिससे यचे हुए गुप्त-राज्य की भी समाप्ति हो गई।

इन गुप्तवंशी राजाओं का कोई लेख अब तक राजपूताने में नहीं मिला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष कप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवत्वाले कुछ शिलालेख मिले हैं , जो उनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं। राजपूताने में गुप्तों के विशेषकर सोने के और कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। अजमेर में ही मुसे उनके २० से अधिक सोने के और ४ चांदी के सिक्के मिले। गुप्त राजाओं के समय में विद्या और शिल्प की बहुत कुछ उन्नति हुई। प्रजा छुछ चैन से रही, बौद्ध धर्म की श्रवनित और वैदिक (ब्राह्मण) धर्म की फिर उन्नति हुई।

<sup>(</sup>१) ही; गु. इं; लेख-संख्या ३६।

<sup>(</sup>२) गुप्त संवत् २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नागीर से २४ मील उत्तरपश्चिम के गोठ और मांगलोद गांवों की सीमा पर के दाधमती माता के संदिर से मिला है (ए. इं; जि.० १.१, ए० २०३-४)।

### गुप्तों का वंशवृत्त्

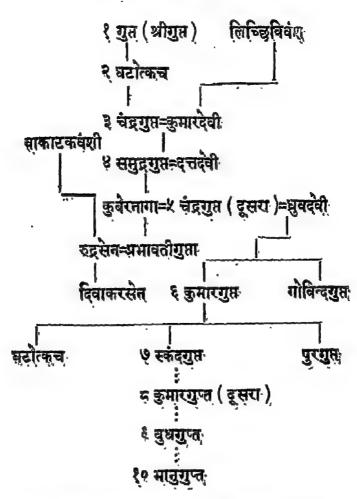

# गुप्तवंशी राजात्रों की नामावली ( ज्ञात समय सहित )—

```
१-गुप्त (श्रीगुप्त)।
२-घटोत्कच ।
३-चंद्रगुप्त ।
४-समुद्रगुप्त ।
४-चंद्रगुप्त (दूसरा)—गुप्त सं० दर से ६३ (वि० सं० ४४८ से ४६६) तक ।
६-कुमारगुप्त —गुप्त सं० ६६ से १३६ (वि० सं० ४७२ से ४१२) तक ।
७-संद्रगुप्त —गुप्त सं० १३६ से १४८ (वि० सं० ४७२ से ४२४) तक ।
```

प-कुमारगुप्त (दूसरा) गुप्त सं० १४४ (वि० सं० ४३०)। १-वुधगुप्त-गुप्त सं० १४७ से १८० (वि० सं० ४३३ से ४४६) तक। १०-भानुगुप्त-गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७)।

#### वरीक वंश

वरीकवंशियों का राज्य भरतपुर राज्य में वयाना के आसपास के सदेश पर था। वयाने के किले विजयगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक नामक यज्ञ किया, जिसका यूप (यज्ञस्तंभ) वहां खड़ा है। उसपर के लेख से पाया जाता है कि व्याघरात के प्रपेत्र, यशोरात के पौत्र और यशोवर्धन के पुत्र वरीक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ का यह यूप वि० सं० ४२= (ई० स० ३७२) फाल्गुन बहुल (विद्) ४ को स्थापित किया। इस वंश का यही एक लेख अब तक मिला है।

### वमीत नामवाले राजा

मंदलीर (ग्वालियर राज्य) श्रीर गंगधार (मालावाड़ राज्य) से इन राजाश्रों के अब तक तीन शिलालेख मिले हैं, जिनसे उनके वंश का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके नामों के श्रन्त में वर्मन् (वर्मा) पद लगा रहने से हमने उनकी 'वर्मात नामवाले राजा' कहकर उनका परिचय दिया है। राजपूताने में गंगधार के श्रासंपास का कुछ प्रदेश उनके श्रधीन श्रवश्य रहा, जहां से इस श्रवात वंश के राजा विश्ववर्मा का मालव (विक्रम) सं० ४८० (ई० स० ४२३) का शिलालेख मिला है। इस वंश के राजाशों की नामावली इस तरह मिलती है—

१—जयवर्मा—मालव (विक्रम)सं० ४६१ (ई० स० ४०४) के मंद्सार से मिले हुए नरवर्मा के शिलालेख में उसको नरेन्द्र (राजा) कहा है।

२—सिंहवर्मा ( संख्या १ का पुत्र )— उसको उपर्युक्त लेख में जितीशः ( पृथ्वीपति ) कहा है।

<sup>(</sup>१) स्त्री; गु. इं; ए० २५२-४३।

<sup>(</sup>२) की; गु. हैं; ए० ७४-७६।

३—तर्वर्मा (संख्या २ का पुत्र )—उसके समय के मालव (विक्रम) सं० ४६१ के शिलालेख में उसको 'महाराज' किखा है, जिससे अनुमान होता है कि वह किसी राजा का सामंत (सरहार) रहा होगा। उसका पाँव यंधुवर्मा गुतवंशी राजा कुमारगुप्त (प्रथम) का सामंत था श्रतण्व वह चंद्र-गुप्त (दूसरे) का सामंत रहा हो तो ग्राख्यं नहीं।

थ—विश्ववर्मा (संख्या ३ का पुत्र )—उसके समय का गंगधार का शिलालेख मालव (विक्रम) सं० ४=० (ई० स० ४२३) का है। उसका पुत्र यं मुवर्मा कुमारगुत (प्रथम) का सामत रहा होगा, क्योंकि वि० सं०४=० में कुमारगुत ही उत्तरी भारत का सम्राह् था। गंगधार के शिलालेख से पाया जाता है कि विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराक ने विक्षु का मंदिर, तांतिक शैली का मालकागृह और एक वावली वनवाई थी।

४—वंशुवर्मा (संख्या ४ का पुत्र )—उसके समय का मंद्रसोर का शिलालेख मालव (विक्रम ) सं० ४६३ (ई० स० ४३६ ) का है । उक लेख से २एए है कि वह कुमारगुत (प्रथम ) का सामंत था । वंशुवर्मा के पीछे इस वंश के राजाओं का कोई लेख अब तक नहीं मिला।

#### हुग वंश

मध्य एशिया में रहनेवाली एक आर्यनाति का नाम हुए था। हुएों के विषय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिख खुके हैं और यह भी वतलाया जा खुका है कि हुए कुशनवंशियों की शाखा हो ( पृ० ६३ )। अल्वेस्ती अपनी पुस्तक 'तहकी के हिंद' में काबुल (डदभांडपुर') के शाहिबंशी हिंदू राजाओं

<sup>(</sup>१) ए. हुं, जि॰ ६२, १० ३२०-२१ ।

<sup>(</sup>२) हीं; गु. ईं; पृ० ७१-७६।

<sup>(</sup>३) वहीः ए० द्या-द्य ।

<sup>(</sup>४) अल्बेस्नी ने ई० स० १०३० (वि० सै० १०८७) के आसणस अपनी अरवी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम संस्करण, और दो जिल्हों में उसका अंग्रेज़ी अनुवाद खें० पृथ्वई सामू ने प्रकाशित किया है।

<sup>(</sup>१) रदमांडपुर काइन के हिंदू शाहिवंशी राजाओं की राजधानी थी। कहन्य पीडत ने श्रवनी 'राजतरंगिणी' में उक्त नगर का रहे स क्या है (उदमायडपुरे तेन

के वर्णन में लिखता है—'इस वंश का भूलपुरुष बहेतकीन था। इसी वंश में कनिक (कनिक्क) राजा हुआ, जिसने पुरुषावर (पुरुषपुर, पेशावर) में एक विहार' (बौद्ध मठ) बनवाया, जो उसके नाम से कनिक-चैत्य (कनिष्क-चैत्य) कहलाथा। उक्त वंश में ६० राजा हुए। श्रंतिम राजा लग-तूरमान (लघु तोरमाण रे) को मारकर उसके वज़ीर (मंत्री) ब्राह्मण (?) कहनर

शाहिराज्यं व्यजीयत—१। २३२। उदमाराङपुरे "मीमशाहिरमृत्पुरा—७। १०८१)। अन्बेल्नी उसका नाम 'वेहंद' किखता है और उसे इंदहार (गांघार) की राजधानी बतलाता है (एडवर्ड साचू; 'अन्बेल्नीज़ इंडिया'; जि॰ १, ए॰ २०६)। चीनी यात्री हुएन्संग उसका नाम उन्तो—किश्रा—हां चा (उदमांड) देता है और उसके दक्षिण में सिंधु नदी बतलाता है (बील; बु. रे. वे. व; जि॰ १, ए॰ ११४)। हुएन्संग के जीवनचरित में लिखा है कि किपश (काबुल) का राजा पहले उ—तो किश्रा—हां—चा (उदमांड) में रहता था, (अमगा हूली के चीनी पुस्तक का अंग्रेज़ी श्रनुवाद, सेन्युल बील कृत, ए॰ १६२)। इस समय उदमांदपुर को उंद (हुंद, ओहेंद या उहंद) फहते हैं और सिन्धु श्रीर काबुल नादियों के संगम से कुछ दूर सिंधु के पश्चिम में है।

- (१) हुएन्स्संग ने भी कुशनवंशी राजा किनिष्क के बनाये हुए इस विहार (संघाराम) का वर्णन किया है (बी; बु. रे. वे. व; जि॰ १; पृ॰ १०३)।
- (२) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को 'छछु' ( छोटा ) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलंकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो दूसरे को 'छछु भीमदेव' कहा है। ऐसे ही मेवाद में अमरसिंह नाम के दो राजा हुए, जिससे पहले को 'बड़ा अमरसिंह' और दूसरे को 'छोटा अमरसिंह' कहते हैं। इसी तरह हूचा वंश में दो तोरमाण हुए हों, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल का पिता और दूसरा उदमांडपुर का उक्न वंश का लघु तोरमाण। राजतरंगिणी में भी दो तोरमाणों के नाम मिलते हैं, जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा (३। १०३। जो मिहिरकुल का पिता था) और दूसरा उदमांडपुर का शाहिवंशी (४। २३३), परंतु उक्न पुस्तक में शेनों का बृतांव असंबद्ध है।
- (३) अल्बेरूनी ने कहार के पीछे क्रमशः समंद (सामंत), कमलु, श्रीम, जेपाल, अनंदपाल, तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल) और शीमपाल के नाम दिये हैं और त्रिलोचनपाल की मृत्यु हि॰ स॰ ४१२ (ई॰ स॰ १०२१=वि॰ सं॰ १०७८) में और शीमपाल की पांच वरस पीछे (ई॰ स॰ १०२६=वि॰ सं॰ १०८३) होना किला है (एडवर्ड साचु; 'अल्बेरूनीज़ इंडिया;' जि॰ २, पृ० ११)। वह इन राजाओं को

(लिखय) ने उसका राज्य छीन लिया। अल्वेरूनी शाहिवंशी राजाओं को तुर्क (तुर्किस्तान के मूल निवासी) वतलाता है और उनका उद्गम तिन्वत से मानता है। अल्वेरूनी का कनिक अवश्य कुशनवंशी राजा कनिष्क था श्रीर लगत्रमान ह्रण्वंशी तोरमाण (दूसरा) होना चाहिये। अतएव हमारे अनुभान के अनुसार कुशन और हूण दोनों एक ही वंश की भिद्ध भिन्न शाखाओं के नाम होने चाहिये। भूटान के लोग अब तक तिन्वतवालों को 'हूण्या' कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि कुशन और हूण्वंशियों के पूर्वज तिन्वत से विजय करते हुए मध्य एशिया में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। वहां से फिर उन्होंने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में आकर अपने राज्य स्थापित किये।

हुणों के पंजाव से दिल्ल में बढ़ने पर गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त से उनका युद्ध हुन्ना, जिसमें कुमारगुप्त मारा गया, परन्तु उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने वीरता से लड़कर हूण राजा को परास्त किया। फिर राजा बुधगुप्त के समय वि० सं० ४४६ (ई० स० ४६६) से कुछ पीछे हूण राजा तौरमाण ने गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी माग, अर्थात् गुजरात, काठियावाड़ राजपूताना मालवा आदि छीन लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया। हूण वंश में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संज्ञित वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

१—तोरमाण हूणों में प्रतापी राजा हुआ। उसने गुप्तसाम्राज्य का पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो इतना ही नहीं, किंतु गांधार, पंजाव, कश्मीर आदि पर भी उसका राज्य था। राजपूराना आदि देशों को विजय करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र मिहिरकुल (मिहिरगुल) उसका उत्तराधिकारी हुआ।

माह्मण बतलाता है, परंतु जैसलमेर की ख्यात से कर्नल टॉड ने सलभन (शालिवाहन) के पुत्र बालंद का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा है (टॉ. रा; जि॰ २, पृ॰ १३८१)। यदि श्रल्वेखनी का जयपाल श्रीर जैसलमेर की ख्यात का जयपाल एक ही हो तो यह श्रनुमान हो सकता है कि उदमांखपुर के राजा बाहाण महीं, किंतु तंवर राजपूत रहे होंगे। महमूद गुज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राज्य हुआर दिल्ली तक और उधर कावुल तक होने का पता फ्रास्सी तवारी हों से नगता है।

२-- मिहिरकुल ( मिहिरगुल ) का बृत्तांत हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तक', कल्ह्य पंडित की 'राजतरंगियी'' तथा कुछ शिलालेखों में मिलता है, जिससे बात होता है कि उसकी राजधानी शाकलनगर (पंजाब में ) थी। वह वड़ा बीर राजा था और सिंध छादि देश उसने विजय कर लिये थे। पहले तो उसकी रुचि बौद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे बौद्धों से श्रप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारने तथा बौद्ध धर्म को नष्ट करने की आज्ञा उसने दी थी। गांधार देश में बौद्धों के १६०० स्तूप और मठ तुड्बाये श्रीर कई लाख मनुष्यों को मरवा डाला । उसमें द्या का लेश भी न था। शिव का परम मक्त होने से वह शिव को छोड़कर श्रीर किसी के आगे सिर नहीं मुकाता था, परंतु राजा यशोधर्म ने वि० सं० ४८६ ( ई० स० ४३२ ) के आसपासं उसको अपने पैरों पर मुकायां अर्थात् जीत लिया। इधर तो उसे यशोधर्म ने हराया और उधर मगध के गुप्तवंशी राजा नयसिंहगुप्त ने पराजित किया", जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपू-ताना, मालवा आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार आदि की ओर उसका अधिकार बना रहा। मिहिरकुल का एक शिलालेख ग्वालियर से मिला है, जो उसके १४ वें राज्य-वर्ष का है"। उसके सिक्कों में ईरानियों के ससानियन शैली के सिक्कों का अनुकरण पाया जाता है। उनपर एक तरफ़ उसका नाम और दूसरी ओर बहुधा 'जयतु वृषध्यज' लेख है, जो उसका शिवभक्त होना प्रकट करता है<sup> ।</sup>

<sup>(</sup>१) बी; बु. रे. चे. च; जि० १, ए० १६६-१७१।

<sup>(&#</sup>x27;२) कल्ह्याः, 'राजतरंगियाी'; तरंग १, श्लोक २८६-३२४ ।

<sup>(</sup>३) मंदसोर से मिला हुआ राजा यशोधमें का शिलालेख; (क्वी; गु. ई; पृ० १८६-४७। देलो ऊपर पृ० ६१-६२ धीर पृ० ६२ का टिपसा १।

<sup>(</sup>४) राजा यशोधमें के मंद्रसोर के शिलालेख से पाया जाता है कि उसने लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) से लगाकर महेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे (देखो कपर पृ० ६२)। ऐसी दशा में नरसिंहगुप्त राजा यशोधमें का सामंत होना चाहिये, और संमव है कि वह मिहिरकुल से यशोधमें के एच में रहकर लड़ा हो।

<sup>(</sup>४) भी; यु. दं; बेखसंख्या ३७।

<sup>(</sup>६) देखो अपर पृ०६१-६२; श्रौर स्मि; कै. कॉ. ई. म्यू; जि० १, पृ०२३३।

यशोधर्म से हार खाने पर भी हूण लोग अपना अधिकार वना रखने के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां हुई उनसे प्रकट होता है। थाणेखर और कन्नोज के वैसवंशी राजा प्रभाकर इति अतेर राज्यवर्द्धन हुणों से लड़े; ऐसे ही मालवे का परमार राजा हर्षदेव (सीयक), हैहय (कलचुरि) वंशी राजा कर्ण , परमार राजा सिंधुराज अतेर राष्ट्रकृट (राठोड़) राजा कक्क (कर्कराज) आदि का हुणों से युद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगट होता है। अब तो हुणों का कोई राज्य नहीं रहा। राजपूताना, गुजरात आदि के कुनबी लोग, जिनकी गिनती अच्छे कृषिकारों में है, हुण जाति के अनुमान किये जाते हैं।

ह्गों ने हिंदुस्तान में आने के पूर्व इरान का खज़ाना लुटा और उसे वे यहां ले आये। इसी से ईरान के ससानियन वंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना आदि देशों के अनेक स्थानों में गड़े हुए मिल जाते हैं। मिहिरकुल ने मी उनसे मिलती हुई शैली के अपने सिक्के वनवाये। हुणों का राज्य नष्ट होते पर भी गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत् की १२ वीं शताब्दी के आसपास तक बहुधा उसी शैली के चाँदी और तांबे के सिक्के बनते और चलते रहे, परंतु क्रमशः उनका आकार घटने के साथ उनकी कारीगरी में भी यहां तक महापन आ गया कि उनपर राजा के चेहरे का पहचानना भी कठिन हो गया। उसकी आकृति इतनी पलट गई कि लोगों ने उसको गधे का खुर मानकर उन सिक्कों को गधिया या गदिया नाम से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई संबंध नहीं है।

<sup>(</sup>१) ए. इं. जि॰ १, ए० ६६।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १, पृ० ६६।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १, ए० २२४वं

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ २, पृ॰ ६।

<sup>(</sup>१) वही; जि॰ १, ५० २२६।

<sup>(</sup>६) इं. ऐं; जि॰ १२, ए० २६८ ।

<sup>(</sup>७) गांधिया सिकों के लिए देखों स्मि; के. कॉ. इं. स्यू: जि॰ १, प्रेंट २४, संख्या म, ११-१४ ।

# गुर्जर ( गूजर ) वंश

इस समय गुर्जर अर्थात् गूजर जाति के लोग विशेषकर खेती या पशु-पालन से अपना निर्वाह करते हैं; परंतु पहले उनकी गणना राजवंशियों में थी। अब तो केवल उनका एक राज्य समधर (बुंदेलखंड में ) और कुछ जुमीबारियां संयुक्त प्रदेश आदिं में रह गई हैं। पहले पंजाब, रातपूताने तथा गुजरात में उनके राज्य थे। चीनी यात्री हुएन्त्संग वि० सं० की सातवीं शताब्दी के उत्तराई में हिन्दुस्तान में आया। उसने अपनी यात्रा की पुस्तक में गुर्जर देश का वर्णन किया है और उसकी राजधानी भीनमाल ( भिल्लमाल, श्रीमाल, जोधपुर राज्य के दिल्ला विभाग में ) वतलाया है। हुएन्त्संग का वतलाया हुआ गुर्जर देश महाज्ञत्रप रुद्रदामा के राज्य के अंतर्गत था तो भी डक्त राजा के गिरनार के शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० १४० ) से कुछ ही पीछे के लेख में उसके अधीनस्य देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुर्जर नाम नहीं, किंतु उसके स्थान में श्वभ्र श्रीर मरु नाम दिये हैं, जिससे श्रवमान होता है कि उक्त लेख के खोदे जाने तक गुर्जर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि में नहीं आया था। चत्रपों के. राज्य के पीछे किसी समय गुर्जर (गूजर) जाति के आधीन जो देश रहा वह गुर्जर देश या 'गुर्जरता' (गुजरात ) कहं-लाया । हुएन्त्संग गुर्जर देश की परिश्रि =३३ मील बतलाता है , इससे पाया जाता है कि वह देश बहुत वड़ा था, और उसकी लंबाई अनुमान ३०० मील या उससे भी अधिक होनी चाहिये। प्रतिहार (पड़िहार) राजा भोजदेव (प्रथम ) के वि॰ सं॰ ६०० के दानपत्र में लिखा है—'उसने गुर्जरत्रा (गुजरात) मूमि (देश) कें डेंड्वानक विषय (ज़िले) का सिवा गांव दान किया । वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव के एक दूरे हुए मन्दिर से मिला था। उसमें लिखा हुआ डेंड्वानक ज़िला बोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से काः डीडवाना ही है, और सिवा गांव

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; माग २, प्र॰ ३४२।

<sup>(.</sup>२.) गुर्जरत्रामूमी डेएड्वानकविषयसम्ब स्व द्विसवाग्रामाग्रहारे ए. इं. जि॰ ४, ए॰ २११।

डीडवाने से ७ मील पर का सेवा गांव है जहां से वह ताम्रपत्र मिला है। कार्लिजर से मिले हुए वि॰ सं॰ की नवीं शताब्दी के आखपास के एक शिला-लेख में शुर्जरत्रा मंडल (देश) के मंगलातक गांव से श्राये हुए जेंद्रक के वेटे वेहुक की बनाई हुई मंडिपका के प्रसंग में उसकी स्त्री लक्ष्मी के द्वारा उमाम-हेक्बर के पट्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है। मंगलानक जोधपुर राज्य के उत्तरी विभाग का मंगलाना गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हुएन्त्संग के कथन और इन दोनों बेखों से पाया जाता है कि वि० सं० की ७वीं से ६ वीं शताब्दी तक जोधपुर राज्य का उत्तर से दिल्ला तक का सारा पूर्वी हिल्ला गुर्जर देश ( गुर्जरत्रा, गुजरात ) के अन्तर्गत था । इसी तरह दिक्षण और लाट के राठोड़ों तथा प्रतिहारों के बीच की लड़ाइयों के वृत्तान्त से जाना जाता है कि गुर्जर देश की दिलाणी सीमा लाट देश से जा मिलती थी। ज्ञतएव जोंधपुर राज्य का सारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दिच्छ लाट देश तक का वर्तमान गुजरात देश भी उस समय गुर्जर देश के अन्तर्गत था। अब तो केवल राजपूताने से द्जिल का हिस्सा ही गुजरात कहलाता है। देशों के नाम बहुधा उनपर श्रिधिकार करनेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जैसे कि मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखावाटी, राजपूतों से राजपूताना श्रादि। बेसे ही गुर्जरों ( गुजरों ) का अधिकार होने से गुर्जरता ( गुजरात ) नाम प्रसिद्ध हुआ। गुर्जरदेश पर गुर्जरों (गुजरों ) का अधिकार कव हुआ और कब तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो भी इंतना तो निश्चित है कि रुद्रदामा के समय अर्थात् वि० सं० २०७ (ई० स० १४०) तक गुर्जरों का राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था। संभव है कि चत्रपों का राज्य नए होने षर गुर्जरों का अधिकार वहां हुआ हो। वि० सं० ६८४ ( ई० स० ६२८ )के पूर्व उनका राज्य वहां से उठ चुका था, क्योंकि उक्त संवत् में वहां चाप-

<sup>(</sup> १ ) श्रीमद् गुज्जेरत्त्रामग्डलान्तः पातिमंगलानकविनिग्गेत०

ए. ई; जि॰ ४; पृ॰ २१०, टिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) खाटदेश की सीमा के लिए देखों ना॰ प्र॰ ए; साम २, प्र॰ ३४६, टिप्पण ३।

(वावड़ा)वंशी राजा व्याव्रमुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहनेवाले (भिक्षमालकाचार्य) प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फुटासिद्धांत' से पाया जाता है'। लाट देश के चालुक्य (सोलंकी) सामंत पुलकेशी (श्रवनिजनाश्रय) के कलचुरि संवत् ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपात्र से जान पड़ता है कि चावोटक (चाप, चावड़ा) वंश गुर्जर वंश से भिन्न था'।

भीनमाल का गुर्जर-राज्य चावड़ों के इस्तगत होने के पीछे वि० सं० की ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों पर गुर्जरों के एक और राज्य होने का भी पता चलता है। अलवर राज्य के राजोरगढ़ नामक प्राचीन किले से मिले हुए वि० सं० १०१६ (ई० स० ६६०) माघ छुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता है कि उस समय राज्यपुर (राजोरगढ़) पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र, महाराजाधिराज परमेश्वर मधनदेव राज्य करता था और वह परम महारक महाराजाधिराज परमेश्वर चितिपालदेव (महीपाल) का सामंत था । यह चितिपाल कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार राजा था। उस शिलालेख में मधनदेव को महाराजाधिराज परमेश्वर लिखा है, जिससे श्रनुमान होता है कि वह चितिपालदेव (महीपाल) के बड़े सामंतों में से रहा होगा। उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां गुर्जर (गूजर) जाति के किसान भी थे ।

वर्तमान गुजरात के भड़ीच नगर पर भी गुर्जरों का राज्य वि० सं० की सातवीं श्रीर श्राटवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्रों से लगता है। संभव है कि उक्त संवतों के पहले श्रीर पीछे भी उनका राज्य वहां रहा

<sup>(</sup>१) देखो जपर प्र॰ ६४ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) तरलतरतारतरवारिविदारितोदितसैन्धवकच्छेल्लसौराष्ट्रचावोटक-मौर्यगुर्जरादिराज्ये (ना॰ प्र॰ पः भाग १, पृ॰ २१० भौर पृ॰ २११ का टिप्पण २३)।

<sup>(</sup>३) ए इं, जि॰ ३, पृ० २६६।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ ३, पृ॰ २६६।

हो । श्राश्चर्य नहीं कि भीनमाल के गुर्जरों (गृजरों) का राज्य ही भड़ोच तक फैल गया हो श्रीर भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाने पर भी भड़ोच के राज्य पर उनका या उनके कुटुंवियों का श्राधिकार वना रहा हो । भड़ोच के गुर्जर राजाओं के दानपत्रों से प्रकट होता है कि उस गुर्जर राज्य के श्रंतर्गत भड़ोच ज़िला, सूरत ज़िले के श्रोरपाड, चौरासी श्रीर वारडोली के परगने तथा उनके पासवाले वड़ौदा राज्य, रेवाकांठा: श्रीर सचीन राज्य के इलाके भी रहे होंगे।

गुर्जर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने अनेक करणनाएं की हैं। जनरल किंगहाम ने उनका यूची अर्थात् कुशन-वंशी होता अनुमान किया है । वी० ए० स्मिथ ने उनकी गणना हूणों में की है । सर जैम्स केंपवेल का कथन है कि ईसवी सन् की छुठी शताब्दी में यूरोप और एशिया की सीमा पर खज़र नाम की एक जाति रहती थी; उसी जाति के लोग गुर्जर या गूजर हैं और मि० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने हैं

<sup>(</sup>१) क; ग्रा. स. रि; जि॰ २, पृ॰ ७० ।

<sup>(</sup>२) देखो कपर ए० ४७।

<sup>. (</sup>३) ई. ऍ; जि॰ ४०, ए० ३० ३

<sup>(</sup>४) श्रीयुत मंडारकर ने तो साथ में यह भी लिखा है—''वंबई इहाते में। गूजर (गुर्जर) नहीं हैं; ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दुओं में मिल गई। वहां गूजर (गुर्जर) वाणिये (विनये, महाजन), गूजर (गुर्जर) कंमार घोर गूजर (गुर्जर) सिलावट हैं। खानदेश में देशी कुनवी घोर गूजर (गुर्जर) कुनवी हैं। एक मराठा कुटुंव गुर्जर कहलाता है, जो महाराष्ट्र के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। करहाड़ा ब्राह्मणों में भी गुर्जर नाम मिलता है। राजपूताने में गूजरगोंड़ (गुर्जरगोंड़) ब्राह्मणों हैं। ये सब गूजर (गुर्जर) ज्ञाति के हैं (इं. पुं, जि॰ ४०, पु॰ २२)।'' मंदारकर महाशय को इन नामों की मामूली उत्पत्ति ज्ञातने में भी भारी श्रम हुआ और उसी से इन सबको गूजर उहरा दिया है, परंतु वास्तव में ऐसी वात नहीं है। जैसे श्रीमाल नगर (भीनमाल, जोधपुर राज्य में) के ब्राह्मण, महाजन, जाड़िये ख्रादि वाहर जाने पर अपने मूल निवासस्थान के नाम से अन्य ब्राह्मणों श्रादि से श्रमने को भिन्न वतन्ताने के लिए. श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन श्रादि कहलाये; इसी तरह मारवाड़ में दिधमती (दाहिम) चेन्न के रहनेवाले ब्राह्मण, राजपृत, जाट श्रादि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजन

कैंपबेल का कथन स्वीकार किया है , परन्तु ये कथन कल्पनामात्र हैं क्योंकि उनमें से कोई भी सप्रमाण यह नहीं बतला सका कि अमुक समय में अमुक कारण से यह जाति बाहर से यहां आई। खज़र से गुजर या गुजर जाति की उत्पत्ति मानना वैसी ही कपोलकरपना है जैसा कि कोई यह कहें कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैक्सन् जाति से निकले हैं। नवसारी से मिले हुए सड़ौच के गुजरवंशी राजा जयभट (तीसरे) के कलचुरि संवत् ४४६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में गुजरों का महाराज कर्ण (मारतमिस्ड) की वंश में होना लिखा है।

#### बङ्गूजर्

कर्नल टाँड ने लिखा है—"वड़गुजर सूर्यवंशी हैं और गुहिलोतों को छोड़कर केवल यही एक वंश ऐसा है, जो अपने को रामचंद्र के वड़े वेटे जाव<sup>2</sup> से निकलना बतलाता है। बड़गुजर लोगों के वड़े-बड़े इलाक़े ढूंढाड़

ंपूत, दाहिमे जाट श्रादि कहलाये; श्रीर गोंड देश के ब्राह्मण, राजप्त, कायस्थ श्रादि बाहर जाने पर गोंड ब्राह्मण, गोंड राजप्त, गोंड कायस्थ श्रादि प्रसिद्ध हुए; वैसे ही प्राचीन गुर्जर देश के रहनवाले ब्राह्मण, महाजन, कुंभार, सिलावट श्रादि गुर्जर श्राह्मण, गुर्जर (-गूजर) बीनये, गुर्जर (गूजर) कुंभार तथा गुर्जर (गूजर) सिलावट कहलाये। श्रतएव गुर्जर ब्राह्मण श्रादि का श्रामित्राय यह नहीं है कि गुर्जर (गूजर) जाति के ब्राह्मण श्रादि । उनके नाम के पूर्व लगनेवाला गुर्जर (गूजर) शब्द उनके श्रादि निवास का सूचक है, ज कि जाति का । उक्त महाशय ने एक करहाड़ा ब्राह्मण कुटुंब के यहां के ई० स० ११६१ (वि० सं० १२४८) के दानपत्र से थोड़ासा अवतरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले गोविंद ब्राह्मण को काश्यप, श्रवत्सार श्रीर नेश्चन, इन तीन प्रवरवाले नेश्चव गोत्र का श्रीर गुर्जर जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र श्रीर श्रवर का प्रचार था ? उन्होंने गूजरगोंडों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है—'इस नाम का ताल्य गूजर जाति के गोंड ब्राह्मण हैं', परंतु वास्तव में गुर्जरगोंड़ का श्रव्य यही है कि गुर्जर देश के रहनेवाले गोंड ब्राह्मण, न कि गूलर जाति के गोंड ब्राह्मण।

<sup>(</sup>१) इं. पें; जि० ४०, पृ० ३०।

<sup>(</sup>२) गुहि लोतवंशी राजा अपने को रामचंद्र के पुत्र लव के वंश में नहीं, किंतु कुश के वंश में मानते हैं। कर्नल टॉड ने यह अम से तिला है।

( जयपुर राज्य ) में थे, श्रीर माचेड़ी ( श्रलवर के राजाश्रों का मृलस्थान ) के राज्य में राजोर (राजोरगढ़ ) का पहाड़ी क्रिला उनकी राजधानी था। राजगढ़ श्रीर श्रलवर भी उनके श्रिधकार में थे। जब बढ़गूजरों को कल्ल-बाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने गंगा किनारे जाकर शरण ली श्रौर वहां पर नया निवासस्थान अनुपशहर वसाया'।" कर्नल टांड ने वड़गूजरों की राजधानी राजोरगढ़ बतलाई है। हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से बतला चुके हैं कि प्रतिहार गोत्र के गुजेर राजा मधनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बङ्गूजरों का राज्य उस प्रदेश पर बहलोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिला-लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछुवाहों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी। लेखों में बङ्गूजर नाम पहले पहल माचेड़ी की बावलीवाले वि० सं० १४३६ (ई० स० १३=२) के शिलालेख में देखने में आया। उस लेख से पाया जाता है कि उक्त संवत् में वैशाखं सुदि ६ को सुरताए (सुल्तान) पेरोज-साहि ( फ्रीरोज़शाह तुग्रलक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) पर बङ्गुजर वंश के राजा आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का राज्य था, वह बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुटुंब ने बनवाई र । उसी गीगदेव के समय के वि० सं० १४२१ और १४२६ (ई० स० १३६४ और १३६६) के शिलालेख भी देखने में आये हैं । गोगदेव फ्रीरोज़शाह तुग्रलक का सामंत था। वहीं दूसरी बावली में एक शिलालेख वि० सं० १४१४, शांके १३८० ( ई० स० १४४% ) का सुरताय ( सुल्तान ) वहलोलसाहि (बहलोल लोदी) कें समय का बिगड़ी हुई दशा का है। उस समय माचेड़ी में बड़गूजरवंशी महाराज रामसिंह के पुत्र महाराज रजपालदेव (राज्यपालदेव) का राज्य

<sup>(</sup>१) टाँ; रा; जि॰ १, पृ० १४०-४१।

<sup>(</sup>२) राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) की ई० स० १६१८-१६ की रिपोर्ट; ए० २, केससंख्या ८।

<sup>(</sup>३) वहीं; ई॰ स॰ १६१६-१६ (की रिपोर्ट); प्र॰ २, छेखसंस्या ६-७।

होना लिखा है<sup>3</sup>। उक्त लेख का महाराज रामसिंह गोगदेव का पुत्र या पौत्र होना चाहिये।

गुर्जरों (गृजरों ) के साथ इस समय राजपूतों का शादी-व्यवहार नहीं है, किंतु बढ़गुजरों के साथ है । जयपुर के राजाओं की अनेक राणियां इस वंश की थीं । जनरल किंगहाम का कथन है कि ग्वालियर के तंबर राजा मानसिंह की गृजरी राणी के नाम पर उसने गृजरी, बहुलगुजरी, मालगुजरी और मंगलगुजरी नाम की चार रागनियां बनाई ।

राजा यशोधमें

यशोधर्म, जिसको विष्णुवर्धन भी कहते थे, बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, परंतु उसके वंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी पता नहीं। उसके शिलालेख मंदसोर और वहां से दो मील पर के सींदणी नामक स्थान में मिले हैं, जिनसे अनुमान होता है कि उस प्रतापी राजा की राजधानी मंद्र-सोर रही होगी। सींदणी में ही उसने अपने दो विजयस्तंभ खड़े करवाये, जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं। इन दोनों विजयस्तंभों पर एक ही लेख खुदवाया गया था, जो इस समय एक पर तो पूर्णतया सुरित्तत है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नष्ट हो गया है। उक्त पूरे लेख का आशय यह है—"जो देश गुप्त राजाओं तथा हुणों के अधिकार में नहीं आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया; लौहित्य (अक्षपुत्र) नदी से महेंद्र पर्वत (हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट) और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत बनाया राजा मिहिरकुल ने भी, जिसने शंसु (शिव) के सिवा किसी के आगे सिर नहीं

<sup>(</sup>१) राजपूताना स्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१८-१६ की रिपोर्ट; ए॰ ३, लेखसंख्या ११।

<sup>(</sup>२) देखो उपर ए० ३६ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>३) ये मुक्ता गुप्तनार्थेर्ज्ञ सकलवसुधाक्क्रान्तिदृष्टप्रतापै— क्रीज्ञा हूणाविपानां चितिपतिमुकुटाध्यासिनी यानप्रविष्टा । देशांस्तान्धन्वशैलद्भमश्(ग)हनसरिद्धीरवाहूपगूढा— न्वीर्यावस्कन्नराज्ञः स्वगृहपरिसरावज्ञया यो मुनक्ति ॥

कुकाया था, उसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अर्थात् उससे हारां ।" विजयस्तं म पर के दोनों लेखों में संवत् नहीं है, परंतु मंदसोरवाला उसका शिलालेख मालव (विक्रम) संवत् ४५६ (ई० स० ४३२) का है । उसमें पूर्व और उत्तर के बहुतसे राजाओं को वश करने का कथन तो है, परंतु मिहिरकुल को हराने का उज्जेख नहीं है, जिससे अनुमान होता है कि विजय-स्तं म वि० सं० ४५६ के पीछे खड़े किये गये होंगे।

# बैस वंश

वैसवंशी राजपूत सूर्यवंशी माने जाते हैं। वाण्भट्ट ने अपने 'हर्षचरितं' में वैसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के सुकर( मोकरी )वंशी राजा अवंतिवर्मा के पुत्र प्रहवर्मा के साथ होने को सूर्य और चंद्रवंशों का मिलाप वतलाया है । इस वंश का इतिहास वाण्मट्ट के 'हर्षचरित', राजा हर्ष के दानपत्र, चीनी यात्री हुएन्संग की यात्रा की पुस्तक तथा दिलाए के सोलंकियों के शिलालेखादि से मिलता है, जिसका सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है—

पुष्यभूति श्रीकंड प्रदेश (थागेश्वर) कां स्वामी श्रीर परम शिवभक्त

स्रालौहित्योपक्रयठात्तलवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा— दागङ्गिष्ठिष्ठसानोस्तुहिनशिखरिग्धः पश्चिमादापयोघेः । सामन्तैर्यस्य वाहुद्रविग्णहृतमदैः पादयोरानमद्भि— श्चूडारत्नाङ्शुराजिव्यतिकरशवला भूमिमागाः क्रियन्ते ॥ भंदसोर का शिलालेख, क्रती; गु. दं, पृ० १४६।

- (१) देखो कपर ए० ६२, दिप्परा १।
- . ( २ ) प्रली; सु. ई; पृ० १४२-४४।
- (३) तात त्वां प्राप्य चिरात्खलु राज (ज्य) श्रिया घटितो तेजोमयी सकलजगद्गीयमानवुधकार्यानंदकारिगुर्यागर्यो सोमसूर्यवंशाविव पुष्प (ज्य) मृतिमुखरवंशी (हर्षचरित, उच्छ्वास ४, १० १४६; निर्णयसागर-संस्करण)।
- (४) ऋस्ति पुर्यकृतामधिवासी वासवावास इव वसुघामवतीर्यः '' ''श्रीकरों नाम जनपदः (वही, ए॰ ६४–६६)।

था। उसके पुत्र नरवर्द्धन की राखी विज्ञिणीदेवी से राज्यवर्द्धन उत्पन्न हुआ, जो सूर्य का परम उपासक था। राज्यवर्द्धन की राखी अप्सरादेवी से आदित्यवर्द्धन का जन्म हुआ। वह भी सूर्य का मक्त था। उसकी राखी महासेत्रग्राता से प्रभाकरवर्द्धन ने जन्म लिया, जिसको प्रतापशील भी कहते थे। आदित्यवर्द्धन तक के नामों के साथ केवल 'महाराज' पद मिलता है, अत- एव वे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरों (गुप्तों) के सामंत रहे होंगे। उनका राजपूताने के साथ कुछ भी संबंध नहीं था।

प्रभाकरवर्धन की पद्वियां 'परप्रभट्टारक' और 'महाराजाधिराज' मिलती हैं, जो उसका स्वतंत्र राजा होना प्रकट करती हैं'। हर्ष के ताझ-पत्रों में उसको अनेक राजाओं को नमानेवाला तथा 'हर्षचरित' में हूखों एवं गांधार, सिंघु, गुर्जर (गुर्जर देश ऊपर वतलाया हुआ प्राचीन गुर्जर देश होना चाहिये) और लाट देशों को विजय करनेवाला लिखा है । वह भी सूर्य का परम भक्त था और प्रतिदिन 'आदित्यहृद्य' का पाठ किया करता था। उसकी राखी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री सज्यश्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह कन्नीज के मोलरीवंशी राजा अवंतिवर्मा के पुत्र प्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवे के राजा ने प्रहवर्मा को मारा और उसकी राखी राज्यश्री के पैरों में बेडियां डालकर उसे कन्नीज के कैदलाने में रक्ता'। उसी समय प्रभाकरवर्धन का देहांत हुआ और उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थालेव्यर के राज्य-सिहासन पर बैठा।

राज्यवर्द्धन अपने पिता के देहांत-समय उत्तर में हुगों से लड़ने की

<sup>(</sup>१) ए. हैं। जि॰ ४, पृ०-३१०।

<sup>(.</sup> २-) वहीं; जि० ४, पृ० २१०-।

<sup>(</sup>३) ह्याहरियाकेसरी सिंघुराजज्वरो गुर्जरप्रजागरो गान्धाराधिपग-न्धद्विपक्टपालको लाटपाटवपाटचरो मालवलच्मीलतापरशुः प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवर्द्धनो नाम राजाधिराजः (हर्षचरित; ए० १२०)।

<sup>(</sup> ४.) वही; उच्छ्वास ६, पृ० १८२-८३ ।

गया था; उनके साथ युद्ध में वह घायल हुआ, परंतु विजय प्राप्तकर उसी दशा में थागेश्वर पहुंचा। अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण कर उसने राज्यसिंहासन पर श्रास्तृ होना पतंद् न किया, किंतु भदंत (वौद्ध साधु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई हर्षवर्द्धन (हर्ष) को राज्य-सिंहासन पर विठाना चाहा। हर्ष ने भी भदंत होने की इच्छा प्रकट की श्रौर राज्य की उपाधि को श्रस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यश्री के क़ैद होने की खबर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ दिया और १००० सवारों को साथ ले मालवे के राजा पर चढ़ाई कर दी। संग्राम में विजय पाकर उसने उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, राणियों के श्राभृषरा, छुत्र, चंबर, सिंहासन श्रादि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके श्रंत:पुर की बहुत सी सुंदर सियों, और मालवे के सब राजाओं (सामंतों) को क़ैद कर लिया। लौटले समय गौड़ (बंगाल) के राजा नरेंद्रग्रस (शशांक) ने उसे अपने महलों में लेजाकर विश्वासघात कर मार डाला । यह घटना वि॰ सं॰ ६६३ (ई॰ स॰ ६०६ ) में हुई। हर्षबर्द्धन के दानपत्र में राज्यवर्द्धन का परम सौगत ( बौद्ध ) होना, देवगुप्त आदि अनेक राजाओं को जीतना तथा सत्य के अनुरोध से शत्रु के घर में प्राण देना लिखा है?। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हर्षवर्द्धन हुन्ना !

हर्षवर्द्धन को श्रीहर्ष, हर्ष और शीलादित्य भी कहते थे। राज्यसिंहासन पर बैठते ही उसने गौड़ के राजा को, जिसने उसके वड़े भाई को विख्लास-घात कर मारा था, नष्ट करने का संकल्प किया और अपने सेनापित सिंह-नाद तथा स्कंदगुप्त की संमित से सब ही राजाओं के नाम इस अभिप्राय के

<sup>(</sup>१) हर्षचरितः; उच्छ्वास ६, ४० १८६।

<sup>(</sup>२) राजानो युघि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयx कृत्वा येन कशाप्रहारिवमुखास्सर्वे समं संयता ॥ उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुघाङ्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्रागानुजिमतवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः ॥ इषं का दानपत्रः ए. इं; जि॰ ४, ए॰ २१० ।

पत्र भेजे कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करलो या मुक्त से लड़ने की तैयार हो जाओ। फिर दिग्विजय के लिए अस्थान कर पहला मुक़ाम राज-धानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया। वहां प्राग्ज्योतिष ( बंगाल के राजशाही ज़िले का नगर) के राजा भास्करवर्मा (कुमार) के दूत इंस-बेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छुत्र भेट कर प्रार्थना की कि भास्करवर्मा आपसे मैत्री चाहता है। उसने दूत का निवेदन स्वी-कार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने के लिए कहलाया। वहां से कई मंज़िल आगे चलवे पर मंत्री भंडि भी उससे आ मिला और उसने मालवराज के यहां से लाया हुन्ना लूट का माल नज़र कर निवेदन किया कि राज्यश्री कन्नीज के क्रैदखाने से भागकर विध्याटवी में पहुंच गई है। यह समाचार पाते ही उस(हर्ष)ने भंडि को तो गौड़ के राजा को दंड देने के लिए भेजा और स्वयं विंघ्याटवी की ओर चला और अपनी वहिन को लेकर यद्रिप्रह स्थान में पहुंचा । अनुमान ३० वर्ष तक लगातार युद्ध कर उसने कश्मीर से आसाम तक और नेपाल से नर्भदा तक के सब देश अपने अधीन कर विशास राज्य स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी अपने अधीन करना चाहा, परंतु बादामी (वातापी, बंबई इहाते के बीजापुर ज़िले के बादामी विभाग का मुख्य स्थात) के चालुक्य (सोलंकी) राजा पुलकेशी (दूसरे) से हार जाने पर उसका वह मनोरध सफल न हुआ।

(२) अपिरिमितिविभूतिस्फीतसामन्तसेना-मुकुटमिर्यामयूखाककान्तपादारिवन्दः। युधि पतितगज(जे)न्द्रानीकवी(बी)मत्सभूतो-मयविगळितहर्षी येन चाकारि हर्षः॥ [२३]॥

पुलकेशी ( दूसरे ) के भाहोळे के शिकालेख से, ए. ई; जि॰ ६, पृ॰ ६। समरसंसक्तसकालोक्तरापथेश्वरश्रीहर्षवर्द्धनपराजयोपलब्धपरमेश्वरनामधेयस्य ' ' पुलकेशी के क्येष्ठ पुत्र चंद्रादिस की राखी विजयभद्दारिका के दानपत्र से। ई. ऐं; जि॰ ७, पृ॰ १६३।

हुएन्संग ने भी हर्ष के इस पराजय का उद्वेख किया है (देखो अपर पृ॰ ८३-८४)।

<sup>(</sup>१) हर्षचरितः उच्छ्वास ६-७।

उसकी राजधानी थागेश्वर श्रीर कन्नीज दोनों थीं। चीनी यात्री हुएन्त्संगुः जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हर्पवर्द्धन ने अपने भाई के शबुर्क्रों को दंड देने तथा श्रासपास के सब देशों को श्रपने श्रधीन करने के: समय तक दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रण किया था। ४००० हाथी,. २००० सवार श्रोर ४०००० पैदल सेना सहित उसने निरंतर युद्ध किया श्रौर पूर्व से पश्चिम तक श्रपनी श्रधीनता स्वीकार न करनेवाले सव राजाओं को जीतकर ६ वर्ष में हिंदुस्तान (नर्मदा से उत्तर के सारे देश). के पांचों प्रदेशों ( पंजाय, सिंध, मध्यप्रदेश, बंगाल, गुजरात क राजपूताना आदि ) को अपने अधीन किया । इस प्रकार राज्य वढ़ जाने पर अपनी सेना में भी वृद्धि कर लड़ाई के हाथियों की संख्या ६०००० और सवारों की १०००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष के बाद उसके शस्त्रों के विश्राम पाया, फिर उसने शांतिपूर्वक राज्य किया। उस समय वह धर्मः अचार के कामों में निरंतर लगा रहता था। श्रपने राज्यभर में जीवहिंसा तथा मांसभन्त की मनादी कर दी थी। इसके प्रतिकृत चलनेवाले को प्राण्-दंड मिलता था। तमाम बढ़े मार्गी पर यात्रियों तथा ग्ररीबों के लिए पुरुषः शालाएं वनवाई, अहां पर खाने-पीने के अतिरिक्त रोगियों को औषधि भी मिला करती थी। प्रति पांचवें वर्ष वह 'मोत्तमहापरिषद्' नामकःसभा करः अपना खज़ाना दान से खाली कर देता; धर्मगुरुओं में परस्पर विवाद करवा-कर उनके प्रमाणों की स्वयं परीचा करता; सदाचारियों का सम्मान करता; दुष्टों को दएड देता; बुद्धिमानों को उत्साहित करता; सदाचारी धर्मवेत्ताओं से धर्म अवरा करता और दुराचारियों को निकाल देता था। वि॰ सं० ७०१ ( ई० स० ६४४ ) के ब्रासपास उसने प्रयाग में धर्ममहोत्सव किया, जिसमें चड़े चड़े २० राजा उसके साथ थें ।र स्परिसंक होने के अतिरिक्त वह विद्वार भी था। उसके रचे हुए 'रत्नावली', 'प्रियद्शिंका' श्रीर 'नागानंद' नाटक उसकी विद्वता के उज्ज्वल प्रमाणहें । जैसा वह विद्वान था वैसा ही चित्र-

<sup>(</sup>१) बी; बु. रे. वे. व; जि० १, ए० २१३-१६।

<sup>(</sup>२) 'काच्यप्रकारा' की किसी हस्तलिखित प्रति में 'यथा श्रीहर्पादेधांवकादीनां

विद्या में भी बड़ा निपुण था, क्योंकि बंसखेड़ा से मिले हुए उसके दानपत्र में उसने अपने हस्ताक्तर चित्रलिप में किये हैं, जो उसकी चित्रनिपुणता की साक्षी दे रहे हैं? । विद्वानों का बड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके समय में कई बड़े बड़े विद्वान हुए । सुप्रसिद्ध वाण्मह उसका आश्रित था, जिसने 'हर्षचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम अमर कर दिया और 'कादंबरी' नामक अपूर्व गद्य-कथा का पूर्वाई रचा । इस (कादंबरी) अंथ का उत्तराई उसके पुत्र पुलिंद (पुलिन) भट्ट ने अपने पिता के देहान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया । बाण्मह को वह समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके रें (वाण के) तथा पिछले विद्वानों के कथन से पाया जाता है। राजशेखर किव की 'स्किमुक्तावली'

भनं' ( श्रीहर्ष श्रादि से धावक श्रादि को धन मिला ) पाठ देखकर कुछ विद्वानों की यह करपना है कि 'रत्नावली' आदि नाटक श्रीहर्ष ( हर्षवर्डन ) ने नहीं लिखे, किंतु धावक पांडेत ने लिखकर धन के लालच से श्रीहर्ष को उनका रचिता बतलाया और उससे धन लिया । प्रथम तो उक्त कथन का श्रर्थ यही है कि कास्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा लोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहर्ष ने धावक को दिया था । दूसरी बात यह कि 'धावक' पाठ ही अशुद्ध है । डाक्टर वूलर को करमीर की प्राचीन प्रतियों में उपर्शुंक पाठ के स्थान में 'यथा श्रीहर्षादेशीयादीनों धनं' पाठ मिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ माना इतना ही नहीं, किंतु यह भी जिला कि 'धावक' का नाम करमीर में श्रज्ञात है, इसालिए उसे भारत के कवियों की नामावली में से निकाल देना चाहिये ( डा॰ वूलर की करमीर, राजपूताना श्रीर मध्यभारत की संस्कृत हस्तिलिखित पुस्तकों की लोज की रिपोर्ट; पृ० ६ ६ ) । कान्यप्रकाश (उल्लास १) के उक्त कथन का श्राशय यही है कि वाण कि ने हर्ष का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको बहुतसा द्रव्य दिया था जैसा कि वाण ने स्वयं लिखा है । श्रीहर्ष स्वयं वड़ा ही विद्वान् था यह वाण शादि के लेखों से लिख है ।

<sup>(</sup>१) ए. ईं; जि॰ ४, पृ॰ २१० के पास के फ्रोटो में राजा हुए के हस्ताचर देखिये।

<sup>(</sup>२) ऋविश्व पुनरिप नरपितमवनम् । स्वल्परेव चाहोिमिः प्रम-'श्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेम्णो विसम्भस्य द्रविशास्य नर्भणः प्रभावस्य च्च परां कोटिमानीयत नरेन्द्रेगोति (हर्षचरितः उच्छ्वास २ का श्रंत, ५० ८२)।

<sup>(</sup>३) 'सारसमुचय' नामकी पुस्तक में 'काव्यप्रकाश' के उपर्युक्त कथन के

नामक पुस्तक में लिखा है कि वाण्मट (और पुलिंद्भट) के श्रतिरिक्त मयूर (सूर्यशतक का कर्ता) और दिवाकर (मातंग दिवाकर) भी उसी राजा के दरवार के पंडित थे । सुवंधु ('वासवदत्ता' का कर्ता) का उसी के समय में होना माना जाता है। जैनों का कथन है कि जैन विद्वान् मान्तुंगाचार्य ('भक्तामरस्तोत्र' का कर्ता) भी उसी के समय में हुआ।

चीनी यात्री हुपन्त्संग के अनुसार हर्षवर्द्धन की पुत्री का विवाह वलभीपुर (वळा, काठियावाड़ ) के राजा भ्रवभट (भ्रवसेन दूसरे) के साथ हुआ था । राजा हर्षवर्द्धन ने चीन के बादशाह से मैत्री कर अपने एक ब्राह्मण राजदूत को उसके पास मेजा, जहां से वह वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) में लौटा। उसीके साथ चीन के वादशाह ने भी अपना दूतदल हर्षवर्द्धन के दरवार में मेजा। वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४७) में चीन के बादशाह ने दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुख्या

उदाहरण में नीचे लिखा हुआ श्लोक दिया है-

हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दिन्तनां श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये वाणाय कुत्राद्य तत्। या बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरुहङ्किताः कीर्तय-स्ताः कल्पप्रलयेपि यान्ति न मनाङ्मन्ये परिम्लानताम्।। पीर्ट्सन की पहली रिपोर्ट; पृ० २१।

(१) ऋहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातंगदिवाकरः । श्रीहर्षस्यामवत्सम्यः समो बाग्गमयूरयोः ॥ 'सुमाषितावित' की श्रंग्रेज़ी भूमिका; ए० द्रह ।

(२) चीनी यात्री हुएन्संग की भारतयात्रा की पुस्तक 'सीयुकि' के अंग्रेज़ी अनुवाद में बीछ ने शीलादित्य (हर्षवर्द्धन) के पुत्र की राजकन्या का विवाह वलभी के राजा ध्रुवमट के साथ होना छिखा है (बी; बु. रे. वे. व; जि॰ २, पृ॰ २६७) और ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु शॉमस वॉटर्स उक्र पुस्तक के अनुवाद एवं उसकी विस्तृत टिप्पणी में शीलादित्य (हर्षवर्द्धन) ही की पुत्री का विवाह ध्रुवमट के साथ होना बतलाता है (वॉटर्स; ऑन युम्नन च्वांग'; जि॰ २, पृ॰ २४७) जो अधिक विशास के योग्य है।

वंगहुएत्से था, हर्षवर्द्धन के द्रावार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने से पूर्व ही वि० छ० ७०४ (ई० स० ६४८) के आसपास हर्ष का देहांत हो गया और उसके सेनापित अर्जुन ने राज्यसिंहासन छीनकर चीनी दृतदल को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये। इसपर उक्त दूतदल का मुख्या (वंगहुएत्से) अपने साथियों सिंहत नेपाल में भाग गया, किन्तु थोड़े ही दिनों वाद वह नेपाल तथा तिन्वत की सेना को साथ लेकर लौटा तो अर्जुन भागा, परंतु पराजित होकर केद हुआ और वंगहुएत्से उसको चीन ले गया । इस प्रकार हर्षवर्द्धन के स्थापित किये हुए महाराज्य की समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब राजा फिर स्वतंत्र वन बैठे।

वि० सं० ६६४(ई० स० ६०७) में हर्षवर्द्धन का राज्यामिषेक हुआ था उस समय से उसने अपने नाम का संवत् चलाया, जो हर्ष या श्रीहर्ष संवत् नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अनुमान २०० वर्ष तक चलकर अस्त हो गया। राजपूताने में हर्ष संवत्वाले शिलालेख मिले हैं । हर्षवर्द्धन पहले शिव का

श्रवचर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के वाहर की दीवार में कुटिल जिपि में खुदी हुई एक प्रशस्ति का नीचे का श्रंश लगा हुआ है, जिसमें संवत् १८२ दिया है। लिपि के आधार पर वह हर्ष-संवत् ही माना जा सकता है (राजपुताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई॰ स॰ १६१६-२० की रिपोर्ट, प्र०२, लेखसंख्या १)।

उदयपुर के विक्टोरियाहाँ को म्यूजियम में एक शिलालेख रक्खा हुआ है, जो राजा घवलप्यदेव के समय का संवत् २०० का है श्रीर मुक्कों डमोक गांव में कर्नेल जेम्स टांड के बंगले के पीछे खेत में पड़ा हुआ मिला था। उसकी लिपि के शाधार पर उसका संवत् हर्ष-संवत् ही माना जा सकता है। मैंने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान

<sup>(</sup>१) चननेज़, मैसॉयर, ए० १६, टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) हर्ष संवत् के लिए देसो 'मारतीय प्राचीनालिपिमाला', पृ० १७७।

<sup>(</sup>३) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक इंडिलाझरवाले शिलालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइनेरी (पुस्तकालय) में रक्खा हुआ है, संवत् ४६ दिया है। छिपि के आधार पर यह संवत् भी हर्ष-संवत् ही ही सकता है (राजपुताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई० स० १६१६-१७ की रिपोर्ट, ए० २, लेखसंख्या १)।

मक्त था, परंतु बौद्ध धर्म की तरफ़ श्रद्धा श्रधिक होने के कारण सम्भव है कि पीछे से वह बौद्ध होगया हो। श्रीहर्ष के पीछे उसके वंश का श्रंखला- बद्ध इतिहास नहीं मिलता है। श्रवध में बैसवाड़े का इलाक़ा बैसवंशी राजपूर्तों का मुख्य स्थान है श्रीर उनमें तिलकचन्दी बैस श्रपने को मुख्य मानते हैं।

## चावड़ा वंश

संस्कृत लेखों में उक्त वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक लिखा मिलता है और भाषा में उसको चावड़ा कहते हैं। अब तक चावड़ों के तीन राज्यों का पता लगा है। सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीनमाल पर था; दूसरा काठियावाड़ में बढ़वाण पर, जैसा कि वहां के राजा धरणी वराह के शक सं० द३६ (वि० सं ६७१ ई० स० ६१४) के दानपत्र से पाया जाता है और तीसरा राज्य चावड़े वनराज ने वि० सं० द२१ (ई० स० ७६४) में अणहिलवाड़ा (पाटन) बसाकर बहां स्थापित किया। इनमें से राजपूताने का संबंध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है।

चावड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में हड़ाला (काठियावाड़ में) से मिले हुए बढ़वाण के चाप (चावड़ा-)वंशी राजा धरणीवराह के वि॰ सं॰ ६७१ (ई॰ स॰ ६१४) के दानपत्र में लिखा है—''पृथ्वी ने शंकर से प्रणाम कर निवेदन किया कि है प्रभो ! आप जब ध्यान में मग्न होते हैं उस समय असुर मुसको दु:ख देते हैं, यह मुस्त से सहन नहीं हो सकता। इसपर शंकर ने अपने चाप (धनुष) से पृथ्वी की रचा करने के योग्य एक पुरुष उत्पन्न किया, जो 'चाप' कहलाया और उसका धंश उसी नाम से प्रसिद्ध

हाँ० बूलर के पास सम्मति के लिए मेजी तो उक्त विद्वान ने भी उसके संवत को हर्ष-संवत ही माना। श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने उक्त लेख के संवत को ८०७ पड़कर उसको विक्रम संवत साना है (प्रोप्रेस रिपोर्ट श्राव दी श्राकियालां जिकल सर्वे श्राव हंडिया, वेस्टर्न सर्वतः, ई० स० १६०४-६, प्र० ६१), परंतु यह सही नहीं क्यों कि उक्त लेख में ८ के श्रंक का कहीं नामनिशान भी नहीं है।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि॰ १२, पृ॰ १६३-४।

हुआ। ।" यह कथन वैसा ही किएत और चाप नाम का संबंध मिलाने के लिए गढ़ा गया है जैसा कि किसी ने चौलुक्य नाम की उत्पत्ति बतलाने के वास्ते ब्रह्मा के चुलुक ( खुह्म ) से चौलुक्यों के मुल पुरुष चालुक्य के उत्पन्न होने की कल्पना की है। चावड़ों के पुराने दोहों आदि से उनका परमारों के अंतर्गत होना पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने उनकी उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं। कर्नल टॉड ने उनका सीथियन अर्थात् शक होना अनुमान किया है। कोई-कोई त्रिद्वान् उनकी मणना गुजैरों ( गूजरों ) में करते हैं, परंतु लाट देश के चालुक्य(सोलंकी)-वंशी सामन्त पुलकेशी (अवनिजनाश्रय) के कलचुरी संवत् ४६० (वि० स्० ७६६=६० स० ७३६) के दानपत्र में ताजिकों ( अरबों) की चढ़ाई के प्रसंग में चांबोटक ('चापोत्कट, चावड़ा ) और गुर्जर दो भिन्न भिन्न वंश बतलाये हैं, श्रीर भीनमाल के जावड़ों ने गुर्जरों ( गूजरों ) से ही वहां का राज्य लिया था, इसलिए उक्त विद्वानों का कथन विख्वास के योग्य नहीं है। चीनी यात्री हुएनसंग चि० सं० ६६७ (ई० स० ६४१) के आसपास भीनमाल में श्रीया था। वह वहां के राजा को ज्ञत्रिय बतलाता है, जो श्रधिक विश्वास के योग्य है। उस समय भीनमाल पर चावड़ों का ही राज्य था। हमारा श्रांतुमान है कि चाप ( चापा, चेपक) नामक किसी मृत पुरुष के नाम से उसके वंशज्ञानां कहलाये हों । संस्कृत के विद्वान् लौकिक नामों को संस्कृत शैली के बना देते हैं, इसीसे चावड़ा नाम के ऊपर लिखे हुए भिन-भिन कप संस्कृत में मिलते हैं।

भीनमाल के बावड़ों का शृंखलाबद्ध इतिहास श्रंब तक नहीं मिला। वसंतगढ़ (सिरोही राज्य में ) से एक शिलालेख राजा वमेलात के समय का वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२४) का मिला है; उससे पाया जाता है कि उक्त संवत में उक्त राजा का सामत राजिल; जो वज्रभट (सत्याश्रय) का

<sup>(,</sup>१.) है. एँ; जि० १२, ए०: १६३ ।

<sup>(</sup>२):ना । प्रव पर्ः सारा १, प्रव २१० श्रीरः पूरः २१.१ का दिल्यसः २३ ।

पुत्र था, अर्बुद देश (आबू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था। भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, अपने रचे हुए 'शिशुपालवध' ( माघकाव्य ) में अपने दादा सुप्रमदेव को वर्मलात राजा का सर्वाधिकारी (मुख्य मंत्री) बतलाया है , श्रतप्व वर्मलात भीनमाल का राजा होना चाहिये। वसंतगढ़ के शिलालेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वर्मलात के वंश का परिचय नहीं दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी ने शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में, अर्थात् वर्मलात के समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ं प्रथ रचा, जिसमें वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा)-वंशी व्याघ्रमुख था<sup>3</sup>, अतएव या तो व्याघ्रमुख वर्मलात का उत्तराधिकारी रहा हो, या वर्मलात और व्यावमुख दोनों एक ही राजा के नाम रहे हों, अथवा व्याद्रमुख उसका विरुद् हो। भीनमाल के चावड़ों का अब तक तो इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर वि० सं० ७६६ (ई० स॰ ७३६) तक रहना तो निश्चित ही है, क्योंकि लाट देश के सोलंकी सामत पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के कलचुरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६= ई० स० ७३६) के दानपत्र में अरबों की चढ़ाई का वर्णन है और वहां 'उनका चावोटकों ('चावड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा है । उस ः समय चावड़ों का राज्य भीतमाल पर ही था। वढ़वाण और पाटण ( ऋण-- हिलवाड़ा) में तो चावड़ों के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुई थी। 'फतूहुल-वलदान' नामक फ़ारसी तवारील में लिखा है कि वह चढ़ाई सलीका हशाम के समय सिंध के हाकिम जुनैद ने की थी श्रौर उसने मरुमाड़ (मारवाड़) के अतिरिक्त अल् बेंलमाल (भीनमाल) पर भी हमला किया

<sup>(</sup>१) ए. इं. जि० ६, ए० १६१-६२।

<sup>(</sup>२) 'शिशुपालवधकाव्य'; सर्ग २० के ग्रंत में 'कविवंशवर्णन', श्लोक १।

<sup>(</sup>३) देखो जपर ए० ६४ और टिप्पेग र ।

<sup>(</sup>४) तरलतरतारतरवारिदारितोदितसैन्धवकच्छेत्वसौराष्ट्रचावोटकमी-र्थगुर्जरादिराज्ये (ना॰ प्र॰ प॰; माग १, प्र॰ २१२, टिप्पण २३)।

था<sup>3</sup>। चावड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवंशी प्रतिहारों (पड़िहारों) ने छीन लिया।

### प्रतिहार वंश

गुहिल, चौलुक्य (सोलंकी), चाहमान (चौहान) श्रादि राजवंश श्रपने मूल पुरुषों के नाम से प्रचलित हुए हैं, परन्तु प्रतिहार नाम वंशकर्त्ता के नाम से चला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद से बना हुआ है। राज्य के भिन्न भिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका कार राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के द्वार (ड्योड़ी) पर रहकर उसकी रज्ञा करना था। इस पद के लिए किसी खास जाति या वर्श का विचार नहीं रहता था, किंतु राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद पर नियुक्त होते थे। प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम. मिलता है और भाषा में उसे पिहहार कहते हैं। प्रतिहार नाम वैसा ही है जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुल राजकर वसूल करनेवाले राजसेवकों की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन दानपत्रों, शिलालेखों तथा प्रवंधचिंतामणि श्रादि पुस्तकों में पंचकुल का उल्लेख मिलता है। राजपूताने में ब्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन पंचोली श्रीर गुजर पंचोली हैं, जिनमें श्रधिकतर कायस्थ पंचोली हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां अहलकारी का पेशा ही करते थे। पंचकुल का पंचडल (पंचोल) श्रौर उससे पंचोली शब्द बना है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, किंतु पद का सूचक है, वैसे ही प्रतिहार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद का सूचक है। इसी कारण शिलालेखादि में ब्राह्मण प्रतिहार, चित्रय (रघुवंशी) प्रतिहार, श्रीर गुर्जर ( गृजर ) प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। श्राधुनिक शोधकों ने प्रतिहार मात्र को गुजर मान लिया है, जो भ्रम ही है।

मंडोर (जोधपुर से ४ मील ) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से तीन में उनके वंश की उत्पत्ति तथा वंशावली दी है। उनमें

<sup>(</sup>१) हालियट, हिस्टी म्राव इंडिया, जि॰ १, प्र॰ ४४१-४२।

से एक जोधपुर शहर के कोट (शहरपनाह) में लगा हुआ मंडोर के मिला, जो मूल में मंडोर के किसी विष्णुमंदिर में लगा था। प्रशिहार यह शिलालेख वि० सं० ८६४ (ई० स० ८३७) चैत्र सुदि ४

का हैं। दूसरे दों शिलालेख घटियाले (जोधपुर से २० मील उत्तर ) में मिले हैं, जिनमें से एक प्राकृत (महाराष्ट्री) मांवा का स्प्रेकवद्ध श्रीर दुसरा उसी का आशयक्ष संस्कृत में हैं । ये दोनों शिलालेख वि० सं० 'हर्द (ई० स० दहर) चैत्र सुदि र के हैं। इन तीनों लेखों से पाया जाता है कि 'हरिश्चंद्र' नामक वित्र ( त्राह्मण् ), जिसको रोहिल्ला भी कहते थे, वेद श्रीर शास्त्रों का अर्थ जानने में पारंगत था। उसके दो स्त्रियां थीं,एक दिक (ब्राह्मण्)दंश की और दूसरी बड़ी गुणंवती क्तत्रिय कुल की थी। ब्राह्मणी से जो पूत्र उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये और संत्रिय वर्ण की राज्ञी (राणी) भद्रा से जो पुत्र जन्मे वे मद्यः पीनेवाले हुए । इस प्रकार मंडोर के प्रतिहारों के उन तीनों शिलालेखों से हरिश्चंद्र का ब्राह्मण एवं किसी राजा का प्रतिहार होना पाया जाता है। उसकी दूसरी स्त्री भद्रा को राझी 'तिखा है, जिससे संभव है कि हरिश्चंद्र के पास जागीर भी रही हो। उसकी ब्राह्मण वंश की स्त्री के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार कंहलाये । जोधपुर राज्य में भ्रव तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं", जो उसी हरिश्चंद्र प्रतिहार के वंशज होने चाहियें। उसकी चत्रिय वर्णवाली स्त्री भद्रा के पुत्रों की गणना उस समग की प्रथा के अनुसार मद्य पीनेवालों अर्थात् चित्रयों में हुई । मंडोर के

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सां, ई॰ स॰ १=६४, ए० ४-६। इसके सेवेद में सेकड़े और दहाई के अंक प्राचीन असरप्रणाठी से दिये हैं, जिससे पढ़ने में अने होकर देश के स्थान में केवल थ छ्या है। वोस्तव में इसेका संवत् मध्य ही है।

<sup>(</sup>२) ज. रॉ. ए. सो; ईं सं श्रद्ध, पु ११६-१८.

<sup>(</sup>३) ए. इं. जि॰ ६, ए० २७६-५०।

<sup>(</sup>४) देखो उपर पु० १४ का टिप्पण २.। (४) ई० स० १६११ की जोधपुर राज्य की मनुख्याणना की हिंदी रिपोर्ट, हिस्सा तीसरा, जिल्द पहेंची, पृष्ठ १६०।

<sup>(</sup>६) प्राचीन काल में प्रत्येक वर्षा का पुरुष अपने तथा अपने से नीचे के वर्षी

### प्रतिहारों की नामावली उनके उपर्युक्त शिलालेखों में इस प्रकार मिलती है—

में विवाह कर सकता और ब्राह्मण पति का अन्य वर्ण की की से उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण ही माना जाता था। ऋषि परायर के पुत्र वेदन्यास की, जो धीवरी सत्यवती (योजनगंधा) से उत्पन्न हुए थे, गर्णना ब्राह्मणों में हुई। ऋषि जमदिन ने इच्चाकुवंशी (सूर्यवंशी) क्षित्रिय रेण की पुत्री रेणका से विवाह किया, जिससे परश्राम का जन्म हुआ और उनकी भी गणमा ब्राह्मणों में हुई। मजु के समय कामवश्र ब्राह्मण चारों वृर्ण में विवाह कर सकता था। चित्रिय जाति की की से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण के समान माना जाता, परन्तु वैरयजाति की की से उत्पन्न होनेवाला अवष्ठ और शुद्रा से उत्पन्न होनेवाला निवाह कहलाता था।

श्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितानसुतान् । सद्दशानेव तानाहुर्मातृदोषितगिर्हितान् ॥ ६ ॥ स्त्रनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । द्विकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥ ब्राह्मसाद्वेश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषादः शुद्रकन्यायां यः पारश्चव उच्यते ॥ द ॥

मनुस्हति, श्रध्याय १०। पित्ने से याज्ञवहत्त्व ने द्विनों के लिए शृद्धवर्ग की कत्या से विवाह करने का निवेध किया-यदुच्यते दिजातीनां शूद्राहारीपसंग्रहः । नैतन्म म मतं यसान्तत्रायं जायते स्वयम् ॥

याज्यलयस्यति, आचाराध्यायः।

फिर तो चात्रिय वर्ण की श्री से उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण के पुत्र की गुणना चित्रय वर्ण में होने लगी जैसा कि शंख और जीशनस आहि स्पृतियों से पाया जाता है—

यतु ब्राह्मग्रेन चित्रयायामुत्पादितः चित्रय एव भवति चित्रयेगा वैश्यायामुत्पादितो वैश्य एव भवति वैश्येन शुद्रायामुत्पादितः शूद्र एव भवतीति शंखसारग्रम्।

> याज्ञवल्यस्मृतिः आचाराच्यायः स्रोकः १ पर मिताचरा दीका । नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्मृतः ।

पूना की आनंदाश्रम अंथानली में प्रकाशित 'स्पृतीनां समुच्य' में श्रीशनस स्पृति, ए० ४७, श्लोक २८।

- (१) हरिश्चंद्र (रोहिछिद्धि)—प्रारंभ में किसी राजा का प्रतिहार था। उसकी राणी भद्रा से, जो स्विय वंश की थी, चार पुत्र भोगभट, कक, रिजल और दह हुए। उन्होंने अपने बाहुबल से मांडव्यपुर (मंडोर) का दुर्ग (क्रिला) लेकर वहां ऊंचा प्राकार (कोट) बनवाया।
  - (२) रजिल (सं०१ का ज्येष्ठ पुत्र)।
- (३) नरभट (सं०२ का पुत्र)—उसकी वीरता के कारण उसकी 'पेल्लापेल्लि' कहते थे।
- (४) नागभट (सं०३ का पुत्र)—उसको नाहड़ भी कहते थे। उसने मेडंतकपुर (मेड़ता, जोधपुर राज्य)में श्रपनी राजधानी स्थिर की। उसकी राणी जिल्लाकादेवी से दो पुत्र—तात श्रीर मोज—हुए।
- (४) तात (सं०४ का पुत्र)—उसने जीवन को बिजली के समान चंचल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और आप मांडव्य के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ।
  - (६) मोज (सं० ४ का छोटा भाई)।
  - (७) यशोवर्द्धन (सं०६ का पुत्र)।
  - ( 🗷 ) चंदुक ( सं० ७ का पुत्र )।
- (१) शीलुक (सं० म का पुत्र)—उसने जनगी और नहां देशों में ज्ञपनी सीमा स्थिर की अर्थात् उनको अपने राज्य में मिलाया, और नहां मंडल (नहांदेश) के स्वामी महिक (माटी) देनराज को पृथ्वी पर पञ्जाहरी कर उसका छत्र छीन लिया?।

<sup>(</sup>१) इन देशों के लिए देखों कपर पृ० २, टिप्पण १।

<sup>(</sup>२) ततः श्रीशिलुको जातः पुत्त्रो दुर्व्वारिवक्त्रमः । येन सीमा कृता नित्यास्त्र (त्र)वर्णावस्त्रदेशयोः ॥ भट्टिकं देवराजं यो वस्त्रमण्डलपालकं । निपात्य तत्त्वणं भूमौ प्राप्तवान् छ (वांश्छ) त्रचिह्नकं ॥ ज. रॉ. ए. सो, ई० स० १८६४, प्र०६ ।

- (१०) स्रोट (सं०६ का पुत्र)—उसने राज्य सुख भोगने के पीछे गंगा में मुक्ति पाई।
- (११) मिल्लादित्य (सं० १० का पुत्र )— उसने युवावस्था में राज्य किया, किर अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वह गंगाद्वार (हरिद्वार) को चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा और अन्त में उसने अनशन वत से शरीर छोड़ा।
- (१२) कक्क (सं० ११ का पुत्र)—उसने मुद्गिगिर (मुंगेर, विद्वार)
  में गौड़ों के साथ लड़ने में यहा पाया। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क (न्याय)
  श्रीर सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। उसकी भट्टि (भाटी) वंश्र
  की महाराणी पश्चिनी से वाउक और दूसरी राणी दुर्लभदेवी से कक्कुक
  का जन्म हुआ। उसका उत्तराधिकारी वाउक हुआ। कक्क रघुवंशी
  प्रतिद्वार राजा वत्सराज का सामंत होना चाहिये, क्योंकि गौड़ों के साथ
  खड़ने में उसके यहा पाने के उद्धेख से यही मालूम होता है कि जब वत्सराज
  ने गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलदमी और दो श्वेत हुआ
  छीने, उस समय कक्क उसका सामंत होने से उसके साथ लड़ने को गया
  होगा।
- (१२) वाडक (सं० १२ का पुत्र )—जव शबुओं का अतुल सैन्य नंदावल को मारकर भूअकूप में आ गया और अपने पत्तवाले द्विजनुपकुल के प्रतिहार भाग निकले, तथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़ भागा, उस समय उस राण् (राण्।, वाडक) ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार उठाई। फिर जब नवों मंडलों के सभी समुदाय भाग निकले और अपने शबु राजा मयूर को एवं उसके मनुष्य(सैनिक) सपी मुगों को मार गिराया तब उसने अपनी तलवार म्यान में की । वि० सं० द्व १४ (ई० स० दश्) की उपर लिखी हुई जोअपुर की प्रशस्ति उसी ने खुदवाई थी।

1

<sup>(</sup>१) नन्दावल्लं प्रहत्वा रिपुवलमतुलं भूत्राक्षपप्रयातं दृष्ट्वा भग्नां(न्)स्वपन्तां(न्)द्विजनृपकुलजां(न्)सत्प्रतीहारमूपां(न्)। २२

(१४) कक्कुक (सं० १३ का भाई)—घटियाले से मिले हुए वि० सं० ६१ व के दोनों शिलालेख उसी के हैं, जिनके अनुसार उसने अपने सक्चरित्र से मक, माड, यहा, तमणी (त्रवणी), अज्ञ (त्रार्य) एवं गुर्ज्जरमा के लोगों का अनुराग प्राप्त किया; वडणाण्य मंडल में पहाड़ पर की पिह्नयों (पालों, भीलों के गांवों) को जलाया; रोहिन्सकूप (घटियाले) के निकट गांव में हुट (हाट, वाज़ार) वनवाकर महाजनों को वसाया और महोत्रार (मंडोर) तथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्तंम स्थापित कियें। कक्कुक न्यायी, प्रजापालक एवं विद्वान था और संस्कृत में काव्यरचना भी कस्ता था। घटियाले के वि० सं० ६१ व के संस्कृत शिलालेख के अन्त में एक स्थोक उसका वनाया हुआ खुदा है और साथ में यह भी लिखा है कि यह स्थोक स्वयं कक्कुक का वनाया हुआ हुरे।

मंडोर के प्रतिहारों की कक्कुक तक की शृंखलावद वंशावली उप-र्युक्त तीन शिलालेखों से मिलती है। संवत् केवल वाउक और कक्कुक के

धिरमूर्तेकेन तिसानप्रकाटितयशासा श्रीमता बाउकेन
स्फूर्जन्हत्वा मयूरं तदनु नरमृगा घातिता हेतिनैव ॥
कस्यान्यस्य प्रभग्नः ससिचवमनुजं त्यज्य राग्य्(गः) सुतंत्त्रः
केनैकेनातिभीते दशदिशि तु वले (बले १) स्तरम्य चात्मानमेकं।
ध्रैयान्मुक्त्वाश्चपृष्ठं चितिगतचरग्येनासिहस्तेन शत्रुं
ब्रित्वा(त्त्वा)भित्वा(त्त्वा)श्मशानं कृतमंतिभयदं बाउकान्येन तिस्मन्॥
नवमंडलनवनिचये भग्ने हत्वा मयूरमितगहने ।
तदनु[ह]तासितरंगा श्रीमद्वाउकनृसिंघे(हे)न ॥
ज. रॉ. ए. सो; ई॰ स॰ १८१४, प्र० ७-६।

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सो; ई० स० १८६४, ए० ४१७-१८।

<sup>(</sup>२) यौवनं विविधिर्मीगैर्सिध्यमं च वयः श्रिया । वृद्धभावश्च घर्मेगा यस्य याति स पुण्यवान् ॥ अयं श्लोकः श्लीकक्कुकेन स्वयं कृतः ॥ ए. हं, नि॰ ६, ए॰ २८० ।

ही मालूम हुए हैं, जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र कव हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, किंतु वाउक के निश्चित संवत् द्रश्च से प्रत्येक का राज्य समय औसत हिसाब से २० वर्ष मानकर पीछे हरते जावें तो हरिश्चंद्र का वि० सं० ६१४ (ई० स० १६७) के आसपास विद्यमान होना स्थिर होता है। विक्रम सं० ६१८ के पीछें भी मंडोर के राज्य पर प्रतिहारों का अश्विकार रहा, परन्तु उस समय की श्रेष्ठलाव स्व नामा- चलीवाला कोई शिलालेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। एक लेख जोधपुर राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुर्ज मराज के पुत्र जसकरण का (१ नाम कुछ संदिग्ध है) वि० सं० ६६३ (ई० स० ६३६) ज्येष्ठ सुदि १० का मिला है। दुर्ल मराज और जसकरण शायद बाउक और कक्कुक के वंश्वधर रहे हों। वि० सं० १२०० के आसपास नाडौल के चौहान रायपाल ने, जिसके शिलालेख वि० सं० ११८६ से १२०२ तक के मिले हैं, मंडोर पिडहारों से छीन लिया। उसके पुत्र सहजपाल का एक शिलालेख (१६ दुकड़ों में) मंडोर से मिला है, जिससे मालूम होता है कि वि० सं० १२०२ (ई०स० ११४४) के आसपास सहजपाल वहां का सजा थां।

वंशमास्कर में प्रतिहार से लगाकर कृपाल तक की प्रतिहारों की नामावली में १६४ नाम दिये हैं, परन्तु बहुधा पुराने सब नाम किएत हैं। और भाटों की ख्यातों से लिये हैं। उनमें से १६४ वें राजा अनुपमपाल का समय संवत् ३४० दिया है, और १७१ वें अर्थात् अनुपमपाल से २६ वें राजा नाहरराज की पुत्री पिंगला का विवाह चित्तोड़ के राजा तेजसिंह से होना, तथा उस समय कन्नोज पर राठोड़ (गहरबार) जयचन्द का, चित्तोड़ पर सीसोदिये (गुहिल) समरसिंह रावल का, दिन्नी पर अनगपाल तंवर का, अजमेर पर सोमेश्वर चौहान का, गुजरात पर मोलाराय मीम (मोला भीम) सोलंकी का तथा दूसरे स्थानों पर अन्य-अन्य राजाओं का राज्य करना लिखा है। यह सब पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है।

<sup>! (</sup>१) आर्कियालांजिकन्न सर्वे सांव् इंडिया; एन्युअल शिपोर्ट, ई० स० १६०६-१०; पृ० १०२-३।

न तो रावल समरसिंह, जिसका वि॰ सं॰ १३३० से १३४८ तक विद्यमान होना शिलालेखादि ले निश्चित हैं, नाहरराव का समकालीन था, और न जयचंद, झनंगपाल, सोमेश्नर, भोला शीम झादि उस(नाहरराव) के सम-कालीन थे। प्राय: उस सारी वंशावली के कृत्रिम होने से हमने उसको इतिहास के लिए निरुपयोगी समसकर पुराना वृत्तान्त उससे कुछ भी उद्धृत नहीं किया। मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उनके शिलालेखों में मिलते हैं, वे भारों की ख्यातों में नहीं मिलते।

रघुवंशी प्रतिहारों (पिंड्हारों ) ने चावड़ों से प्राचीन गुर्कर देश छीन लिया। उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के

विषय में ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा मोज (प्रथम) रघुवंशी प्रतिहार के समय की प्रशस्ति में लिखा है—'सूर्य वंश में मनु, इच्वाकु,

ककुत्स्थ श्रादि राजा हुए। उनके वंश में पौलस्त्य (रावण) को मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार (ड्योड़ीवान) उनका छोटा माई सौमित्रि (लदमण), इन्द्र का मानमर्दन करनेवाले मेघनाद श्रादि को हरानेवाला था। उसके वंश में नागमट हुआ । श्रागे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज को इस्त्राक्त वंश की उन्नति करनेवाला कहा है। उस प्रशस्ति में संवत् नहीं है, परंतु मोज (प्रथम) के शिलालेखादि वि० सं० ६०० से ६३८ (ई० स० ८४३ से ८८१) तक के श्रीर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल (प्रथम) का सब से पहला लेख वि० सं० ६४० (ई० स० ८६३) का है, श्रतएव मोज की ग्वालियर की प्रशस्ति वि० सं० ६०० श्रीर ६४० के बीच के किसी संवत् की होनी चाहिये।

काव्यमीमां सा आदि अनेक प्रंथों के कर्ता प्रसिद्ध कि राजशेखर ने, जो कन्नीज के प्रतिहार राजा मोज (प्रथम) के पुत्र महेन्द्रपाल (प्रथम) का गुरु (उपाध्याय) था और महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के समय में भी कन्नीज में था, श्रापनी 'विद्यशालभंजिका' नाटिका में श्रापने

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प्॰; सारा १, प्र॰ ६२; और प्र॰ ४१३ का टिप्पण १७।

<sup>(</sup>२) देखी कपर प्र० ७४ का हिपास २।

शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भयनेरेंद्र) को रघुकुलतिलक और 'बालभारत' में रघुग्रामणी (रघुवंशियों में अप्रणी) कहा है। उसी किव ने 'बालभारत' नाटक में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्तामणि' (रघुवंशरूपी मोतियों में मणि के समान) एवं आर्यावर्त का महाराजाधिराज लिखा है'। राजशेखर के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पृष्टि करते हैं।

शेखावाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) आषाढ़ सुदि १४ की सांभर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है, उक्त विग्रहराज के पिता सिंहराज के वर्णन में लिखा है—'उस विजयी राजा ने, सेनापित होने के कारण उद्भव तोमर (तंबर) नायक सलवण को मारा (या हराया, मूल लेख में 'हत्वा' या 'जित्या' शब्द होगा, जो नष्ट होगया है, केवल 'आ' की मात्रा बची है) और चारों और युद्ध में राजाओं को मारकर बहुतेरों को उस समय तक केंद्र में रक्खा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर का चक्रवर्ती रघुवंशी (राजा) स्वयं उसके यहां न आया ।'

इससे स्पष्ट है कि सांभर का चौहान राजा सिंहराज किसी चक्रवर्ती अर्थात् बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी मारत में प्रवल राज्य मितहारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अंश ही नहीं, किंतु गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर विहार तक के प्रदेश थे। सांभर के (चौहान) भी पहले कज्ञोज के प्रतिहारों के अधीन थे, क्योंकि उसी हर्षनाथ की प्रशस्ति में सिंहराज के पूर्वज गूवक (प्रथम) के संबंध में लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक (कज्ञोज का

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर ए० ७४-७४, दिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) "तोमरनायकं सलवर्णं सैन्याधिपत्योद्धतं युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निर्झा(एर्णा)शिता जिष्णुना । कारावेश्मनि मूरयश्च विधृतास्तावद्धि यावद्गृहे तन्मुक्तचर्थमुपागतो रघुकुले मूचक्रवर्ती स्वयम् ॥ प. इं; जि॰ २, पृ० १२१-२२।

राज्य छीननेवाला प्रतिहार राजा नागमट-दूसरा) की सभा में 'बीर' कहलाने की प्रतिष्ठा पाई थीं'। ऐसी दशा में सिंहराज की क़ैद सें उन राजाओं को छु- इनिवाला रघुवंशी राजा कन्नौज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है। सिंहर राज का समकालीन कन्नौज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई विजयपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि० सं० १०३० (ई०स० ६७३) में सांभर के चौहान:भी कन्नौज के प्रतिहारों को रघुवंशी मानते थें।

श्राधुनिक विद्वान् कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहार राजाओं को गुर्जर या गूजर मानते हैं, जिसका संचित्र वृत्तान्त हम पाठकों के संमुख इस श्रिम-प्राय से रखना चाहते हैं कि उसके द्वारा वे स्वयं निर्णय कर सकें कि प्रति-हारों को गूजर ठहराना केवल उनकी कल्पना श्रीर श्रममूलक श्रनुमान ही है या वास्तव में वह कथन ठीक है।

पहले पहल डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी जव गुजरात देश का प्राचीन इतिहास लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां गुजर जाति के बसने या राज्ञ करने से पड़ा, ऐसा निश्चय कर उसने लिखा—"गुजर भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर मार्ग द्वारा बाहरी प्रदेश से ऋाई हुई एक विदेशी जाति है, जो प्रथम पंजाब में आबाद होकर शनैः शनैः दिलिए में गुजरात, खानदेश, राज्ञ पूताना, मालवा ऋदि देशों में बढ़ती गई। गुजरों का मुख्य अथा पशुपालन, कृषि और सिपाहीगीरी था; यद्यपि यह मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु संभव है कि गुजर कुशनवंशी राजा कनिष्क के राज्य में (ई० स० ७८-१०६) इघर आये हों। फिर दो सौ वर्ष पीछे जब गुप्तवंशियों का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राज्य प्रताना, गुजरात और मालवे में गुप्त राजाओं की तरफ से उनको जागीरें मिली हों। सातवीं शताब्दी (ईसवी) में चीनीं यात्री हुएन्त्संग उत्तरी गुजर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता है। दिलिएी गुजरों के प्राचीन शिलालेखों में उनका परिचय गुजर वंश

<sup>(</sup>१) आद्यः श्रीगृवकाख्याप्रियतनरपतिश्चाहमानान्वयोभूत् श्रीमञ्जागावलोकप्रवरनृपसमालव्ध(व्ध)वीरप्रतिष्ठः। ए. इं; जि॰ २, पृ॰ १२१।

के कर में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर अपनी वंश परम्परा पौराणिक राजा कर्ण से जा मिलाई। चौथी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य बलभी का था, परंतु बहां के दान इनों आदि से यह नहीं पाया जाता कि बलभी के राजा किस वंश के थे। हुएन्संग उनका सित्रय होना लिखता है तथा उनका विवाह संबंध मालवे और कन्नोंज के राजाओं के साथ बतलाता है तथापि संभव है कि वे गुर्जर वंश के रहे हों। हुएन्संग उस समय आया था जब कि बलभीवालों का प्रताप बहुत बढ़ चुका था; आध्वर्य नहीं कि काल वीतने पर वे अपने मूलनं श्रंश को भूलकर पीछे से सित्रय बन गये हों और विवाह संबंध तो राजपृत सदा अपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नहीं चुकते हैं। गुजरात में गुजरों की कई जातियां हैं जैसे गुजर बनिये, गुजर सुतार (सृत्रधार), गुजर सोनी, गुजर कुम्मार, गुजर सिलावट आदि। गुजर जाति के लोगों के पृथक्-पृथक् धन्थे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद हुए। गुजरों की बड़ी संख्या में कुनवी लोग हैं। "

मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गैज़ेटियर में भीनमाल पर जो निवन्ध लिखा उसमें गुर्जर जाति का पेतिहासिक वृत्त देते हुए लिखा है— ''वे लोग पांचवीं शताब्दी (ईसवी) में भारतवर्ष में आये, क्योंकि पहले पहल सातवीं शताब्दी में लिखे हुए श्रीहर्णचरित में उनका उज़ेख मिलता है। भीनमाल में उनके वसने का समय अनिश्चित है, परंतु हुएन्त्संग ने वहां के राजा को स्त्रिय लिखा है। उन्होंने वलमी के राजा को उनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए वाध्य किया। किव पंप ने ई० स० ६४१ (वि० सं० ६६८) में 'पंपमारत' नामक काव्य लिखा, जिसमें वह लिखता है—'श्ररिकेसरी सोलंकी के पिता ने गुर्जरराज महीपाल को पराजित किया।' यह महीपाल धरणीवराह (चावड़े) के ई० स० ६१४ (वि० सं० १०७१) के दानपत्र का

<sup>(</sup>१) वंव. गै; जि॰ १, भाग १, ए० २-४।

<sup>(</sup>२) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रयम भाग, ए० २०७ और उसी प्रष्ठ का टिप्पण है।

महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों में तो कोई महीपाल हुआ ही नहीं। अतः वह गुर्जर देश (भीनमाल ) का राजा होना चाहिये ।"

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने गुर्जर (जाति) पर एक निबन्ध छुपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखा—"राजोर ( श्रलवर राज्य ) के प्रतिहार मधनदेव का ई० स० ६६० (वि० सं० १०१६) का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मधनदेव ) प्रतिहार वंश का गूजर था, श्रतएव कन्नोज के प्रतिहार राजा भी गूजर वंश के थे ।"

कुशनवंशी राजा किनष्क के समय में गुर्जरों का भारतवर्ष में श्राना प्रमाणश्चन्य बात है, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी ने स्वीकार किया है, श्रीर गुप्तवंशियों के समय में गूजरों को राजपूताना, गुजरात श्रीर मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । न तो गुप्त राजाश्रों के लेखों में श्रीर न भड़ीच के गूजरों के दानपत्रों में इसका कहीं उसे है। यह केवल उक्त पंडितजी का श्रगुमानमात्र है। चीनी यात्री हुएन्त्संग ने गुर्जर जाति का नहीं, किंतु गुर्जर देश का वर्णन कर श्रपने समय के भीनमाल के राजा को चित्रय जाति का बतलाया है श्रीर उस देश की परिधि भी दी है। ऐसे ही बलभी के राजाश्रों को हुएन्त्संग ने चित्रय बतलाया श्रीर श्राजकल के विद्वान उनको मैत्रक (सूर्यवंशी) मानते हैं। उनको केवल श्रपनी कल्पना के श्राधार पर गुर्जरवंशी कहने श्रीर पीछे से वे चित्रय बन गये हो ऐसी खयाली घोड़े दौड़ाने को इतिहास कब स्वीकार कर सकता है।

इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हर्षचरित के वर्णन से भीनमाल के राजा को गुर्जरवंशी कहा, यह भी उसका अममात्र है, क्योंकि हर्षचरित के रचियता का अभिप्राय वहां गुर्जरदेश (या वहां के राजा) से है न कि गुर्जर जाति के राजा से। बड़ौदे के जिस दानपत्र की साल्ली मिस्टर जैक्सन

<sup>ं (</sup>१) बंब. मैं; जि॰ १, साग १, पृ॰ ४६५-६६।

<sup>(</sup>२) बंब. ए. सो. ज., ई॰ स॰ १६०४ ( एक्स्ट्रा नंबर ), प्र॰ ४१३-६६।

ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसकों 'गुर्जरेश्वर'' लिखा है। फिर न मालूम उक्त महाशय ने इससे गुर्जर जाति का श्रानुमान कैसे कर लिया। इक्तिण के राष्ट्रकूट राजा गोविन्द्राज तीसरे के शक संवत् ७३० (वि० सं० ६६४=ई० स० ६०८) के वर्णी श्रीर राधन-पुर से मिले हुए दानपत्रों में उसी (गुर्जरेश्वर) का नाम वत्सराज दिया है,

(१) गौडेंद्रवंगपतिनिज्जियदुर्विदग्घसद्गूर्ज्जरेश्वरिदगर्गलतां च यस । नीत्वा मुजं विहतमालवरम्बरणात्थै स्वामी तथान्यमपि राज्यछ(फ)लानि मुंक्ते॥

बहोदे का दानपत्र, इं. चें, जि॰ १२, पृ॰ १६०; और ना. प्र. प; आग २, पृ॰

उक्ष ताम्रपत्र के 'गुजरेश्वर' एव का अर्थ 'गुजर (गुजरात ) देश का राजा' स्पष्ट है, जिसको खींच तान कर गुजर जाति वा वंश का राजा मानना सर्वथा असंगत है। संस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिळते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

लाटेश्वरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः । दुर्वारं बारपं हत्वा हास्तिकं यः समग्रहीत् ॥ ३ ॥ महेच्छकच्छमूपालं लच्चं लच्चीचकार यः ॥ ४ ॥ जगाम मालवेशस्य करवालः करादिष ॥ १० ॥ बद्धः सिंधुपतिर्थेन वैदेहीदियतेन वा ॥ २६ ॥ चक्रे शाकंमरीशोषि शक्कितः प्रस्ततं शिरः ॥ २६ ॥ मालवस्वामिनः प्रौढलच्मीपरिवृदः स्वयं ॥ ३० ॥

कीतिंकौसुदी; सर्ग २।

ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही संग के श्रंशमांत्र से उद्धृत किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक्त देश के राजा के लिए भी होता है—

अपारपौरुषोद्गारं खङ्गारं गुरुमत्सरः । सौराष्ट्रं पिष्टवानाजौ करियां केसरीव यः ॥ २५ ॥ 'कीर्तिकौसुदी'; सर्गे १।

इस श्लोक में 'सौराष्ट्रं' पद सौराष्ट्र देश के राजा ( खंगार ) का सूचक है, न कि देश का । ऐसे ही इस टिप्पण के प्रारंभ के श्लोक के तीसरे चरण का 'भालव' शब्द भालवे के राजा का सूचक है, न कि मालव जाति या मालव देश का ।

जिसका रघुवंशी होना हम सप्रमाण आगे बतलाते हैं। 'पम्पभारत' काव्य में भी राजा महीपाल को गुर्जर जाति का नहीं, किंतु गुर्जर देश का स्वामी कहा है।

श्रीयुत देवदत्त रामरुष्ण भंडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की पुष्टि करते हुए कन्नीज के प्रतिहार राजाओं को गुर्जरवंशी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परंतु कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति में, जो राजोरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार राजा मथनदेव के लेख से अनु-मान १०० वर्ष से भी अधिक पूर्व की है, कड़ीज के प्रतिहारों को रघुवंशी वतलाया है। ऐसे ही हर्षनाथ के चौहानों के लेख में भी उनको रघुवंशी लिखा है, जिसको अंडारकर ने भी पीछे से स्वीकार किया है'। विक्रम संवत् ६५० के लगभग होनेवाले कवि राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिहारों को रघुवंशी वतलाया है । प्रतिहार शब्द सूल में जाति सूचक नहीं, किंतु पंचोली, महता श्रादि के समान पदस्चक था जैसा कि: पहले बतलाया जा चुका है। ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर गूजर इन चारों जातियों के प्रतिहार होने के उन्नेख मिलते हैं। यदि केवल मथनदेव के लेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द आने से प्रतिहारमात्र गुर्जर जाति के मान लिये जावें, तो उक्त लेख से श्रनुमानतः १२४ वर्ष पहले के लेखों में कहे हुए ब्राह्मण प्रातिहार शब्द से सब प्रतिहार ब्राह्मण जाति के और रघुवंशी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहारों को जात्रिय ही मानना चाहिये। अतएव यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है कि प्रतिहार-मात्र गुर्जरवंशी हैं।

रघुवंशी प्रतिहारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना, फिर कझौज के महाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी स्थापित की, जिससे उनको कझौज के प्रतिहार भी कहते हैं। अब तक के शोध के अनुसार उनकी नामावली तथा संचित्र बुत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि॰ ४२, पृ० ४८-४६।

<sup>(</sup>२) देखो लपर ५० ७४, टिप्पण ३।

- (१) नागसट—उस से ही उनकी नामावली मिलती है। उसको नागावलोक भी कहते थे। हांसोट (भड़ीच ज़िले के श्रेह्रेश्वर तालुके में) से एक दानपत्र चौहान राजा भर्टबहु (भर्नृतृद्ध) दूसरे का मिला है, जो वि० सं० द१३ (ई० स० ७४६) का है । उक्त ताम्रपत्र से पाया जाता है कि भर्तृ- चृद्ध (दूसरा) राजा नागावलोक का सामंत था। उक्त दानपत्र का नागावलोक यही प्रतिहार नागभट (नागावलोक) होना चाहिये। यदि यह अनुमान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से लगाकर दिल्ए में भड़ीच तक मानना पड़ताहै। उसके राज्य पर म्लेच्छ (मुसलमान) वलचों (बिलोचों) ने श्राक्रमण किया, परंतु उसमें वे परास्त हुए। मुसलमानों की मारवाड़ पर की यह चढ़ाई सिंध की ओर से हुई होगी।
  - (२) ककुस्थ (संख्या १ का भवीजा)—उसको कक्कुक भी
  - (३) देवराज (सं०२ का छोटा भाई)—उसको देवशक्ति भी कहते थे और वह परम वैष्णव था। उसकी राणी भूयिकादेवी से वत्सराज का जन्म हुआ।
  - (४) वत्सराज (सं० ३ का पुत्र)—उसने गौड़ श्रीर बंगाल के राजाश्रों पर विजय प्राप्त की। गौड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका सामंत मंडोर का प्रतिहार कक भी उसके साथ था। जिस समय उसने मालवे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दिन्य का राष्ट्रकृष्ट (राठोड़) राजा भ्रवराज अपने सामंत लाट देश के राठोड़ राजा कर्कराज

देवो नागभटः पुरातनमुनेर्मूर्तिब्र्वभूवाद्मुतम् । येनासौ सुक्ततप्रमाथिवलचम्लेब्झाधिपाचौहिर्गाः

चुन्दानस्फुरदुग्रहेतिरुचिरैद्दोभिश्चतुर्भिर्व्वभौ ॥ ४ ॥

प्रतिहार राजा मोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति; श्रार्कियालाजिकल सर्वे आँव् इंडिया; ई॰ स॰ १६०३-४ की रिपोर्ट, ए॰ २८०।

<sup>(</sup>१) ए. ई; जि॰ १२, ए० २०२-३।

<sup>(</sup>२) तद्वन्शे (वंशे ) प्रतिहारकेतनभृति त्रैलोक्यरचास्पदे

<sup>(</sup>३) देखों अपर ए० १६६ में कझ का वृत्तांक

सिंहत, जो इन प्रतिहारों का पड़ोसी था, मालवे के राजा को बचाने के लिए गया, जिससे वत्सराज को हारकर मरु (मारवाड़) देश में लौटना पड़ा और गौड़ देश के राजा के जो दो श्र्वेत छुत्र उस (वत्सराज) ने छीने थे वे राठोड़ों ने उससे ले लिये । उस स्वियपुंगव ने बलपूर्वक भंडि के वंश का राज्य छीनकर इस्वाकु वंश को उत्तर किया। शक संव ७०४ (विव संव ८४०=ई० स० ७८३) में दिगंबर जैन आचार्य जिनसेन ने 'हरिवंश पुराण' लिखा, जिसमें उक्त संवत् में उत्तर (कन्नोज) में इंद्रायुध और पश्चिम (मारवाड़) में वत्सराज का राज्य करना लिखा है । वह परम माहेश्वर (शैव) था, उसकी राणी सुंदरीदेवी से नागभट का जन्म हुआ।

(४) नागभट दूसरा (सं०४ का पुत्र)—उसको नागावलोक भी कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नीज का साम्राज्य उससे

(२) ख्याताङ्गीराङकुलान्मदोत्कटकरिप्राकारदुर्ह्मघतोः
यः साम्राज्यमधिज्यकारमुकसाखा संख्ये हठादग्रहीत्।
एकः चित्रियपुङ्गवेषु च यशोगुव्विन्धुरं प्रोद्वहकिद्वाकोः कुलमुन्नतं सुचिरतैश्चके स्वनामाङ्कितम्।। ७॥
राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्तिः, श्वार्कियालाजिकत सर्वे श्रांव् इंडियाः,
सन् १६०३-४ की रिपोर्टः, ए० २८०।

भंडि का वंश कहां राज्य करता था इसका ठीक-ठीक निर्माय नहीं हो सका। एक मंडि तो प्रसिद्ध बैसवंशी राजा हर्ष ( हर्षवर्द्धन ) के मामा का पुत्र श्रीर उक्त राजा ( हर्ष ) का मंत्री भी था। यहां उससे श्राभिप्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। शायद भंडि के वंश से यहां श्राभिप्राय भीनमाल के चावड़ों के वंश से हो। यदि यह श्रनुमान ठीक हो तो यह मानना श्रनुचित न होगा कि भंडि भीनमाल के चावड़ों का मूल पुरुष था।

(३) शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधिनास्नि कृष्यानृपजे श्रीवस्तमे दिख्याम् । पूर्वी श्रीमदवन्तिमूमृति नृपे वत्सादि (धि)राजेऽपरां बंव॰ गै; जि॰ १, भाग २, ए॰ १६७, टि॰ २।

( ४ ) चकायुध कन्नीज के उपर्युक्त राजा इंद्रायुध का उत्तराधिकारी था। ये दोनों किस वंश के थे यह ज्ञात नहीं हुआ।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः भाग २, प्र० ३४४-४६: श्रीर प्र० ३४४ का दिप्पण १।

छीना। उसी के समय से गुर्जर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज स्थिर होनी चाहिये। उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है' कि उसने स्रांध्र, सैंधव, विद्में(बरार), किलंग और बंग के राजाओं को जीता, तथा स्रानते, मालब, किरात, तुरुक, वत्स और मत्स्य स्रादि देशों के पहाड़ी किले ले लिये। राजपूताने में जिस नाहड़राव पड़िहार का नाम बहुत प्रसिद्ध है और जिसके विषय में पुष्कर के घाट बनवाने की ख्याति चली स्राती है, वह यही नागमट (नाहड़) होना चाहिये, न कि उस नाम का मंडोर का प्रतिहार। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१४) का बुचकला (जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने में) से मिला है । नागमट भगवती (देवी) का परम मक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से राममद्र उत्पन्न हुआ। नागमट का स्वर्गवास वि० सं० ८६० भाद्रपद सुदि ४ (ई० स० ८३३ ता० २३ स्रगस्त) को होना जैन चंद्रप्रमस्ति ने अपने 'प्रमावक चित' में लिखा है । कई जैन लेखकों ने कन्नोज के राजा नागमट के स्थान में 'स्राम' नाम लिखा है, परंतु चंद्रप्रमस्ति ने स्नाम और नागावलोक दोनों एक ही राजा के नाम होना बतलाया है।

(६) रामभद्र (सं०४ का पुत्र)— उसको राम तथा रामदेव भी कहते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त

<sup>(</sup>१) आर्कियाळॅाजिकळ सर्वे श्रॉव् इंडिया; ई॰ स॰ १६०३-४ की रिपोर्ट; ए॰ २८१; श्लोक म-११।

<sup>(</sup>२) ए. इं; जि॰ ६, ए० १६६-२००।

<sup>(</sup>३) विक्रमतो वर्षाणां शताष्टके सनवती च माद्रपदे ।
शुक्रे सितपंचम्यां चन्द्रे चित्राल्यऋच्स्थे ॥ ७२० ॥
मामूत्संवत्सरोऽसौ वसुशतनवतेर्मा च ऋच्छेषु चित्रा
धिग्मासं तं नमस्यं च्यमि स खलः शुक्लपच्छोपि यातु ।
संक्रांतियां च सिंहे विश्रतु हुत्मुजं पंचमी यातु शुक्रे
गंगातोयाग्निमध्ये त्रिदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ॥७२५॥
'प्रभावक चित्त' में बणमिट्यबंध; ए॰ १०७।

था; उसकी राखी अप्पादेवी से भोज का जन्म हुआ।'

- (७) मोजदेव (सं० ६ का पुत्र)—उसको मिहिर और आदिवराह भी कहते थे। वह अपने पड़ोसी लाट देश के राठोड़ राजा ध्रवराज (दूसरे) से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार वह हार गया। उसके समय के ४ शिलालेखादि वि० सं० ६०० से लगाकर ६३८ (ई० स० ८४३ से ८६१) तक के मिले हैं और चांदी व तांबे के सिके भी मिले, जिनके एक तरफ 'श्रीमदादिवराह' लेख और दूसरी ओर 'वराह' (नरवराह) की मूर्ति बनी है । वह भगवती (देवी) का भक्त था। उसकी राखी चंद्रभद्दारिकादेवी से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेव के युवराज का नाम नागमद मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्रों में उसका नाम राजाओं की नामावली में न मिलने से अनुमान होता है कि उसका देहान्त भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुआ।
- ( महेन्द्रपाल ( सं० ७ का पुत्र )— उसकी महेन्द्रायुध, महिंद्पाल, निर्भयराज और निर्भयनरेन्द्र भी कहते थे। उसके समय के दो शिलालेख और तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो वि० सं० ६४० से ६६४ (ई० स० ६६३ से ६०७) तक के हैं। उन तीन ताम्रपत्रों में से दो काठियावाड़ में मिले, जिनसे पाया जाता है कि काठियावाड़ के दिल्ली हिस्से पर भी उसका राज्य था, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे और उसकी तरफ से वहां का शासक धीइक था। काव्यमीमांसा, कप्रमंजरी,

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ ६०० का दौलतपुरे का दानपन्न (ए. इं; जि॰ ४, पृ॰ २११) श्रीर पेहेंचा (पेहोश्रा, कर्नाल ज़िले में ) से मिला हुश्रा हुष संवत् २७६ (वि॰ सं॰ ६३६ का शिलालेख (ए. इं; जि॰ १, पृ॰ १८६–८८)।

<sup>(</sup>२) स्मि: के. कां. इं. म्यू: पु॰ २४१-४२: ग्रेट २४, संख्या १८।

<sup>(</sup>३) वलमी संवत् १७४ (वि० सं० ६१०) का ऊना (काठियावाद के जूनागढ़ राज्य) गांव से मिला हुआ दानपन्न (ए. इं, जि० ६, ए० ४–६) और वि० सं० ६६५ का सीयडोनी का शिलालेख (ए. इं०, जि० ६, ए० १७३)।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. पः, मा० १, प्र० २१२-१४।

विद्यशालभंजिका, बालरामायण, बालमारत श्रादि श्रन्थों का कर्चा प्रसिद्ध किन राजशेखर उसका गुरु था। महेन्द्रपाल भी श्रपने पिता की नाई भगवती (देवी) का भक्त था। उसके तीन पुत्रों—महीपाल (चितिपाल), भोज श्रीर विनायकपाल के नामों—का पता लगा है। भोज की माता का नाम देह-नागादेवी श्रीर विनायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है।

- (१) महीपाल (सं० द का पुत्र)—उसकी जितिपाल भी कहते थे। उसके समय कान्यमीमांसा श्रादि का कर्चा राजशेखर किव कन्नीज में विद्य-मान था, जो उसकी श्रार्थावर्ते का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, किंग, केरल, कुलूत, कुंतल श्रीर रमठ देशवालों को पराजित करनेवाला लिखता है। महीपाल दिल्ला के राठोड़ इंद्रराज (तीसरे, नित्यवर्ष) से भी लड़ा था, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार उसकी हार हुई थी। उसके समय का एक दानपत्र हड़ाला गांव (काठियावाड़) से शक सं० ६३६ (वि० सं० ६७१=ई० स० ६१४) का मिला, जिसके श्रमुसार उस समय बढ़वाण में उसके सामंत चाप(चावड़ा) वंशी धरणीवराह का श्रधिकार था, श्रीर उसका एक शिलालेख वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७) का भे मिला है।
- (१०) भोज-दूसरा (सं०६ का भाई)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया। अब तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज (दूसरा) बड़ा था या महीपाल।
- (११) विनायकपाल (सं० १० का छोटा भाई)—उसके समय का यक दानपत्र वि० सं० ६८६ (ई० स० ६३१) का मिला है। उसकी राणी प्रसाधनादेवी से महेंद्रपाल (दूसरे) का जन्म हुआ। उसके श्रंतिम समय से कन्नोज के प्रतिहारों का राज्य निर्वल होता गया और सामंत लोग स्वतंत्र वनने लगे।

<sup>(</sup>१) ई. ऐं; की० १२, ए० १६३-६४।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १६, पृ० १७४-७४।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि॰ १४, ए॰ १४०-४१। छुपी हुई प्रति में सं॰ १८८ पढ़ा जाकर उसको हुपें संवत् माना है, जो अशुद्ध हैं; शुद्ध संवत् १८८ है।

(१२) महेन्द्रपाल दूसरा (सं०११ का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है, जो वि० सं०१००३ (ई० स०६४६) का है। उससे पाया जाता है कि घोंटावर्षिका (घोटासीं, प्रतापगढ़ से अनुमान ६ मील पर) का चौहान इंद्रराज उसका सामंत था, उस समय मंडिपका (मांडू) में बलाधिकत (सेनापित) कोकट का नियुक्त किया हुआ श्रीशमी रहता था और मालवे का तंत्रपाल (शासक, हाकिम) महासामंत, महादंडनायक माधव (दामोदर का पुत्र) था जो उज्जैन में रहता था। चौहान इंद्रराज के बनवाये हुए घोंटावर्षिका (घोटासीं) के 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्यमंदिर को 'धारापद्रक' (धयावद् ) गांव महेन्द्रपाल (दूसरे) ने भेट किया, जिसकी सनद (दानपत्र) पर उक्त माधव ने हस्तान्तर किये थे'।

(१३) देवपाल (संख्या ६ वाले महीपाल का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १००४ (ई० स० ६४६) का मिला है, जिसमें उसके विरुद् परममहारक, महाराजाधिराज और परमेखर दिये हैं। उसकी चितिपालदेव (महीपालदेव) का पादानुष्यात (उत्तराधिकारी) कहा है। यदि देवपाल उपर लिखे हुए चितिपालदेव (महीपालदेव) का पुत्र हो तो हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी बाल्यावस्था के कारण उसका चवा विनायकपाल उसका राज्य दवा बैठा हो, और महेन्द्रपाल (दूसरे) के पीछे वह राज्य का स्वामी हुआ हो।

(१४) विजयपाल (सं०१३ का माई)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१०१६ (ई० स० ६६०) का अलवर राज्य में राजोरगढ़ से मिला है, उस समय उसका सामंत गुर्जर (युजर) गोत्र का प्रतिहार वहां का स्वामी था (देखो ऊपर गुर्जर वंश का इतिहास, पृ०१४६)।

(१४) राज्यपाल (सं०१४ का पुत्र)—उसके समय कन्नीज के प्रतिहारों का राज्य निर्वल तो हो ही रहा था इतने में महमूद ग्रज़नवी ने कन्नीज पर चढ़ाई कर दी। अलू उत्बीने अपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा है—

<sup>(</sup>१) ए. हुं; जि॰ १४, ए॰ १८२-८४।

<sup>(</sup>२) सीयडोनी का शिलाबेख; ए. ई; जि॰ १, ए॰ १७७ ।

"मथुरा लेने के बाद सुलतान कन्नीज की तरफ़ चला। वहां के राय जैपाल ( राज्यपाल ) ने, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर श्रपने सामंतों के यहां शरण लेने की तैयारी की। सुलतान ता० द शाबान हि० सन् ४०६ (वि० सं० १०७४ मार्गशीर्ष सुदि १०) को कन्नौज पहुंचा। राय जैपाल (राज्यपाल) सुलतान के आने की खबर पाते ही गंगा पार भाग गया। सुलतान ने वहां के सातों किसे तोड़े और जो सोग वहां से नहीं भागे वे क्रतल किये गये'।" फ़िरिश्ता बिखता है—''हि० स० ४०६ (वि० सं० १०७४=ई० स० १०१८) में सुलतान महमूद १०००० चुनिंदा सवार और २०००० पैदल सेना लेकर कन्नीज पर चढ़ा। वहां का राजा कुंबरराय ( नाम श्रशुद्ध है राज्यपाल चाहिये ) बढ़े राज्य श्रीर समृद्धि का स्वामी था, परंतु श्रचानक उसपर हमला हो जाने के कारण सामना करने या श्रपनी सेना एकत्र करने का उसको अवसर न मिला। उसने शत्रु की वड़ी सेना से डरकर संधि करनी चाही और सुल-तान की अधीनता स्वीकार की । सुलतान तीन दिन वहां रहकर मेरठ की तरफ चता गया। हि० स० ४१२ (वि० सं० १०७=ई० स० १०२१) में छुलतान के पास हिंदुस्तान से यह खबर पहुंची कि मुसलमानों से सलह करने तथा उनकी अधीनता स्वीकार करने के कारण कन्नौज के राजा कुंबरराय पर खुलतान के चले जाने के बाद पड़ोसी राजाओं ने हमला किया है। सुलतान तुरंत ही उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही कार्लिजर के राजा नंदराय (गंड, चंदेल) ने कन्नीज को घेरकर कुंवरराय (राज्यपाल) को मार डाला ।" फ़िरिश्ता कन्नीज के राजा का नाम कुंवरराय लिखता है, परंतु उससे लगभग ६०० वर्ष पूर्व का लेखक श्राल् उत्वी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे ही फ़िरिश्ता राज्यपाल को मारनेवाले कार्लिजर के राजा का नाम नंदराय लिखता है; वह भी गंड होना चाहिये, क्योंकि महोवा से मिले हुए चंदेलों के एक शिलालेख में राजा गंड के पुत्र विद्याधर

f

1

4

1

-

<sup>(</sup>१) इतियद्; हिस्ट्री आव् इंडिया; जि॰ २, ए० ४४।

<sup>(</sup>२) त्रिगः, क्रिरिश्ताः, जि॰ १, प्र० १७ और ६३।

के हाथ से कन्नौज के राजा का मारा जाना लिखा है। राज्यपाल को मारने में विद्याधर के साथ दुवकुंड का कच्छपघात (कछ्वाहा ) सामंत अर्जुन भी था। दुवकुंड से मिले हुए कच्छपघात (कछ्वाहा )वंशी सामंत विक्रमसिंह के समय के वि० सं० ११४४ (ई० स० १०८८) के शिलालेख में उसके प्रिपतामह (परदादा) अर्जुन के वर्णन में लिखा है कि उसने विद्याधरदेव की सेवा में रहकर वड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्यपाल वि० सं० १०७० या १०७८ में मारा गया होगा।

(१६) त्रिलोचनपाल (सं०१४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक झनपत्र वि० सं०१०८४ (ई० स०१०२७) का मिला है ।

(१७) यश:पाल (१) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १०६३ ( ई० स० १०३६ ) का मिलाः है । उसके पीछे वि० सं० ११४० (ई० स० १०६३) से कुछ पूर्व गाहड्वाल (गहरवार) महीचंद्र का पुत्र चंद्रदेव कन्नौज का राज्य प्रतिहारों से छीनकर वहां का स्वामी वन गया। प्रतिहारीं का कन्नौज का वड़ा राज्य गाहड़वालों (गहरवारों) के हाथ में चले जाने पर भी उनके वंशजों को समय-समय पर जो इलाक़े जागीर में मिले थे, वे उनके झिंघकार में कुछ समय तक वने रहे। कुरेठा ( ग्वालियर राज्य) से एक दानपत्र मलयवर्म प्रतिहार का वि॰ सं॰ १२७७ का मिला है, जिसमें उंस(मलयवर्म)को नद्धल का प्रपौत्र, प्रतापसिंह का पौत्र और विग्रह का पुत्र बतलाया है। मलयवर्ष की माता का नाम लाल्हणुदेवी दिया है, जो केल्हणुदेव की पुत्री थी। यह केल्हणुदेव शायद नाडोल का चौहान केल्हण रहा हो। उस दानएत्र में मलयवर्भ के पिता का म्लेच्छों से लड़ना लिखा है जो क़तवुद्दीन ऐवक से संबंध रखता होगा। मलयवर्म के सिक्के भी मिले हैं, जो वि० सं० १२८० से १२६० तक के हैं; वहीं से एक दूसरा दानपत्र वि०सं० १३०४ चैत्र सुदि १ (ई० स० १२४७ ता० ६ मार्च) का भी प्राप्त हुत्रा, जो मलय-वर्म के भाई नुवर्मा (नरवर्मा) का है। नुवर्मा के पीछे यज्वपाल के वंशज

<sup>(</sup>१) ए. ई; जि॰ २, ए० २३७। (३) ई. ऐं; जि॰ १८, ए० देश।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ २; पु॰ २३७।

(अजपेसवंशी) परमाहिराज के पुत्र चाहड़ (चाहड़देव) ने प्रतिहारों से नलगिर (नरवर) आदि छीत लिये। अब तो कशीज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागीद का राज्य एवं अलिपुरा का टिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे टिकाने रह गये हैं। नागीद के राजाओं की जो वंशावली भाटों की पुस्तकों में मिलती है उसमें पुरान सब नाम छित्रम हैं।

जैसे मारवाड़ में ब्राह्मण प्रतिहार अब तक हैं वैसे ही अलवर राज्य शर्नर (गूजर) के राजोरगढ़ तथा उसके आसपास के हलाक़ों पर गुजर जाति के प्रतिहारों का राज्य था। उनका हाल हम ऊपर गूजरों के हतिहास (पू॰ १५६) में लिख चुके हैं.।

रघुवंशी प्रतिहारों का वंशवृत्त ( ज्ञात संवत् साहित)

```
|नागभट ( नागावलोक ) 🤊
       वि० सं० ८१३
                                 ३ देवराज (देवशकि)
                                 ४ वत्सराज विव संव ८४०
                                   |नागभट (नागावलोक) दूसरा
                                      वि० सं० ८७२-८६०
                                  ६ राम/(रामभद्र)
                                   ﴿भोज ( मिहिर, आदिवराहः)
                                   े विं सं ६००-६३८
                                 र्महेंद्रपाल (महेंद्रायुध, निर्भय-
                                      नरेंद्र )विंक संव ६४०-६६४
६ (महीपालं (चितिपाल)
                         १० मोज (दूसरा)
           803-503
 े(वि० सं०
                  १४ विजयपाल विं० सँ० १०१६ १२ (विं० सं० १००३)
   (वि० सं० १००४
                  १४ राज्यपाल वि० सं० १०७४
                  १६ त्रिलोचनपाल वि० सं० १०८४-
                  १७ यश:पाल जि० सं० १०६३
```

कर्नल टॉड ने लिखा है-"पिहहारों ने राजस्थान के इतिहास में कासी फोई नामवरी का काम नहीं किया। वे सदैव पराधीन ही रहे और दिली के तंवरों या अजमेर के चौहानों के जागीरदार होकर कार्य करते रहे। उनके इतिहास में सब से उज्ज्वल बृत्तांत नाहड़राव का अपनी स्वतं-श्रता की रत्ता के लिए एथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है ।" कर्नल टॉड ने यह वृत्तांत अनुमान १०० वर्ष पूर्व लिखा था। उस समय प्राचीन शोध का प्रारंभ ही हुआ था, जिससे प्रतिहारों के प्राचीन इतिहास पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ा था। वास्तव में गुप्तों के पीछे राजपूताने में श्रीहर्ष के श्रतिरिक्त प्रतिहारों के समान प्रतापी कोई दूसरा राजवंश नहीं हुआ। जिन तंवर और सौद्दान वंशों के अधीन प्रतिहारों का होना टॉड ने लिखा है वे वंश प्रारंभ में प्रतिहारों के ही मातहत थे। प्रतिहारों का साम्राज्य नष्ट होने के पीछे उन्होंने दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी। जितना शोध इस संमय हुआ है उतना यदि टॉड के समय में होता तो टॉड के 'राजस्थान' में प्रतिहारों का इतिहास और ही रूप से लिखा जाता। नाहड़-राव न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ और न उससे लड़ा था। यह कथा नाहड़राव ( नांगभट, नाहड़ ) का नाम राजपूताने में प्रसिद्ध होने के कारण पृथ्वीराजरासे में इतिहाल के अन्धकार की दशा में घर दी गई, जो सर्वथा विश्वास के योग्य नहीं है।

संह्योत नैयसी ने अपनी स्थात में, जो वि० सं० १७०४ और १७२४ के बीच लिखी गई थी, माट तीलिया के पुत्र खंगार के लिखाने के अउ सार पड़िहारों की निम्नलिखित २६ शाखाएं दर्ज की हैं -

१--पिहहार । २-ईदा, जिसकी उपशाखा में मलसिया, काल्पा, घड़िस्या और दूलगा हैं। ३-लूलोरा, ये मिया के दंशज हैं। ४-रामावट। ४-बोथा, जो मारवाड़ में पाटोदी के पास हैं। ६-बारी, ये मेवाड़ में राजपूत और मारवाड़ में तुर्क हैं। ७-धांधिया, ये जोधपुर इलाक़े में राजपूत हैं।

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा; भाग १, ए० २६०-६१ ।

<sup>(</sup>२) मुंहर्गात नैयासी की मूल ख्यात, और छपी हुई पुस्तक, जि॰ १, पु॰ २२१-२२।

द-खरवड़, ये मेवाड़ (उदयपुर राज्य) में बहुत हैं। ६-सीधका, ये मेवाड़ श्रीर बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में बहुत हैं। ११-फल, ये सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाक़े), में बहुत हैं। १२-चेनिया, फलोदी की तरफ़ हैं। १३-बोजरा। १४-कांगरा, ये मारवाड़ में भाट हैं श्रीर धनेरिया, मूंशिलया और खीचीवाड़े में राजपूत हैं। १४-वापणा, ये महाजन हैं। १६-चोपड़ा, ये महाजन हैं। १७-पेसवाल, ये खोखरियावाले रैवारी (ऊंट आदि पशु पालनेवाले) हैं। १८-गोहला। १६-टाकसिया, ये मेवाड़ में हैं। २०-चांदारा (चांदा के वंश के), ये नींवाज में कुंभार हैं। २१-माहप, ये राजपूत हैं और मारवाड़ में बहुत हैं। २२-इराणा, ये राजपूत हैं। २३-सवर, ये मारवाड़ में राजपूत हैं। २४-सामोर। २६-जेटवा, पड़िहारों में मिलते हैं।

'वंशभास्कर' में दी हुई पिड़हारों की वंशावली में प्रसिद्ध नाहड़राव' (नागभट) का प्रतिहार से १७१ वीं पीढ़ी में होना वतलाया है। नाहड़राव से छुठी पीढ़ी में अमायक हुआ, जिसके १२ पुत्रों से १२ शाखाओं का चलना

<sup>(</sup>१) राजप्ताने में जिस नाहब्राव पिंद्हार का नाम प्रसिद्ध है वह मंदोर का पिंद्हार नहीं, किंतु मारवाइ ( मीनमाल ) का नागभट (दूसरा) होना चाहिये, जो बदा ही प्रतापी और वीर राजा हुआ। उसीने मारवाइ से जाकर कक्षीज का महाराज्य अपने अधीन किया था। मंदोर के प्रतिहार अर्थान् बाह्मण हरिश्चंद्र के वंशज प्रथम चावड़ों के और पीछे से रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत बने। उनके खेखों में जो वीरता के काम बत-जाये हैं, वे उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहियें। जैसे कि कक्ष ( बाउक के पिता ) का मुद्गगिरि ( मुंगर ) के गोड़ों के साथ की जबाई में यश पाना लिखा है, परंतु वास्तव में कक्ष अपने स्वामी मारवाइ के प्रतिहार वत्सराज का सामंत होने से उसके साथ मुंगर के युद्ध में गौड़ों से जड़ा था। ऐसे उदाहरण बहुतसे मिल आते हैं कि सामंत लोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो उक्ष विजय को अपने शिलालेखादि में अपने नाम पर श्रीकेत कर देते हैं। भाटों की स्थातों में केवल मंडोर के पिइहारों का ही उन्नेल मिलता है और मारवाइ तथा कत्नीज के प्रतापी रघुवंशी प्रतिहारों के संबंध में बुज़ भी नहीं जिला, जिसका कारण यही है कि भाट लोग बहुत पीछे से स्थातें जिल्हाने लगे और नाहइराव ( नागभट दूसरे ) का नाम राजपुताने में अधिक प्रसिद्ध होने से उसको उन्होंने मंदोर का पिह्हार मान लिया।

माना है। उनमें से सोधंक नाम के एक पुत्र का बेटा इंदा हुआं, जिससे प्रसिद्ध इंदा नाम की शाखा चली। इस शाखा के पड़िहारों की ज़र्मीदारी ईंदावादी— जोधपुर से १४ कोस पश्चिम में - है। मंडोर का गढ़ इंदा शासा के पहिहारों: ने पड़िहार राणा हंमीर से, जो दुराचारी था, तंग आकर राव वीरम के पुत्र राठोड़ चूंडा को वि० सं० १४४१ ( ई० स० १३६४ ) में दहेज में दिया। फिर राणा हंमीर बीकटंकनपुर में जा रहा। हंमीर के एक भाई दीपसिंह के वंशज सोंधिये पहिद्वार हैं, जो अब मालवे की तरफ़ सोंधवाड़े में रहते हैं। हमीर के पक दूसरे भाई गुजरमल ने एक मीखा जाति की स्त्री से विवाह कर लिया जिसके वंशज पहिद्वार मीखे खैराड़ में हैं (जो ऊजले मीखे कहलाते हैं)। हंमीर के पुत्र कुंतल ने रान ( राख ) नगर ( भिखाय ) लेकर वहां राजधानी स्थापित की। कुंतल के पुत्र बाघ और निबदेव थे। बाध ने बुढ़ापे में ईहडदेव सोलंकी (शायद यह राण अर्थात भिणाय का सोलंकी हो) की पुत्री जैमती से विवाह किया। वह कुलटा निकली और अपने बूढ़े पित को छोड़कर गोठण गांव के गूजर बध्वराव (बावराव) के पुत्र भोज के घर जा बैठी, इसलिय पड़िद्दारों ने गूजरों को मारकर उनका गांव लूट क्षिया ( जैमती के गीत श्रब तक राजपूताने में गाये आते हैं ).। गूजर भोज के बेटे उदल ने अपने पिता का बैर लेने को बाध पड़िहार के पुत्र भुद्ध पर चढाई की, राख नगर को लूटा श्रीर पहिद्दार वहां से भाग निकले। भुदा से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुत्र किशनदास ने (१) उचेरे ( उचहरा, नागौद, बघेलखंड ) में राजधानी जा जमाई। इस समय प्रतिहारों का एकः छोटा राज्य नागौद है और उनकी ज़मीदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाब में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी हैं।

## परमार वंश

परमारों के शिलालेखों तथा कवि पद्मगुप्त (परिमल )रिवंत 'नवसाह-सांकचरित' काव्य आदि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है— 'आबू पर्वत पर वसिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गौ (नंदिनी) को विश्वामित्र. छल से हर ले गये इसपर वसिष्ठ ने ऋख हो मंत्र पढ़कर अपने अगिनकुंड में आहुति दी, जिससे एक बीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, जो शञ्ज को परास्त कर गी को लौटा लाया; इसपर प्रसन्न होकर ऋषि ने असका नाम 'परमार' अर्थात् शञ्ज को मारनेवाला रक्खा। उस बीर पुरुष के वंश का नाम परमार हुआ'। इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज, अमोघवर्ष) के पीछे के शिलालेखों तथा संस्कृत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित हलायुध ने राजा मुंज को ब्रह्मचन्न कुल का कहा है। परमारों की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर (पृ०७१-७६ और उनके टिप्पणों में) विस्तार से लिख आये हैं।

परमारों का मूल राज्य आबू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां से जाकर उन्होंने मारवाइ, सिंध, वर्तमान गुजरात के कुछ अंश तथा मालवे आदि में अपने राज्य स्थापित किये।

श्राबू के परमारों का सूल पुरुष धूमराज हुश्रा, परंतु वंशावली उससे नहीं, किंतु उसके वंशधर उत्पलराज से नीचे लिखे श्रनुसार मिलती है—

- (१) उत्पत्तराज (धूमराज का वंशज)—वसंतगढ़ (विसष्ठपुर, वट-नगर, सिरोही राज्य) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के शिलालेख में वंशायली उत्पत्तराज से शुक्त होती है।
  - (२) श्रारएयराज (सं०१ का पुत्र)।
  - (३) कृष्ण्राज (सं०२ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।
- (४) धरणीवराह (सं० ३ का पुत्र)—कन्नीज के रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने पर उनके सामंत स्वतंत्र होने लगे। मूलराज नामक सोलंकी ने अपने मामा चावड़ावंशी सामंतिसिंह (भूयड़) को मारकर उसका राज्य छीना अगर वह गुजरात की राजधानी पाटण (अणहिलवाड़े) की गद्दी पर बैठ गया। उसने धरणीवराह पर भी घढ़ाई की थी, जिससे उस(धरणीवराह) ने हस्तिकुंडी (हथुंडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) के राष्ट्रकुट (राठोड़) राजा धवल की शरण ली, पेसा धवल के वि० सं० १०४३ (ई० स० ११७) के शिलालेख से पाया जाता है । मूलराज ने वि० सं० ११६ से १०४२ (ई० स० १४२—११६) तक राज्य किया, अतपव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संवतों के बीच किसी वर्ष में होनी चाहिये। राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार धरणीवराह के १ माई थे, जिनको उसने अपना राज्य वांट दिया, और उनकी १ राजधानियां

<sup>(</sup>१) हिं. टा. रा; खंड १, ४० ४३२। ( खड़विजासंग्रेस का संस्करण )।

<sup>(</sup>२) यं मूलादुदमूलयद्गुरुवलः श्रीमूलराजो नृपो दर्पाघो घरगीवराहनृपति यहहि (दहि )पः पादपं । श्रायातं मुवि कांदिशीकमीमको यस्तं शरायो दधौ दंष्ट्रायामिव रूढमूदमहिमा कोलो महीमगडलं ॥ १२ ॥ ए. इ. जि॰ १०, ४० २१।

नवकोटी मारवाड़ कहलाई। इस विषय का एक छुप्पय भी प्रसिद्ध हैं, परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती। अनुमान होता है कि वह छुप्पय किसीने पीछे से बनाया होगा। उसके बनानेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था।

- (४) महीपाल (सं० ४ का पुत्र)—ितसको घूर्भट<sup>2</sup>, ध्रुवसट और देवराज भी कहते थे। उसका एक दानपत्र वि० सं० १०४६ (ई० स० १००२) का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ।
- (६) धंधुक (सं० ४ का पुत्र)—उसने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) की सेवा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुद धुत्रा (अर्थात् चढ़ आया), तब वह आवू छोड़कर धारा (धारा नगरी, धार) के राजा भोज के पास चला गया, जब कि वह चित्तोड़ में रहता था। भीमदेव ने प्राग्वाटवंशी (पोरवाड़) महाजन विमल (विमलशाह) को आबू का द्एडपित (हाकिम) नियत किया, जिसने धंधुक को चित्तोड़ से बुलाकर भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया; फिर उस(धंधुक)की आबा से वि० सं० १०८६ (ई० स० १०३१) में आबू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती (विमलवसही) नामक करोड़ों रुपयों की लागत का आदिनाथ का मंदिर
  - (१) मंडोबर सामंत, हुत्रो ऋजमेर सिद्धसुत्र ।
    गढ पूंगला गजमल्ल, हुत्रो लोद्रवे भारणभुत्र ॥
    ऋल्ह पल्ह ऋरबद्द, मोजराजा जालंघर ।
    जोगराज घरघाट, हुत्रो हांसू पारक्कर ॥
    नवकोट किराडू संजुगत, थिर पंतार हर थिपया ।
    घरणीवराह घर माइयां, कोट वांट जू जू दिया ॥
- (२) श्रीघरणीवराहोमृत्य्रमुर्ममेस्तदंगजः । श्रीधूर्मटमहीपालो तत्सुतोदघतुर्महीं ॥ श्राबू के किसी परमार राजा के एक दानपत्र का पहला पत्रा (रा॰ म्यू॰ श्रजमेर की ई॰ स॰ १६३२ की रिपोर्ट; ए॰ २-३)। यह श्रव तक श्रश्रकाशित है।

२४

वनवाया । कारीगरी में उस मंदिर की समता करनेवाला दूसरा कोई मंदिर हिन्दुस्तान में नहीं है । धंधुक की राणी श्रमृतदेवी से पृष्णाल नामक पुत्र श्रोर लाहिनी नामक कन्या हुई। लाहिनी का विवाह विश्रहराज के साथ हुआ था, जिसको संगमराज का प्रपोत्र, दुर्लभराज का पीत्र श्रोर चच का पुत्र वतलाया है। लाहिनी विधवा हो जाने पर श्रपने भाई पृष्णाल के पास श्राकर रहने लगी श्रोर वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) में उसने विस्पृपुर (वसंतगढ़, सिरोही राज्य) में सूर्य के मंदिर श्रोर सरस्ती वापी (वावली) का जीर्णोद्धार कराया । लाहिनी के नाम से श्रव तक

(१) तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यिधमंडलीकानां ।

चंद्रावतीपुरीशः समजिन वीराग्रगीर्थन्यः ॥ ५ ॥

श्रीभीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमानः किल चंघुराजः ।

नरेशरीषाच्च ततो मनस्वी धाराधिषं भोजनृषं प्रपेदे ॥ ६ ॥

प्राग्वाटवंशामरणं वभूव रत्नप्रधानं विमलाभिधानः। "॥॥

ततश्च भीमेन नराधिपेन प्रतापवह्निर्विमलो महामितः ।

कृतोर्वदे दंडपितः सतां प्रियो प्रियंवदो नंदतु जैनशासने ॥८॥

श्रीविक्रमादित्यनृपाद्वयतीतेऽष्टाशीति याते शरदां सहस्रे ।

श्रीक्रादिदेवं शिखरेर्वदस्य निवेशितं श्रीविमलेन वंदे ॥११॥

श्चावृ पर विभाजशाह के मंदिर के जीगोंद्धार संबंधी वि॰ सं॰ १३७८ के शिलालेख से।

राजानकश्रीघांघूके ऋदं श्रीगूर्जरेश्वरं । प्रसाद्य भक्त्या तं चित्रकूटादानीय तिहरा ॥ ३६ ॥ वैक्रमे वस्रुवस्वाशा १०८८ मितेऽब्दे भूरिरैव्ययात् । सत्प्रासादं स विमलवसत्याहं व्यधापयत् ॥ ४०॥ जिनप्रमस्रिरिचेत 'तीर्थकल्प' में श्रर्तुद्वकल्प ।

<sup>(</sup>२) इस मंदिर की सुंदरता के लिए देखो ऊपर ए० २७।

<sup>(</sup>३) वसंतगढ़ का वि॰ सं॰ १०६१ का शिलालेख (ए. इं; जि॰ १, ५० १२-१५)।

वह वावली लाणवाव (लाहिनी वापीं) कहलाती है। धंधुक के तीन पुत्रं पूर्णपाल, दंतिवर्मा और कृष्णराज हुए।

- (७) पूर्णपाल (सं०६ का पुत्र)—उसके समय के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो विं० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के और तीसरा वि० सं० ११०२ (ई० स० १०४४) का है।
- ( = ) दंतिवर्मा ( सं० ७ का छोटा भाई )—उसके पुत्र योगराज के विद्यमान होतें हुए भी उस( दंतिवर्मा )का छोटा भाई कृष्णदेव राज्य का स्वामी बन वैठा, जिससे दंतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्य से वंचित रहे।
- (१) कृष्ण्देव (कृष्ण्याज दूसरा, सं० = का छोटा साई)—गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) ने उसको केंद्र किया, परंतु नाडील के चीहान राजा बालप्रसाद ने उसे मुक्त करा दिया । उसके समय के दो शिलालेख भीनमाल से मिले हैं, जो वि० सं० १११७ और ११२३ (ई० स० १०६० और १०६६) के हैं।
  - (१०) काकलदेव (सं०६ का पुत्रः)।ः
  - (११) विक्रमसिंह (सं०१० का पुत्र)—हेमचन्द्र (हेमाचार्य) ने

:

<sup>(</sup>१:) श्रीघ(धं)धूका(को) धराधीशो महीपालतनूड्वः । । ।।।।।। तत्स्रतः पूर्यापालोभूद्दंतिवर्मा द्वितीयकः । तृतीयः कृष्णदेवोभूद्राज्यं चक्तुः ऋमेगा ते ॥ ५ ॥ परमारों के उपर्शंक दानपत्र का पहला पत्रा ।

<sup>(</sup>२) जज्ञे भूमृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो भीमदमामृच्चरण्युगलीमर्दनव्याजतो यः । कुर्वन् पीडामतिव(ब) लतया मोचयामास कारा— गाराद् भूमीपतिमपि तथा कृष्णदेवाभिघानम् ॥ १८ ॥ ए. इं: जि॰ ६, ए॰ ७१–७६ ।

<sup>(</sup>३) बंब. गैज़ेटियर; जि॰ १, सा॰ १, पृ० ४७२-७३।

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ १,मा॰ १, ए० ४७३-७४।

श्रपने 'द्वयाश्रयमहाकाव्य' में लिखा है-"गुजरात के सोलंकी राजा कुमार-पाल ने अजमेर के चौद्दान राजा आना ( अणींराज, आनल्लदेव, आनाक ) पर चढ़ाई की उस समय आवू का राजा विकमसिंह कुमारपाल के साथ था।"।" जिनमंडनोपाध्याय ने अपने 'कुमारपाल-प्रबंघ' में लिखा है-"विक्रमसिंह लड़ाई के समय ऋाना (ऋशोंचज) से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने उसको क़ैद कर आबू का राज्य उसके भतीजे यशोधवल (योगराज के पौत्र और रामदेव के पुत्र ) को दिया।" सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर परं दो चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछलो जैन-लेखकों ने दोनों को मिलाकर गड़चड़ कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० सं० १२०१ (ई० स० ११४४) के आसपास हुई, जिसमें कुमारपाल की सफलता पर सन्देह होता है, परंतु दूसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में हुई, जिसमें वह विजयी हुआ । विक्रमसिंह के समय पहिली चढ़ाई हुई होगी, क्योंकि अजारी गांव (सिरोही राज्य) से यशोधवल के समय का एक शिलालेख वि० सं० १२०२ ( ई० स० ११४४ ) का मिला, जिसमें उसको महामंडलेखर कहा है । विक्रमसिंह के एक पुत्र रणसिंह हुआ, जिसको आवू का राज्य नहीं मिला। (१२) यशोधवल ( दंतिवर्मा का वंशज और रामदेव का पुत्र )—

<sup>(</sup>१) 'ह्याश्रयमहाकाच्य'; सर्ग १६, श्लो॰ ३३-३४।

<sup>(</sup>२) इं॰ ऍ; जि॰ ४१, ए० १६१-६६।

<sup>(</sup>३) यह शिलालेख राजपूताना म्यूज़िश्रम् (अजमेर) में सुराहित है।

<sup>(</sup>४) दंतिवर्मात्मजः श्रीमान् योगराजो जगज्जयी ।

राजा काकलदेवोमूत् कृष्ण्यदेवतनूद्भवः ॥ ६ ॥

योगराजांगसंमूतो रामदेवो रखोत्कटः ।

जातः काकलदेवांगादिक्रमसिंहच्माधिपः ॥ ७ ॥

रामदेवतनोर्जातः श्रीयशोधवलो नृपः ।

येन मालवमूपालो बल्लालो दिलतो रखे ॥ ८ ॥

परमारों के उपर्श्वक दानपत्र का पहला पत्रा।

उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा बज्ञाल को मारा था? । बज्ञाल का नाम मालवे के परमारों के शिलालेखादि में नहीं मिलता । संभव है कि वह उनका कोई वंशधर रहा हो, जिसने ग्रपने पुरुखाओं का सोलंकियों के हाथ में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया हो; अथवा किसी राजा का उपनाम (खिताव) हो, जिसका निर्णय अब तक नहीं हुआ। उस(यशोधवल) के समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १२०२ और १२०७ (ई० स० ११४४ और ११४०) के हैं। यशोधवल के दो पुत्र धारावर्ष और प्रलहादनदेव थे।

(१३) धारावर्ष (सं०१२ का पुत्र)—वह आबू के परमारों में वड़ा प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कोंकण (उत्तरी) के राजा (मिलकार्जुन) पर दो चढ़ाइयां कर उसको मारा उस समय कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था और उसने भी अपनी वीरता दिखाई थी '। 'ताजुल मआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीख से पाया जाता है कि हिजरी सन् ४६३ के सफ़र (वि० सं०१२४३ पौष या माघ=ई० स०११६६) महीने में कुतवुद्दीन पेवक ने अणहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आवू के नीचे (कायद्रां गांव के पास) बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें धारावर्ष गुजरात की सेना के दो मुख्य सेनापतियों में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात की सेना हारी, परंतु उसी जगह थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें शहावुद्दीन गोरी घायल होकर भागा था '। उस लड़ाई में भी

<sup>(</sup>१) रोदःकंदरवर्त्तिकीर्त्तिलहरीलिप्तामतांशुद्धते—
रप्रग्रुम्नवशो यशोघवल इत्यासीत्तनूजस्ततः ।
यश्चौलुक्यकुमारपालपनितप्रत्यर्थितामागतं
मत्वा सत्वरमेष मालवपितं बल्लालमालब्धवान् ॥ ३५ ॥
श्राबु पर के तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति (ए० ई;

<sup>(</sup>२) वही प्रशस्ति; श्लोक ३६।

<sup>(</sup>३) इजियट्; हिस्ट्री भाव् इंडिया; जि० २, पृ० २२६-३०।

धारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपाल, श्रजय-पाल, भूलराज (दूसरा) और भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलंकी राजा हुए। बालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उस-का राज्य धीरे-धीरे दबा लिया श्रीर वे स्वतंत्र वन बैठे, तब धारावर्ष भी स्वतंत्र हो गया, परंतु जब गुजरात पर दिल्ला के यादव राजा सिंहण में तथा दिल्ली के सुलतान शमशुद्दीन श्रल्तमश ने चढ़ाइयां कीं, उस विंकट समय में थोलका के बवेल (सोलंकी) सामंत वीरधवल तथा उसके मंत्री पोरवाड़ ( प्राग्वाट ) महाजन वस्तुपाल और तेजपाल के आग्रह से मारवाड़ के अन्य राजाओं के साथ वह भी गुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तैयार हो गया<sup>र</sup>। वह बंड़ा वीर और पराक्रमी राजा था। पाटनारायंश के मंदिर के वि०सं० १३४४ (ई० स० १४८७) के शिलातेख में लिखा है-'धारावर्ष एक बागु से तीन भैंसें। को बींध डालता था<sup>3</sup>।' इस कथन की साची आबूपर श्रचलेश्वर के मंदिर के बाहर मंदािकनी नामक वड़े कुंड के तट पर धतुष सहित पत्थर की बनी हुई राजा धारावर्ष की खड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके क्रागे पूरे क़द के तीन भैंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर के ब्रारपार समान रेखा में एक-एक छिद्र बना है। उसकी दो राणियां-ऋंगा-रदेवी और गीगादेवी-नाडोल के चौहान राजा केल्हण की पुत्रियां थीं, जिनमें से गीगादेवी उसकी पटराखी थी। उसके राज्यकाल का एक दानपत्र और कई शिलालेख वि० सं० १२२० से १२७६ (ई० स० ११६३ से १२१६) तक के

<sup>(</sup>१) मन्त्रिमिमीडलीकैश्च बलवद्मिः शनैः शनैः । बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यमज्यत ॥ ६१ ॥ कीर्तिकौसुदीः सर्गे २ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प॰, साग ३, प्र॰ १२३-२४, और प्र॰ १२४ के टिपाण १, इ और ४।

<sup>(</sup>३) एकबागानिहतं त्रिलुलायं यं निरीच्य कुरुयोधसहत्तं । पारनारायगा की प्रशस्ति; श्लो॰ ११ (मूल्लेख की ज्ञाप से )। (४) धारावर्षं का वि॰ सं॰ १२२० ज्येष्ठ सुदि १ का शिलालेख कायद्रा गांव

मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कमसे कम ५७वर्ष तक राज्य किया था।

'पृथ्वीराज रासो' में लिखा है कि श्राबू के परमार राजा सलख की पुत्री इच्छ्वनी से गुजरात के राजा मीमदेव (दूसरा, मोलाभीम) ने विवाह करना चाहा, परंतु यह बात सलख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार नहीं की और इच्छ्वनी का संबंध चौद्यान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर शुद्ध होकर भीम ने श्राबू पर चढ़ाई करदी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर श्राबू का राज्य जैतराव को दिया श्रीर इच्छ्वनी से विवाह कर लिया। यह सारी कथा किएत है, क्योंकि श्राबू पर सलख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं। पृथ्वीराज ने वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से १२४६ (ई० स० ११६२) तक राज्य किया, और वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) से १२७६ (ई० स० ११६२) तक श्राबू का राज्य किया, और वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) से १२७६ (ई० स० ११६१) तक श्राबू का राज्य धारावर्ष था, जिसके कई शिलालेख मिल चुके हैं।

धारावर्ष का छोटा भाई प्रह्लादनदेव (पालकसी) वीर एवं निद्वान् था। उसकी निद्वत्ता और नीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध किन सोमेश्वर ने अपनी रची हुई 'की तिकी मुदी' नामक पुस्तक' तथा तेजपाल के बनवाये हुए लू एवसही की प्रशस्ति में की है। यह प्रशस्ति नि० सं० १२८७ में आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंत्रसिंह और गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, जिसमें अजयपाल घायल हुआ, प्रह्लादन ने बड़ी नीरता से लड़कर गुजरात की रच्ना की थी'। प्रह्लादन का रचा हुआ 'पार्थपराक्रमन्यायोग' (नाटक)

(सिरोही राज्य ) से मिला है, जो राजपूताना म्यूजिश्रम् (अजमेर) में सुरिवत है श्रीर १२७६ का मकावल गांव (सिरोही राज्य) से थोड़ी दूर एक होटे से ताजाव की पाल पर खड़े हुए संगमरमर के अठपहलू स्तंम पर खुदा है।

<sup>(</sup>१) श्रीप्रह्लादनदेवोभूद्द्वितयेन प्रसिद्धिमान् । पुत्रत्वेन सरस्वत्याः पितत्वेन जयश्रियः ॥ २० ॥ कीर्तिकौसुदीः सर्ग १।

<sup>(</sup>२) प्र ई; जि॰ =, प्र॰ २११, श्लोक सं॰ ३= १

<sup>(</sup>३) संस्कृत में नाटकों के सुख्य १० मेद माने गये हैं, जिनमें से एक 'न्यायोग'

भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रत है। उसने अपने नाम से प्रह्लादनपुर नगर बसाया, जो अब पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है। उत्पलराज से लगाकर धारावर्ष तक के आबू के परमार राजाओं की श्रंखलाबद्ध पूरी वंशावली उपर्युक्त आबू के किसी परमार राजा के ताझ-पत्र के पहले पत्रे में दी हुई है।

(१४) सोमसिंह (सं०१३ का पुत्र)—उसने अपने पिता से शखविद्या और चचा (प्रल्हादन) से शख्यविद्या पढ़ी थीं । उसके समय में
मंत्री चस्तुपाल के छोटे माई तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ा गांव में ल्यावसही
नामक नेमिनाथ का मंदिर, जो आबू के सुंदर मंदिरों में दूसरा है , करोड़ों
रुपये लगाकर अपने पुत्र ल्यासिंह (लावएयसिंह) तथा अपनी स्त्री अनुपमादेवी के अय के लिए वि० सं०१२८७ (ई० स०१२३०) में बनवाया। उसकी
पूजा आदि के लिए सोमसिंह ने बारठ परगने का डबागी गांव उक्त मंदिर को
मेंट किया । उसी गांव से मिले हुए वि० सं०१२६६ (ई० स०१२३६) आवण
सुदि १ के शिलालेख में उक्त मंदिर तथा तेजपाल और उसकी स्त्री अनुपमादेवी
के नामों का उल्लेख है। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अब तक मिले
हैं, जो वि० सं०१२८७ से १२६३ (ई० स०१२३० से १२३६) तक के हैं ।

कहलाता है। न्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रसंग श्रवस्य रहता है, परंतु वह की के निमित्त न हो। उसमें एक ही श्रंक, धीरोद्धत बीर पुरुष नायक, पात्रों में पुरुष श्रधिक और खियां कम और मुख्य रस वीर तथा रौद्र होते हैं। 'पार्थपराक्रमन्यायोग' 'गायकवाड श्रोरिपेंटल सीरीज़' में छुप जुका है।

(१) धारावर्षस्रतोऽयं जयित श्रीसोमिसहदेवो यः। पितृतः शौर्यं विद्यां पितृव्यकाद्दानमुभयतो जगृहे॥ ४०॥ ए॰ ई; जि॰ म, ए॰ २११।

<sup>(</sup>२) उक्त मंदिर की सुंदरता आदि के लिए देखो ऊपर ए० २७।

<sup>(</sup>३) ए० ई; जि० म, पृ० २२२, पंक्रि ३१।

<sup>(</sup>४) वि॰ सं॰ १२८७ की दो प्रशस्तियां आबू पर वस्तुपाल के मंदिर में लगी हुई हैं (ए॰ ई; जि॰ ८, ए॰ २०८-२२) और वि॰ सं॰ १२६३ का शिलालेख देव लेख (देवचेत्र, सिरोही राज्य) के मंदिर में लगा हुआ (अप्रकाशित) है।

वह गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरे) का सामंत था। उसने जीतेजी अपने पुत्र कृष्णराज (कान्हड्देव) को युवराज बना दिया था और उसके हाथ खर्च के लिए नाणा गांव (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाके में) दिया था।

- (१४) कृष्ण्राज-तीसरा (सं० १४ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।
- (१६) प्रतापसिंह' (सं० १४ का पुत्र)—उसके विषय में पाट-नारायण के मंदिर के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में लिखा है—"उसने जैत्रकर्ण को परास्त कर दूसरे वंश में गई हुई चंद्रावती का उद्घार किया अर्थात् दूसरे वंश के राजा जैत्रकर्ण ने चंद्रावती ले ली थी, उसको परास्त कर वहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा जमाया।" जैत्रकर्ण शायद मेवाड़ का राजा जैत्रसिंह हो। प्रतापसिंह का मंत्री ब्राह्मण देल्हण था, जिसने वि० सं० १३४४ में पाटनारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसपर ध्वजा-दंड चढ़ाया।
- (१७) विक्रमासिंह (सं० १६ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १३४६ (ई० स० १२६६) का वर्माण गांव (सिरोही राज्य) के ब्रह्माणस्थामी नाम के सूर्यमंदिर के एक स्तंभ पर खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'महाराजकुल' (महारावल) लिखा है।

<sup>(</sup>१) सिरोही राज्य के काळागरा नामक गांव से एक शिखालेख वि॰ सं॰ १३०० का मिला है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज आलहणासिंह का नाम है। वह किस वंश का था इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उक्षेख नहीं है। पाटनारायण के मंदिर के वि॰ सं॰ १३४४ के शिलाखेख में कृष्णराज के पीछे प्रतापसिंह का नाम है, आलहणसिंह का नहीं, ऐसी दशा में संभव है कि आलहणसिंह कृष्णराज का ज्येष्ठ पुत्र हो और उस( आलहणसिंह )के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो। शिलालेखों में ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हुआ हो तो वह (दूसरा) अपने वहे भाई का नाम छोद अपने पिता के पीछे अपना नाम लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तब तक हम आलहणसिंह को आबू के परमारों की वंधावली में स्थान देना उचित नहीं सममते।

श्रावृ पर तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) की दूसरी प्रशस्ति में श्रावृ के परमार राजा सोमिसिह को भी राजकुल (रावल) लिखा है, जिससे श्रनुमान होता है कि जैसे मेवाड़ के राजाओं ने पीछे से राजकुल (रावल) श्रीर महाराजकुल (महारावल) खिताव धारण किये वैसे ही श्रावृ के परमारों ने भी किया था। विक्रमिसिह के समय जालोर के चौहानों ने श्रावृ के परमार राज्य का पश्चिमी श्रंश दवा लिया श्रीर उसके श्रंतिम समय में, श्रंथवा उसके पुत्र या वंशज से वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) के श्रासपास राव लुंभा ने श्रावृ तथा उसकी राजधानी चंद्रावती झीनकर श्रावृ के परमार राज्य की समाप्ति की श्रीर वहां वौहानों का राज्य स्थापित किया।

श्रावृ के परमारों के वंशधर दांता (श्रावृ के निकट) के परमार हैं। उनका जी इतिहास गुजराती 'हिंद्राजस्थान' में छुपा है उससे पाया जाता है कि उसके संग्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे 'प्रवंधचिंतामिंग' श्रादि में मालवे के परमारों का जो कुछ इतिहास मिला उसे संग्रह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का वंशधर लिख दिया। फिर मुंज, सिंधुल और प्रसिद्ध राजा भोज के पीछे कमशः उद्यकरण (उदयादित्य), देवकरण, खेमकरण, संताण, समरराज श्रीर शालिवाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० सं० १३४ (ई० स० ७८) में होना और शक संवत् चलाना भी लिखा है। यह सब इतिहास के अंधकार में वहुधा कल्पित वृत्तान्त लिख मारा है। दांता के परमार श्रावृ के राजा कृष्णराज (कान्हड्देव) दूसरे के वंशधर होने चाहियें।

## श्राबु के परमारों का वंशवृत्त

```
( धूमराज के वंश में ).
                     १-उत्पलराज
                      २-आरगयराज
                     ३-कृष्णराज
                     ४–धरसीवराह
                     ४-महीपाल (धूर्भट, ध्रुवमट और देवराज )
                                   वि० सं० १०४६
                     ६-धंधुक
                        द्तिवर्मा
-पूर्णपाल
                                      ६—कृष्णदेव (कृष्णराज
वि० सं० १०६६-११०२
                                          दूसरा)
                        योगराज
                                      वि० सं० १११७-२३
                        रामदेव.
                                      १०-काकलदेव
                   १२-यशोधवल
                                      ११-विक्रमसिंह
                      वि० सं० १२०२-७
                                          विं० सं० १२०१ (?)
                                                 रणसिंह
          १३-धारावर्ष
                                      प्रल्हाद्न.
             वि० सं० १२२०-७६
          १४-सोमसिंह
             वि० सं० १२८७-६३
          १४-छन्णराज (तीसरा)
          १६-प्रतापासिंह वि० सं० १३४४
          १७-विक्रमसिंह (दूसरा) वि० सं०१३४६
```

जालोर (जोधपुर राज्य) से परमारों का एक शिलालेख वि० सं० जालोर के ११४४ (ई० स० १०८७) का मिला है, जिसमें वहां के परमारों परमार के कमश: ये सात नाम मिलते हैं—

(१) बाक्पतिराज, (२) चंदन, (३) देवराज, (४) अपराजित, (४) विज्ञल, (६) धारावर्ष और (७) बीसल। वीसल की राणी मेलर-देवी ने सिंधुराजेश्वर के मंदिर पर उक्त संवत् में सुवर्ण का कलशचढ़वाया। ये राजा आबू के परमारों की छोटी शास्ता में होने चाहियें। यह शासा आबू के कौन से राजा से निकली इसका कुछ भी हाल अब तक मालूम नहीं हुआ, परंतु जालोर का बाक्पतिराज आबू के महीपाल (ध्रुवभट) का समकालीन प्रतीत होता है, ऐसी दशा में जालोर की शास्त्रावाले आबू के परमार धरणीवराह के बंशज रहे हों तो आक्षर्य नहीं।

किराडू (जोधपुर राज्य) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां के परमारों का एक लेख है, जो वि० सं० १२१ म् आखिन सुदि १ (ई० स० ११६१ ता० २२ सितम्बर) का है। उसका एक तिहाई किराडू के परमार अश नष्ट हो गया है तो भी जो कुछ रित्तत है, उसमें राजा कुष्णराज के वंशधरों के नीचे लिखे हुए नाम मिलते हैं—

- (१) सोच्छराज ( इल्एराज का पुत्र )।
- (२) उदयराज (सं०१ का पुत्र)—यह गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) का सामंत था और उसके लिए चोड, गौड, कर्णाट और मालवे में लड़ाइयां लड़ा था!
- (३) सोमेखर (सं०२ का पुत्र)—यह प्रारंभ में जयसिंह (सिद्धराज) का सामंत और कृपापात्र था। उसने जयसिंह की कृपा से सिंधुराजपुर के राज्य को, जो पहले छूट गया था, फिर से प्राप्तकर कुमारपाल (सिद्धराज जयसिंह का उत्तराधिकारी) को कृपा से उसे सुदृढ़ किया और किराह में बहुत समय तक वह राज्य करता रहा। वि० सं०१२१८ (ई० स०११६१) आधिन सुदि १ गुरुवार को उसने राजा जज्जक से १७०० घोड़े दंड में लिये और उसके दो किले तखुकोट (तंनौट, जैसलमेर राज्य) और नवसर

(नीसर, जोधपुर राज्य) भी छीन लिये। अंत में जज्जक को चौलुक्य (सोलंकी) राजा (कुमारपाल) के श्रधीन कर वे क्रिले आदि उसको पीछे दे दियें, जिसकी यादगार में किराडू का वह लेख खुदवाया गया था।

आबू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में कहीं-कहीं और भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशा-वर्ली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया।

मालवे के परमारों के शिलालेखों तथा 'नवसाहसांकचरित' श्रादि पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान श्राबू पर्वत बतलाया है, जिससे श्रमान होता है कि वे श्राबू से उधर गये हों। मालवेके परमार मारों के श्रधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दिल्यी विभाग, भालावाड़ राज्य, वताड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग होना पाया जाता है। उनकी मूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन हुई और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। उनकी नामावली नीचे लिखे श्रमुसार मिलती है—

(१) प्रसादाज्जयसिंहस्य सिद्धराजस्य भूमुजः ॥ १६ ॥

'सिंधुराजपुरोद्धवं ।

मूयो निन्यीजशौर्येण राज्यमेतत्समुद्घृतं ॥ २० ॥

''। कुमारपालमूपालात् सुप्रतिष्ठमिदं कृतं ॥ २१ ॥

किरातकूटमात्मीयं '''समिन्वतं ।

निजेन चात्रधर्मेण पालयामास यिश्चरं ॥ २२ ॥

ऋष्टादशाधिके चास्मिन् शतद्वादशकेश्विने ।

प्रतिपद्गुरुसंयोगे सार्द्धशामे गते दिने ॥ २३ ॥

दंडं सप्तदशशतमश्वानां नृपजज्जकात् ।''॥२४॥

तेणुकोट्टं नवसरो दुगौँ सोमेश्वरोगृहीत् ।''॥२५॥

वहुशः सेवकीकृत्य चौलुक्यजगतीपतेः ।

पुनः संस्थापयामास तेषु देशेषु जज्जकं ॥ २६ ॥

किराद्ध का शिक्षालेख । (मृज केल की झाप से)

- (१) कृष्णराज उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है। उदयपुर की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने कई यह किये और अपने ही पराक्रम से बड़ा राजा होने का सम्मान प्राप्त किया'। 'नवसाहसांकचरित' में लिखा है—'उसका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हनुमान की नाई समुद्र को उन्नंघन कर गया'।' इसका अभिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम की विदुषी और कवित्वशालिनी स्त्री ने उसके यश का कोई ग्रंथ लिखा हो। सीता नाम की विदुषी स्त्री का 'प्रवंधचिंतामणि' और 'भोजप्रवंध' में भोज के समय में होना लिखा है, परंतु उसका कृष्णराज के समय में होना विशेष संभव है। कृष्णराज के दो पुत्र—वैरिसिंह और इंबरसिंह—थे, जिनमें से वैरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ और इंबरसिंह को वागड़ (इंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्य) का इलाक्षा जागीर में मिला।
  - (२) वैरिसिंह (सं०१ का पुत्र)।
  - (३) सीयक (सं०२ का पुत्र)।
- (४) वाक्पतिराज (सं०३ का पुत्र)—उसके विषय में उदयपुर (ग्वालियर राज्य) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्र (गंगासागर या गंगा और समुद्र) का जल पीते थे, अर्थात् वहां तक उसने धावा किया होगा।
- (४) वैरिसिंह (दूसरा, सं०४ का पुत्र)—उसको वज्रटस्वामी भी कहते थे। उसने अपनी तलवार की धारा (धार) से शत्रुओं को मार-कर धारा (धारानगरी) का नाम सार्थक कर दिया।
- (६) श्रीहर्ष (सं०४ का पुत्र )—उसको सीयक (दूसरा) श्रीर सिंहभट भी कहते थे। प्रारंभ में कुछ समय तक वह दित्तण के राठोड़ राजा

<sup>(</sup>१) ए. इं. जि॰ १, ए० २३४।

<sup>(</sup>२) उपेन्द्र इति सञ्ज्ञे राजा सूर्येन्दुसन्निभः ॥ ७६ ॥ सदागतिप्रवृत्तेन सीतोञ्ज्वसितहेतुना । हनूमतेव यशसा यस्यालङ्घ्यत सागरः ॥ ७७ ॥ नवसाहसांकचरितः सर्ग ११ ।

कृष्णुराज (तीसरे, श्रकालवर्ष) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्त्र होगया था। उसने कृष्णुराज के उत्तराधिकारी खोहिग (खोहिगदेव) पर चढ़ाई की। नर्मदातट पर खिलघट में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार हुई। इस लड़ाई में वागड़ का स्वामी परमार कंकदेव, जो श्रीहर्ष का कुटुंबी था, हाथी पर चढ़कर खड़ता हुश्रा मारा गया । फिर उस(श्रीहर्ष)ने श्रामे बढ़कर वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में दिल्ला के राठोड़ों की राज-धानी मान्यखेट (मालखेड़, निज़ाम राज्य) नगर को लूटा । उसने हुगों

> (१) श्रीहर्षदेव इति खोट्टिगदेवलच्मीं जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः॥ उदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं; जि॰ १, ए० २३४)।

तस्यान्त्रये करिकरोद्ध्या(बा)हुदण्डः
श्रीकंकदेव इति लव्ध(ब्ध)जयो व(ब)मूव।"॥
श्रारूढो गजपृष्ठमद्भुतस(श)रासार रणे सर्वितः
कणणीटाधिपतेर्व्व(ब्वे)लं विदल्वयंस्तन्नम्मेदायास्तटे।
श्रीश्रीहर्षनृपस्य माल्वयपतेः कृत्वा तथारिच्चयं
यः स्वर्ग सुमटो ययौ सुरवधूनेत्रोत्पलैरिचितः॥

श्रर्थूणा (बांसवाड़ा राज्य) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि॰ सं॰ ११३६ की प्रशास्ति की छाप से।

चन्चनामामवत्तसाद्भातृसूनुर्महानृपः । रगोः ॥ २८॥

विख्यातः करवालघातदिलतिहिट् कुंभिकुं मस्थलः । यः श्रीखोट्टिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे कृती रेवायाः खिलि[घट्ट]नामिन तटे युघ्वा प्रतस्थे दिवं ॥ २६॥ पाणाहेदा (बांसवादा राज्य) के मंडलेश्वर के मन्दिर की वि॰ सं० १११६ की प्रशास्ति की छाप से।

(२) विक्रमकालस्स गए अउण्तीसृत्तरे सहस्सम्म (१०२६)। मालवनरिंदघाडीए लुडिए मन्नलेडिम्म ॥

पाइत्रजच्छीनाममाला, स्रो० १६८।

को भी जीता था। वि० सं० १०२६ में उसके राज्य में रहते समय धनपाल कवि ने अपनी विदुषी बहिन सुंदरी के लिए 'पाइअलच्छीनाममाला' नामक प्राफ्त कोष बनाया। श्रीहर्ष का एक दानपत्र वि० सं० १००४ माघ विद अमावास्या (ई० स० ६४६ ता० २ जनवरी) का मिला है'। उसके दो पुत्र मुंज और सिंधुराज (सिंधुल) थे, जिनमें से मुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(७) मुंज (सं०६ का पुत्र)—उसके बिरुद् वाक्पतिराज, श्रमोध-वर्ष, उत्पलराज, पृथिवीवह्मभ श्रीर श्रीवह्मभ मिलते हैं। उसने कर्णाट, लाट, केरल श्रीर चोल के राजाश्रों को श्रधीन किया<sup>3</sup>; चेदि देश के कलचुरी (हैहय)वंशी राजा युवराजदेव (दूसरे) को जीतकर उसके सेनापतियों को मारा श्रीर उस( युवराजदेव)की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई (श्रधीत् उसको लूटा); पेसे ही [राजा शक्तिकुमार के समय] मेवाइ पर चढ़ाई कर श्राघाटपुर (श्राहाड़) को तोड़ा श्रीर चित्तोड़गढ़ तथा मालवे से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश श्रपने राज्य में मिला लिया । कर्णाटदेश के चालुक्य (सोलंकी) राजा तैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें घढ़ केंद्र हुआ श्रीर कुछ समय बाद वहीं मारा गया ।

मेरुतुंग ने अपनी 'प्रबंधचिन्तामणि' में लिखा है—"आजा के विरुख चलने के कारण मुंज ने अपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया

<sup>(</sup>१) पुरातत्व (गुजराती); वि० सै० १६७६-८०, पृ० ४४-४६।

<sup>(</sup>२) ए. ई; जि० १, ए० २२७।

<sup>(</sup>३) युवराजं विजित्याजौ हत्वा तद्वाहिनीपतीन्। खड्ममूर्द्धीकृतं येन त्रिपुर्यी विजिगीषुर्या ॥ बदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं; जि॰ ३, पृं॰ २३४)।

<sup>(</sup>४) मंक्त्वाधाटं घटाभिः प्रकटमिन मदं मेदपाटे भटानां जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताजं रखं मुंजराजे । ए. हं; जि॰ १०, ए॰ २०।

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; भा॰ ३, प्र० ४।

<sup>(</sup>६) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, पुण् ७१-७७ ।

तब वह गुजरात के कासहद नामक स्थान में जा रहा। कुछ समय पीछे वह मालवे में लौटा तो भुंज ने उसकी आंखें निकलवाकर पिंजरे में कैंद कर दिया और उसके पुत्र भोज को मारने की आज्ञा दी इत्यादि ।" यह कथा इतिहास के अभाव में किएत खड़ी की गई है, क्योंकि मुंज और सिंधुराज के समय जीवित रहनेवाले पद्मगुप्त (परिमलं) रचित 'नवसाहसांकचरित' श्रीर धनपालरचित 'तिलकमंजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता है कि मुंज को अपने भतीने भोज पर बड़ी पीति थी और उसके योग्य होने से ही मुंज ने उसको अपने राज्य पर अभिषिक कर दिया था<sup>3</sup> अर्थात् गोद ले लिया था, और जब यह (मुंज ) तैलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का प्रवंध अपने भाई सिंघुराज को सींप गया था। मुंज उस लढ़ाई के पीछे मारा गया श्रौर उस समय भोज के वालक होने से ही उसका पिता सिंधु-राज राजा हुन्ना था।

मुंज स्वयं अञ्जा विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरवार में धनपाल, 'नवसाहसांकचरित' का कर्चा पद्मगुत (परिमल), 'दशरूपक' का कर्ता धनंजय, दशरूपक पर 'दशरूपावलोक' नामक टीका लिखनेवाला धनिक ( धनंजय का माई ), 'पिंगलछंदस्त्र' पर 'सृतसंजीवनी' टीका का कर्त्ता हलायुध श्रौर 'सुसाषितरक्षसंदोह' का कर्त्ता श्रमितगति श्रादि प्रसिद्ध विद्वान् थे। मुंज का यनाया हुआ कोई ग्रंथ श्रव तक नहीं मिला, परंतु सुभापित के संग्रह शंथों में उसके वनाये हुए श्होक मिलते हैं।

मुंज के समय के दो दानपत्र वि० सं० १०३१ और १०३६ ( ई० स०

<sup>(</sup> १ ) प्रवंधिंततासिंगः, १० ४४-४८।

<sup>(</sup>२) तस्याजायत मांसलायत्मुजः श्रीभोज इत्यात्मजः। प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसतिः स्यातेन मुञ्जारूयया यः स्वे वाक्पतिराजभुभिपतिना राज्येऽभिपिक्तः स्वयं ॥ ४३ ॥

१७४ और १७१) के मिले हैं । विश् संश् १०४० में श्रिमतगति ने 'सुभा-षितरत्तसंदोह' की रचना की उस समय वह शासन कर रहा था और विश् संश् १०४० और १०४४ (ई० स्व १६३ और १६७) के बीच तैत्रण के यहां मारा गया । उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था।

(म) सिंधुराज (संख्या ७ का छोटा भाई)—उसको सिंधुल भी कहते थे। उसके विरुद्द कुमारनारायण और नवसाहसांक थे। गुंज ने अपने जीतेजी भोज को गोद है लिया, परंतु उस(मुंज) के मारे जाने के समय वह बालक था इसलिए सिंधुराज गई। पर बैठा था। उसने हुए, कोसल (दिल्यकोसल), वागड़, लाट और मुरलवालों को जीता तथा इस नवीन साहस के कारण ही उसने 'नवसाहसांक' पदवी थारण की होगी। पद्मग्रप्त (परिमल) कवि ने उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' काव्य लिखा, परंतु उसमें पेतिहासिक बातें बहुत कम हैं। उक्त काव्य के अनुसार उसके मंत्री का नाम रमांगद था। सिंधुराज ने नागकत्या (नागवंश की राजकुमारी) शशिपमा के साथ विवाह किया था। सिंधुराज वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६) से कुछ ही पूर्व गुजरात के चौजुक्य (सोलंकी) राजा चामुंडराज के साथ की लड़ाई में मारा गया ।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १०३१ का दानपत्र; इं. ऐं; जि० ६, पृ० ४१-४२; और १०३६ का हं. ऐं; जि० १४, पृ० १६०।

<sup>(</sup>२) समारूढे पूतित्रदशवसितं विक्रमनृपे सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशिषके (१०५०)। समाप्ते पंचम्यामवित घरिणं मुंजनृपतौ सिते पत्ते पौषे बुधिहतिमदं शास्त्रमनधं ॥ ६२२॥ अमितगितः सुभाषितरलसंदोह।

<sup>(</sup>३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए॰ ७७ ।

<sup>(</sup> ४ ) ए. इं; जि॰ १, पृ॰ २२८।

<sup>(</sup> १ ) नवसाहसांकचरित; सर्ग १०, श्लो॰ ११-१६।

<sup>(</sup>६) मा॰ प्र॰ प॰; भाग १, प्र॰ १२१-२४।

(६) भोज (सं० म का पुत्र)—उसका विरुद्ध त्रिभुवननारायण मिलता है। वह बड़ा दानी, विद्वान् श्रीर रगुरसिक था। उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है- "उसने कैलाश से लगाकर मलय पर्वत (दिल्ला) तक के देशों पर राज्य किया" (इसमें श्रांतिशयोक्ति का होना संभव है ), तथा चेदी श्वर (चेदि देश का राजा), इंद्ररथ, तोगाल, भीम ऋादि को एवं कर्णाट, लाट श्रौर गुर्जर (गुजरात ) के राजाओं तथा तुरुष्कों ( मुसलमानों ) को जीता । उसके काम, दान श्रीर ज्ञान की समा-नता कोई नहीं कर सकता था। वह कविराज (कवियों में राजा के समान ) कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, स्रोमनाथ, सुंडीर (?), कालः ( महाकाल ), अनल और उद्र के मंदिर बनवाये थे ।" उसके देहांत-समय धारा नगरी पर शत्रुक्षपी श्रंधकार छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाश्रों में से चेदीश्वर अर्थात् चेदि देश का हैहय( कलचुरि )वंशी राजा गांगेयदेव था, जिसके भोज से परास्त होने का उन्नेख मिलता है। इंद्र्य और तोगाल कहां के राजा थे यह अब तक ज्ञात नहीं। 'प्रबंधचिन्तामणि' के अनुसार भीम गुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) था, जिसके समय भोज के सेनापति कुलचंद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की<sup>3</sup>; दक्तिग् के सोलंकी तैलप ने मुंज को मारा, जिसका बदला सिंधुराज न ले सका, परंतु भोज ने तैलप के पौत्र जयसिंह पर चढ़ाई कर उसको पराजित किया।

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ १, ए० २३४, श्लो॰ १७।

<sup>(</sup>२) चेदीश्वरेंद्ररथ[तोस्ग]ल[भीम्म]ख्या-न्कपर्णाटलाटपतिगृज्जेरराट्तुरुष्कान् । यद्मृत्यमात्रविजितानवलो[क्य] मौला दोण्णां व(व)लानि कलयंति न [योद्घृ]लो[कान्]॥ केदाररामेख(श्व)रसोमनाथ[सुं]डीरकालानलरुद्रसत्कैः। सुराश्र[य]व्याप्य च यः समन्ताचथार्थसंज्ञां जगतीं चकार ॥ ए. इं; जि॰ १, ४० २३४-३६।

<sup>(</sup>३) प्रबंधचिंतासिंगः ए० ८०।

सोलंकियों के शिलालेखों में जयसिंह को भोजरूपी कमल के लिए चंद्रमा के समान बतलाया है , परंतु भोज के वंशज उदयादित्य के समय के उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) के शिलाखेख में भोज को कर्णाटक के राजा (सोलंकी जयसिंह) को जीतनेवाला लिखा है। बांसवाड़े से मिले हुए राजा भोज के वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) मांच सुदि ४ के दानपंत्र में कौंकण विजयपर्वेणि (कौंकण जीवने के उत्सव) पर घाव्रदोर (१ व्याव्र-दोर, वागी डोरा, वांसवाड़ा राज्य ) भोग (विभाग ) के वटपद्रक (यड़ी-दिया ) गांव में, छींछा ( चींच, बांसवाड़ा राज्य ) स्थान (गांव ) के रहते-वाले भाइल ब्राह्मण को १०० नियक्तन (भूमि का नाप, बीघा) भूमि दान करने का उद्घेख है । इससे स्पष्ट है कि सोलंकी जयसिंह पर की चढ़ाई में भोज ने विजयी होकर मुंज के मारे जाने का बदला लिया था। अवंती के राजा भोज ने सांभर के चौद्दान राजा वीर्यराम को मारा, जिसका उत्तेख 'पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य' में हैं । भोज के अतिम समय में गुजरात के सी-लंकी राजा भीमदेव (प्रथम ) और चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का देहांत हुआ और उसके राज्य में अव्यवस्था हो गई।

राजा भोज प्रसिद्ध विद्वान् था। उसने अलंकार शास्त्र पर 'सरस्वती-कंठाभरण', योगशास्त्र पर 'राजमार्तड', ज्योतिष के विषय में 'राजमृगांक' श्रीर 'विद्वज्जनमंडन', शिल्प का 'समरांगण' ऐसे ही एक व्याकरण का श्रंथ तथा 'श्रुगारमंजरीकथा' श्रादि कई ग्रंथ संस्कृत में विखे। उसके बनाये हुए

<sup>(</sup>१) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम सारा, ए॰ ८६।

<sup>(</sup>२) ए. ई; जिं० ११, ए० १८२-६३।

<sup>(</sup>३) वीर्यरामसुतस्तस्य वीर्येण स्यात्सरोपमः । यदि प्रसन्नया दृष्ट्या न दृश्यते पिनाकिना ॥ ६५ ॥ स्रगस्यो यो नरेन्द्राणां सुघादीधितिसुन्दरः । जन्ने यश्क्षयो यश्च भोजेनावन्तिभूमुजा ॥ ६७ ॥ पृथ्वराजविजयः सर्ग ४ ।

'क्र्मिशतक' नामक दो प्राक्तत काव्य भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं। धारानगरी में 'सरस्वतीकंटामरण' (सरस्वतीसदन) नामक पाठशाला बनवाई
थी, जिसमें क्रुमेशतक, भर्तृहरि की कारिका श्रादि कई पुस्तकें शिलाओं
पर खुदवाकर रक्खी गई थीं। भोज के पीछे भी उदयादित्य, श्रर्जुनवर्मा
श्रादि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुदवाकर वहां रखवाया; परंतु फिर
वहां मुसलमानों ने अपने शासन-काल में उक्त विद्यामंदिर को तोङ्कर उसके
स्थान में मसजिद बनवा दी, जो ध्रय 'कमला-मौला' नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर
उसके श्रन्दर की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से श्रनेक के श्रद्धर
टांकियों से तोङ्कर उनको फर्श में जड़ दिया है श्रीर कितनी एक को
उत्तरी लगा दीं, जो श्रव वहां से निकाल ली गई हैं। उनमें से 'क्रूमेशतक'
काव्य श्रीर 'पारिजातमंजरी' नाटिकावाली शिलाएं प्रसिद्धि में श्रा चुकी हैं'।

राजा भोज स्वयं विद्वान् श्रौर विद्वानों का गुण्याहक था। विद्वानों को एक एक श्लोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति श्रब तक चली श्राती है। भोजप्रबंध के कत्ती ब्ह्वाल पंडित तथा प्रबंध- चिंतामिण के कत्ती मेरुतुंग ने कालिदास, वररुचि, सुबंधु, बाण, श्रमर, राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग श्रादि श्रनेक विद्वानों का भोज की सभा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ तो भोज से बहुत पहले हुए थे इसलिए उनकी नामावली विश्वास योग्य नहीं है। धनपाल भोज के समय जीवित था श्रौर उसी के समय उसने तिलकमंजरी कथा की रचना की थी। श्रानन्दपुर (गुजरात) के रहनेवाले वज्रट के पुत्र ऊवट ने भोज के समय यजुवद की वाजसनेयी संहिता पर भाष्य बनाया था।

ऊपर लिखी हुई सरस्वतीक एठा भरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज ने चित्तोड़ के किले में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिसुवननारायण का

<sup>(</sup>१) कूर्मशतककाल्य; ए. इं; जि॰ म, पृ॰ २४३-६०, और पारिजातमंजरी; ए. इं; जि॰ म, पृ॰ १०१-२२ में कृप चुकी है।

विशाल शिवमंदिर बनवायां, जिसका जीणोद्धार महाराणा मोकल ने विश् सं० १४८५ (ई० स० १६२८) में कराया था। इस समय उस मंदिर को अदबदजी (अद्भुतजी) का मंदिर और मोकलजी का मंदिर भी कहते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज नामक पान वेचनेवाले ने, जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का मीतिपात्र था, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए सुवर्ण से कपटेश्वर (कोटेर, कश्मीर) में एक कुंड बेनवाया और राजा भोज ने यह नियम किया कि में अपना मुंह सदा 'पापस्दन' तीर्थ (कपटेश्वर के कुंड) के जल से घोऊंगा। इसलिए पद्मराज ने उस कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच के कलश धरावर पहुंचाते रहकर भोज के उस कठिन प्रण को पूरा किया । भोजपुर (भोपाल) की बढ़ी विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांडू) के सुलतान हुशंगशाह ने तुढ़-वाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती है ।

भोज के समय के चार दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से पहला बांसवाड़े से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का, दूसरा बेटमा (इन्दौर राज्य) गांव से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का, तीसरा उज्जैन से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२१) का है चौथा देपालपुर (इन्दौर राज्य) से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२२) का है । इनके अतिरिक्त जिटिश म्यूज़ियम (लन्दन) में रक्की हुई सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं० १०६१ (ई० स० १०३४) का भोज के समय का लेख भी खुदा हुआ है। शक सं० १६४ (वि० सं० १०६६) में मोज ने 'राजमृगांककरण' लिखा

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; भाग ६, ५० १-१८।

<sup>(</sup>२) कल्ह्याः राजतरंगियाः तरंग ७, श्लोक १६०-६३।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि॰ १७, ए० ३४०-४२; और उसका नक्शा प्र० ३४८ के पास।

<sup>(</sup> ४ ) पंपिद्राफिया इंडिका; जिल्द ११, प्र० १८२-८३ ।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ १८, प्र॰ ३२२।

<sup>(</sup>६) इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि॰ ६, प्र॰ १३।

<sup>(</sup> ७ ) इंग्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली; जि॰ ८, ४० ३११-१३।

<sup>(</sup> ६ ) ए. इं. जि॰ १, ए० २३१-३३।

श्रीर उसके उत्तराधिकारी (पुत्र) जयांसेंह का पहला लेख (दानपत्र) वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का है, इसलिए भोज का देहान्त वि० सं० १०६६-१११२ (ई० स० १०४२-१०४४) के वीच किसी वर्ष हुआ होगा।

(१०) जयसिंह (सं० ६ का पुत्र)—भोज की मृत्यु के समय धारानगरी शत्रुत्रों के हाथ में थी, परंतु उनके लौट जाने पर जयसिंह मालवे का
राजा हुआ। उसका एक दानपत्र वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का
मिला है', श्रीर एक शिलालेख वि० सं० १११६ का वांसवाड़ा राज्य के पाणाहेड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंदिर में लगा हुआ है, जिसका एक तिहाई श्रेश
जाता रहा है। उसमें उक्त राजा की वीरता के वर्णन के साथ उसके सामंत
वागड़ के परमार मंडलीक (मंडन) के विषय में लिखा है कि उसने वड़े
वलवान दंडाथीश (सेनापति) कन्द्र को एकड़कर उसको हाथी-घोड़ों
सिहत जयसिंह के सुपुर्द किया । कन्ह किस राजा का सेनापित था यह
अब तक ज्ञात नहीं हुआ। वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) के पीछे जयसिंह
अधिक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा श्रमुमान होता है।

(११) उदयादित्य (सं० १० का चाचा)—जयसिंह के समय में धारा के राज्य की स्थिति सामान्य ही पाई जाती है। उदयादित्य ने शतुक्रों का उपद्रव मिटाकर सांभर के चौहान राजा विश्रहराज (तीसरे, वीसलदेव) की सहायता से अपने राज्य की उन्नति की और विश्रहराज के ही दिये हुए सारंग नाम के वहे तेज तुरंग पर सवार होकर गुजरात के राजा कर्ण (भीमदेव के पुत्र) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का वदला

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि॰ ३, ए० ४८-४०।

<sup>(</sup>२) येनादाय रखे कन्हं दंडाघीशं महावलं । ऋर्पितं जयसिंहाय साश्चं गजसमन्वितं ॥ ३६ ॥ पाणाहेडा का वि० सं० ११६६ का शिलालेख ।

<sup>(</sup>१) मालवेनोदयादित्येनास्मादेवाप्यतोन्नतिः । मन्दाकिनी हदादेव लेभे पृरणमन्विना ॥ ७६ ॥

लेने को हुई होगी। मोज ने चौहान वीर्यराम को मारा था, परंतु उदयादित्य ने सांभर के चौहानों से मेल कर लिया हो यह संभव हैं। उसने अपने नाम से उदयपुर नगर ( ग्वालियर राज्य) बसाया जहां से परमारों के कई एक शिलालेख मिले हैं। उदयादित्य भी विद्यानुरागी था। धारानगरी में भोज की बनवाई हुई पाठशाला के स्तंभों पर नरवमी के खुदवाये हुए नागवंध में संस्कृत के वर्ष तथा नामों और धातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, जो उदयादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नाम के रुप्तेक खुदे हैं। ऐसे ही संस्कृत के पूरे वर्ष और नागवंध में प्रत्यय, उजीन के महाकाल के मंदिर के पीछे की छुत्री में लगी हुई एक प्रशस्ति की अंतिम शिला के खाली अंश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए हैं और उदयादित्य के नाम का रुप्तेक भी उनके साथ खुदा है। उसके दो पुत्रों—लदमदेव और नरवर्मा—

सारंगाख्यं तुरङ्गं स ददौ तस्मै मनोजवम् । नह्युचैश्रवसं चीरसिन्धोरन्यः प्रयच्छति ॥ ७७ ॥ जिगाय गूर्जरं कर्गी तमश्चं प्राप्य मालवः । '''॥ ७८ ॥ पृथ्वीराजविजयः सर्गः ४ ।

(१) 'विस्ताबदेव रासा' नामक हिंदी काच्य में मालवे के राजा भोज की पुत्री राजमती का विवाह चौहान राजा वीसबदेव (विश्रहराज, तीसरे) के साथ होना बिखा है और अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि॰ सं॰ १२२६ के कीजोल्यों (मेवाइ) के चट्टान पर खुदे हुए बड़े शिलाबेख में वीसब की रागी का नाम राजदेवी मिलता है। राजमती और राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहियें, परंतु भोज ने सांमर के चौहान राजा वीयराम को मारा था, ऐसी दशा में भोज की पुत्री राजमती का विवाह वीसलदेव के साथ होना संमव नहीं। उदयादित्य ने चौहानों से मेल कर लिया या अतपुव संमव है कि यदि वीसलदेव राखे के उक्त कथन में सत्यता हो तो राजमती उदयादित्य की पुत्री या बहिन हो सकती हैं।

(२) उदयादित्यदेवस्य वर्ण्यानागकृपाणिका ।
कवीनां च नृपाणां च तोषा ।।
भोज की पाठशाला के स्तंम पर नागवंधों के कपर खुदा हुआ लेख, श्लोक दूसरा।
(३) भरतीय प्रांचीनलिपिमालां, ए० ७१, टिप्पण ६, श्रीर लिपियत्र २१ वां।

तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखों में मिलते हैं। श्यामलदेवी का विवाह मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा विजयसिंह से हुआ था। उससे आल्हण-देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के हैहयवंशी (कलचुरि, करचुली) राजा गयकर्णदेव के साथ ब्याही गई थीं।

उद्यपुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो वहुत पुराना नहीं है, उदयादित्य का वि० सं० १११६, शक सं० ६८१ में राजा होना लिखा है<sup>2</sup>, जो श्रसंभव नहीं, परंतु वह लेख संशयरहित नहीं है। उदयादित्य के समय के श्रब तक दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वालियर राज्य) का वि० सं० ११३७ (ई० स० १०८०) का श्रीर दूसरा भालरा- पाटन (राजपूताना) का वि० सं० ११४३ (ई० स० १२००) का है।

भारों की ख्यातों में उदयादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा मिलती है। उसमें उसकी वीरता, स्वामिमिक्त और उदारता का बहुत कुछ वर्शन है। उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के हेष के कारण वह

(1) पृथ्वीपतिर्विजयसिन्ह(सिंह) इति प्रवर्द्धमानः सदा जगित यस्य यशः सुघांशुः। तस्यामवन्मालवमण्डलाधिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा शृङ्गारिणी श्यामलदेव्युदारचरित्रचिन्तामिण्रिचितश्रीः। । । । तस्मादाल्हण्यदेव्यजायत जगद्रचाच्हमाङ्क् पते— रेतस्यान्निजदीर्धवन्श(वंश) विशदप्रेंखत्पताकाकृतिः ॥ विवाहविधिमाधाय गयकण्णिनरेश्वरः। चित्रोहितस्परामस्यां शिवायामिव शंकरः॥

भेराघाट का शिलालेख ( प्. ई; जि॰ २, पृ॰ १२ )।

- (२) ए. ईं; नि॰ ४ का परिशिष्ट; लेखसंख्या ६८ श्रौर टिप्पण १।
- (३) इं. ऍ; जि॰ २०, पू॰ द्र३।
- (४) संवत् ११४३ वैशाख सुदि १० ऋदोह श्रीमदुदयादित्यदेवकल्याग्-विजयराज्ये ।

यह शिळाळेख मालरापाटन के म्यूज़ियम् में सुरक्ति है।

गुजरात के सीलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) की सेवा में जा रहा और अपनी वीरता तथा स्वामिमिक्त के कारण जयसिंह की प्रीति सम्पादन कर उससे बड़ी जांगीर भी पाई। उदयादित्य ने अपने प्रीछे अपने छोटे पुत्र जगदेव को ही अपना राज्य दिया आदि। इस कथा का बहुतसा अश किएत होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगहेव (जगदेव) नामक कोई उदार पुरुष अवश्य हुआ था, क्योंकि मालवे के परमार राजा अर्जुनवर्मा ने 'अमरशतक' पर 'रिसकसंजीवनी' टीका लिखी, जिसमें वह जगहेव (जगदेव) की प्रशंसा का एक अरोक उद्धृत कर इसको अपना पूर्वपुरुष बतलाता है।

(१२) लदमदेव (सं० ११ का पुत्र)—उसने त्रिपुरी पर हमला कर शासुओं का नाश किया और वह तुरुकों (मुसलमानों) से भी लड़ा था। नि:संतान होने के कारण उसके पीछे उसका माई राजा हुआ।

(१३) नरवमी (सं० १२ का छोटा माई)—'प्रबंधवितामणि' के अनुसार गुजरात का राजा जयसिंह (सिद्धराज) श्रपनी माता सहित सोम नाथ की यात्रा छो गया हुआ था, उस समय मालत्रे के राजा यशोवमी ने गुजरात पर चढ़ाई की। जयसिंह के मंत्री सांतु ने यशोवमी से पूछा कि श्राप किस शर्त पर लौट सकते हैं। इसपर मालवराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम जयसिंह की उक्त यात्रा का पुरुष मुक्ते दे दो तो में लौट जाऊं। सांतु ने बैसा ही कर उसको लौटा दिया'। प्रबंधवितामणि में मालवे के राजा का नाम यशोवमी लिखा है जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नरवमी की थी। सांतु की उक्त नीति से अपसन्न होकर ही जयसिंह ने नरवमी पर चढ़ाई की और वह कप्रशः उसका देश द्वाता हुआ अन्त में थारा तक आ पहुंचा। बांसवाड़ा राज्य के तखबाड़ा गांव के एक मंदिर में गण्पित की मूर्ति के आसन पर जयसिंह (सिद्धराज) के समय का लेख खुदा हुआ (विगड़ी हुई दशा में) है, जिसमें भीम, कर्ण और जयसिंह तक की वंशा विता ही है। उसमें अयसिंह सिद्धराज का नरवर्मा को प्रसन्त करने का

<sup>(</sup>१) प्रबंधितामायाः पृ० १४३।

उन्नेख हैं । जयसिंह मालवे पर चढ़ा तब से लगाकर १२ वर्ष तक लड़ाई चलती रही । उसी असे में वि० सं० ११६० कार्तिक सुदि द (ई० स० ११३३ ता० द अक्टोबर) को नरवमी का देहान्त हुआ और उसका पुत्र यशोवमी मालवे की गद्दी पर बैठकर जयसिंह (सिद्धराज) से युद्ध करता रहा।

नरवर्मा विद्वान् राजा था। उसके समय की वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्ति उसकी रचना है। उद्यादित्य के निर्माण किये हुए वर्णों तथा नामों एवं धातुत्रों के प्रत्ययों के नागवंध चित्र नरवर्मा ने ऊपर लिखे हुए स्थानों में खुद्बाये थे। विद्या श्रीस दान में उसकी तुलना भोज से की जाती थी। उसके समय में भी मालवा विद्यापीठ समसा जाता था श्रीर जैन तथा वेदमतावलंबियों के बीच शास्त्रार्थ भी हुए थे। जैन विद्वान् समुद्रयोष श्रीर बह्वमस्टि ने उसी से सम्मान पाया था। उसके समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० ११६१ श्रीर ११६४ (ई० स० ११०४ श्रीर ११०७) के हैं

(१४) यशोवमी (सं० १३ का पुत्र)—उसके समय भी जयसिंह (सिंद्धराज) के साथ की लड़ाई चलती रही, श्रंत में हाथियों से घारा-मगरी का दिल्ली द्रवाज़ा तुड़वाया गया श्रीर जयसिंह ने घारा में प्रवेश कर पशोवमीं को उसकी राणियों सिंहत क़ैद किया श्रीर १२ वर्ष की

<sup>(&#</sup>x27;१') राजपुताना म्यूजियम् ( अजमेर ) की ईं० स० १६१४-११ की रिपोर्ट; प्र• २, छेलसंख्या ४।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ ११६१ का नागपुर का प्रसिद्ध शिलालेख (ए. ई; जि॰ २, ए॰ १८२-८८) श्रीर ११६४ का मधुकरगढ़ से मिला(ए. ई; जि॰ १ वीं का परिशिष्ट, केंबसंख्या ८२)।

<sup>(</sup>३) सिंद्धराज जयसिंह की इस विजय के संबंध में गुजरात के प्राचीन इति-हासजेखकों में मतमेद हैं। हेमचंद्र अपने 'द्वशाश्रयकाव्य' में (१४। २०-७४), श्रारिसिंह अपने 'सुकृतसंकीर्तन' में (२। २४-२४; ३४) और मेरुतंग श्रपनी 'प्रबंध-चिंतामाणि' में (ए० १८४) मालावे के राजा यशोवमां को क्रेंद्र करना मानते हैं, प्रश्ते सोमेश्वर श्रपनी 'कीर्तिकीमुदी' में (२। ३१-३२), जिनमंडनगणि श्रपने 'कुमारपाज-प्रबंध' में (पन्न ७। १) और जयसिंहस्रि श्रपने 'कुमारपाजचित' में (१। ४१)

लड़ाई के उपरांत वह अपनी राजधानी को लौटा । इस युद्ध में विजय पाकर जयसिंह ने 'अवंतिनाध' विरुद्ध धारण किया और मालवे के बढ़े ग्रंश पर उसका अधिकार हो गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध चिक्तोड़गढ़ तथा उसके पास का मालवे से मिला हुआ प्रदेश, जो धुंज के समय से मालवे के परमारों के राज्य में खला आता था, अब मालवे के साथ जयसिंह के अधीन हुआ। इसी तरह वागड़ (इंगरपुर और वांसवाड़ा) भी उसके हाथ आ गया। यह विजय वि० सं० ११६२ और ११६५ के बीच किसी वर्ष हुई होगी क्योंकि वि० सं० ११६२ मार्गशीर्ष विद ३ का तो यशोवमा का दानपत्र में मिल चुका है, और जयसिंह का एक शिलालेख उज्जैन की कमेटी (म्यू निस्पलटी) में रक्खा हुआ। मेरे देखने में आया जो पहले वहां के एक द्रवाज़े में लगा था। उसकी खुदी हुई घाजू भीतर की ओर थी, जिससे द्रवाज़ा गिराये जाने के समय उस लेख का पता लगा। वह शिलालेख वि० सं० ११६५ (ई० स० ११३८) ज्येष्ठ विद १४ का है उसमें जयसिंह का नरवमां को केंद्र करना बतलाते हैं। वास्तव में बात यह है कि सिद्धराज जयसिंह ने

नरवर्मी को क्षेद्र करना बतलाते हैं । वास्तव में बात ग्रह है कि सिद्धराज जयसिंह ने नरवर्मी के समय मालवे पर चढ़ाई की, और उसका देश विजय करता हुआ आगे बढ़ता गया तथा १२ वर्ष तक लड़ते रहने पर यशोवर्मी के समय विजय प्राप्त हुई जैसा कि ऊपर तलवादे और उज्जैन के शिलालेखों से बतलाया गया है।

(१) तत्र स्वजयकारपूर्वकं द्वादश्वार्षिके विग्रहे संजायमानेऽध मया घारामङ्गानन्तरं० (प्रबंधचितामणि; ए० १४२-४३)।

कृत्वा विग्रहमुग्रसैन्यनिवहैयाँ द्वादशाब्दप्रमं

प्रारद्वारं विदलस्य पट्टकरिया भंकत्वा च धारापुरी ।...॥४१॥ जयसिंहसूरि का कुमारपालचरित; सर्ग १।

कृत्वा विग्रहमुग्रमाग्रहवशाज्जग्राह घारां घरा-धीशो द्वादशवत्सरैबंहतरं विश्रचिरं मत्सरम् ।...॥ ३५॥ देशान्विजित्य तरिग्रिप्रमितैः स वर्षैः

सिद्धाधिपो निजपुरं पुनराससाद ॥ ३८ ॥

चारित्रसुंदरगियाका कुमारपालचरित्र; सर्ग १, वर्ग २।

(२) इं. ऐं; ज़िल् ४६, ४० ३४६ । . . .

मालवे के राजा यशोवर्मदेव (यशोवर्मा) को जीतने तथा अपनी श्रोर ले अवंतिमंडल (सालवे) में नागर जाित के महादेव को शासक बनाने का कांत्रेख हैं। बर्यांसह (सिद्धराज) का जीता हुआ मालवे का राज्य उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के श्रधीन रहा, परंतु कुमारपाल के श्रयोग्य उत्तराधिकारी श्रव्यपाल के मारे जाने पर मालवे के परमार फिर स्वतंत्र हो गये। यशोवर्मा के दो दानपत्र मिले हैं, जो वि० सं० ११६१ और ११६२ (ई० स० ११३४ और ११३४) के हैं। उसके तीन पुत्र जयवर्मा, श्रव्यवर्मा और लक्ष्मीवर्मा थे।

- (१४) जयवर्मा (सं०१४ का पुत्र)—वह नाममात्र का राजा था अथवा गुजरात के सोलंकियों की अधीनता में रहा होगा। उसका नाम कहीं-कहीं ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया गया है।
- (१६) अजयवर्मा (सं०१४ का छोटा भाई)—वह अपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा। उसके समय से मालवे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, बड़ी शाखावाले अपने को मालवे के स्वामी मानते रहे और छोटी शाखावाले 'महाकुमार' कहलाते थे। महाकुमार उद्यवमी के वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६६) के दानपत्र में लिखा है—'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जयवर्मी का राज्य अस्त होने (छूटने) पर महाकुमार लद्मीवर्मी ने तलवार के बल से अपना राज्य
  - (१) सं० ११६५ ज्येष्ठ व १४ गुरावद्येह श्रीमदग्गहिलपाटका-विस्थतमहाराजाधिराजपरमेश्वरत्रिमुवनगण्डसिद्धचक्रवर्ति-अवंतीनाथवर्वरकजिष्णुश्रीजयसिंहदेविवजयराज्ये मालवराजश्रीयशौवर्मनामानं च जित्वा श्रीमदवंतीमंडले तित्रक्षितनागरकुलान्वये श्रीमहादेव(वो) मालवन्यापारं कुर्वति

( उद्धैन का शिलालेख, अप्रकाशित )। (२) महाकुमार लक्ष्मीवर्मदेव के वि० सं० १२०० के दानपत्र में यशोवर्मा के वि॰ सं० ११६१ के दान का खड़ेख हैं (इं. ऐं; जि॰ ११, पृ॰ ३५३)।

<sup>(</sup>३) ई. पुं; जि॰ १६, ए० ३४६।

जमाया । इससे अनुमान होता है कि अजयवर्मा ने जयवर्मा का राज्य छीना उस समय लदमीवर्मा जयवर्मा के पद्म में रहा होगा और कुछ इलाके द्वा बैठा। महाकुमार हरिश्चंद्रवर्मा के दानपत्र में जयवर्मा की कृपा से उसका राज्य पाना लिखा है, जो ऊपर के कथन की पृष्टि करता है। हम यहां पर मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का संबंध नीचे लिखे हुए वंशवृत्व में बतलाकर छोटी शाखा का परिचय पहिले देंगे, तद्नंतर बड़ी शासा का।

(१४) ग्रश्नोवर्मा (१६) ग्रज्ञयवर्मा म० कु० लक्ष्मीवर्मा (१८) विध्यवर्मा म० कु० हरिश्चंद्रवर्मा (१८) विध्यवर्मा म०कु० हरिश्चंद्रवर्मा (१८) ग्रुभटवर्मा म०कु० उद्यवर्मा (२०) देवपाल (१६) श्रर्जुनवर्मा

महाकुमार खरमीवर्मा का एक दानपत्र वि० सं० १२०० श्रावण सुदि १४ (ई० स० ११४३ ता० २८ जुलाई) का मिला है 1 उसके पुत्र महाकुमार हिरश्चंद्रवर्मा का एक दानपत्र पीपिलया नगर (भोपाल राज्य) से मिला है, जिसमें दो दानों का उल्लेख है। एक वि० सं० १२३४ पौष विद अमावस्या (ई० स० ११७८ ता० ११ दिसम्बर) को श्रीर दूसरावि० सं० १२३६ वैशाख सुदि १४ (ई० स० ११७६ ता० २३ अप्रेल) को दिया गया था 1 उसके पुत्र महाकुमार उद्यवमा का दानपत्र वि सं० १२४६ वैशाख सुदि १४ (ई० स० १२१४) तक बड़ी शाखा का राजा अर्जुनवमी विद्यमान था, जैसा कि आगे वतलाया जायगा। उसके नि:संतान मरने पर उदयवमी का भाई देवपाल मालवे का राजा हो गया। अब आगे बड़ी शाखा परिचय दिया जाता है।

<sup>(</sup>१) ई. ऐ. जि॰ १६, ए० २४४।

<sup>(</sup>२) हं. प्. जि॰ १६, ४० ३४२-४३।

<sup>(</sup>३) बंगा. ए. सो. जः जि॰ ७, पृ० ७३६।

<sup>(</sup>४) इं. ऐं; जि॰ १६, १० २४४-४४।

(१७) विध्यवमी (सं०१६ का पुत्र) - गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के उत्तराधिकारी श्रजयपाल के समय से ही गुजरात का राज्य शिथिल होने लगा था और वि० सं० १२३३ ( ई० स० ११७६ ) में उसके भरने पर उसका बालक पुत्र मूलराज (बालमूलराज) गुजखत के राज्य-सिंहासन पर बैठा; वह दो वर्ष राज्य कर वि० सं० १२३४( ई० स० ११७८) में मर गया। उसकें पीछे उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) बाल्यावस्था में ही गुजरात के राज्यसिंहासन पर बैठा। तभी से गुजरात के राज्य की दशा बिगड़ती गई और सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उसके राज्य की अवनति के समय विंध्यवर्मा गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यह संभव है। वि० सं० १२७२ के अर्जुनवर्मा के दानपत्र में विध्यवर्मा को वीरमूर्धन्य (वीरों का अप्रखी ) और गुजरातवालों का उच्छेद करनेवाला कहा है । सोमेश्वर कवि अपने 'सुरथोत्सव' काव्य में गुजरात के सेनापति से पराजित होकर राजा विंघ्यवर्मा का रणुखेत छोड़ जाना, उक्त सेनापति का गोगास्थान नामक पत्तन को तोड़ना तथा वहां महल के स्थान पर कुन्नाँ खुदवाना लिखता है?। विंघ्यवर्मा भी विद्यानुरागी था । उसका सांधिविग्रहिक बिल्हण कवि (कर्मीरी बिल्ह्या से भिन्न) था। सपादत्तत्त्व (अजमेर के चौहानों के अधीन का देश ) के अंतर्गत मंडलकर (मांडलगढ़, उद्यपुर राज्य ) का .रहनेवाला जैन पंडित आशाधर सपादलच्च पर मुसलमानों का अधिकार हो -जाने तथा उनके अत्याचार के कारण अपना निवास-स्थान छोड़कर

<sup>(</sup>१) तस्मादजयवर्मामूज्जयश्रीविश्वतः सुतः ॥
तत्सूनुर्वीरमूर्द्धन्यो धन्योत्पत्तिरज्ञयतः ॥
गुर्जरोच्छेदनिर्वधी विध्यवमी महासुतः ॥
अमेरिकन श्रोरिपेंटल् सोसाइटी का जर्नलः जि० ७, ५० ३२-३३।

<sup>(</sup>२) धाराधीशे विन्ध्यवभएयवन्ध्यक्रोधाष्मातेऽप्याजिमुत्सृज्य याते । गोगस्थानं पत्तनं तस्य मङ्कत्वा सौधस्थाने खानितो येन कूपः ॥३६॥ सुर्थात्सवः सर्ग १२।

विध्यवर्मा के समय मालवे में जा रहा और उक्त विल्हण पंडित से उसकी मैत्री हुई? ।

(१८) सुभटवर्मा (सं०१७का पुत्र)—उसको सोह इभी कहतेथे, जो सुभट का प्राकृत रूप है। उसके समय में मालवे के परमार केवल स्वतंत्र ही नहीं हुए बरन् गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ होगयेथे। 'प्रबंधिवतामिण' में लिखा है—'गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे, मोलाभीम) के समय मालवे के राजा सोहड़ (सुभटवर्मा) ने गुजरात को नाम करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेव के मंत्री ने उसकों समसाकर लौटा दिया । 'कीर्तिकौमुदी' के अनुसार धारा के राजा (सुभट वर्मा) ने गुजरात पर चढ़ाई की, जिसको बधेल लवणप्रसाद ने लौटा दिया। खवणप्रसाद भीमदेव का सामंत था और उसके राज्य की बिगड़ी हुई दशा में गुजरात के राज्य का कुल काम उसी की इच्छा के अनुसार होता था। अर्जुनवर्मा के दानपत्र में सुभटवर्मा के प्रताप की दावाश्र का गुजरात में जलने का जो उल्लेख है , उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए गुजरातवालों के दोनों कथनों से होती है।

(१६) अर्जुनवर्मा (सं०१ मा पुत्र)—उसके वि० सं०१२७२ के दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयसिंह को खिलवाड़ में ही भग दिया । उसके राजगुरु मदन (वालसरस्वती) की रची हुई 'पारिजात' मंजरी' (विजयश्री) नाटिका के मत से उसका गुजरात के राजा जयसिंह

<sup>(</sup>१) श्राशाधर के धर्मामृतशास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति; श्लोक १-७।

<sup>(</sup>२) प्रबंधचितामियाः, पृ० २४६।

<sup>(</sup>६) मूपः सुमटनमेति धर्मो तिष्ठन्महीतलम् ॥ यस्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनद्युतेः । दावाग्निसुमनाद्यापि गर्जन्युर्जरपत्तने ॥

बंगा. ए. सो. ज; जि॰ ४, पृ॰ ३७८-७३ ।

<sup>(</sup>४) वाललीलाहवे यस्य जयसिंहे पलायिते । जर्नल भाद् दी अमेरिकन् श्रोरिऐंटल् सोसाइटी; जि॰ ७, ए॰ २४-२७।

के साथ पर्व-पर्वत (पावागढ़) के पास युद्ध हुआ। उसमें जयसिंह भाग गया। गुजरात के निर्वल राजा भीमदेव (दूसरे) से उसका राज्य उसके कुटुंबी जयसिंह ने कुछ काल के लिए छीन लिया था। वही जयसिंह अर्जुन-वर्मा से हारा होगा। उसका एक दानपत्र वि० सं० १२८० (ई० स० १२२३) का' मिल खुका है, जिसमें उसका नाम जयंतसिंह लिखा है, जो जयसिंह का रूपान्तरमात्र है।

'प्रवंधचिन्तामिए' में लिखा है-'राजा भीमदेव (दूसरे) के समय अर्जुनवर्मा ने गुजरात का नाश किया । अर्जुनवर्मा विद्वान, कवि और गानिवद्यों में निपुण था। उसके समय के तीन दानपत्र मिले हैं, जिनमें से पक्र वि॰ सं॰ १२६७ फाल्गुग सुदि १० ( ई० स० १२११ ता० २४ फरवरी ) का मंडपदुर्ग (मांडू) से दिया हुआ, दूसरा वि० सं० १२७० वैशाख विद श्रमावास्या (ई० सं०१२१३ ता० २२ श्रप्रेत) का भृगुकच्छ ( भड़ीच, गुजरात ) में और तीसरा वि० सं० १२७२ भाइपद सुदि १४ (ई० स० १२१४ ता० ६ सितम्बर) का रेवा (नर्मदा) श्रीर कपिला के संगम पर अमरेखर तीर्थ से दिया हुआ है। इन तीनों दानपत्रों की रचना राजगुरु मदन ने ही की थी। पहले दो ताम्रपत्रों के लिखे जाने के समय अर्जुनवर्मा का महासाधिनियहिक विरुद्देश पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र के समय उस पद पर राजा सल-खण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। ऋर्जुनवर्मा का देहांत वि० सं० १२७२ और १२७४ ( ई० स० १२१४ और १२१८ ) के बीच किसी वर्ष हुअ होगा, क्योंकि वि० सं० १२७४ मार्गशीर्ष सुदि ४ ( ई० स० १२१८ ता० २४ नवम्बर) के हरसोड़ा गांव (मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में ) से मिले हुए देवपाल के समय के शिलांलेख में उस(देवपाल)की धारानगरी का राजा, परममद्दारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर लिखा है।

(२०) देवपाल (सं०१६ का कुटुंबी)—श्रर्जुनवर्मा के पुत्र न होने से उसके पीछे छोटी शाखा के वंशधर महाकुमार हरिश्चंद्रवर्मा का दूसरा

<sup>(</sup>१) हं. ऐं जि॰ ६, ए० १६६+६८।

<sup>(</sup>२) प्रबंधर्चितासियाः पृ० २५०।

पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुआ। उसका उपनाम (बिरुद्) 'साहसम्रक्ष' था। उसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपत्र मिला है। पहला शिलालेख वि० सं० १२७४ (ई०.स० १२१८) का' ऊपर लिखा हुआ हरसोड़ा गांव का और दो उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिले हैं, जो वि० सं० १२८६<sup>२</sup> ख्योर १२८६ <sup>3</sup>( ई० स० १२२६ और १२३२ ) के हैं । उसका एक दानपत्र मांधाता से भी मिला है, जो वि० सं० १२६२ भाद्रपद सुदि १४ (ई० स० १२३४ ्ता० २६ असस्त) का है । उसके समय हि० सन् ६२६ (वि० सं०१२८८-८६= ई० स० १२३१-३२) में दिश्ची के सुलतान शमश्रद्दीन श्रल्तमश्र ने मालवे पर चढ़ाई क्रार साल भर की लड़ाई के बाद ग्वालियर को विजय क्रिया, फिर भेलसा श्रीर उज्जैन लिया तथा उज्जैन में महाकाल के मंदिर को तोड़ा, परंतु-मालवे पर सुलतान का क़ब्ज़ा न हुआ। सुलतान के लूटमार कर चले जाते पर वहां का राजा देवपाल ही रहा । देवपाल के समय आशाधर पंडित ने वि॰ सं॰ १२८४ में नलकच्छुपुर (नाल्छा, धार से २० मील) में 'जिनयक्ष-क्ररूप' तथा वि० सं० १२६२ ( ई० स० १२३४ ) में 'त्रिषष्टिसमृति' नाम की पुस्तकें रचीं और वि॰ सं॰ १३०० (ई॰ स॰ १२४३) में सटीक 'धर्मास्ट शास्त्र' की रचना की जब कि मालवे का राजा जयतुगिदेव था<sup>६</sup> त्रातएव

<sup>(</sup>१) इं. पॅं, क्वि० २०, ए० ३११ ।

<sup>!(</sup>२) बही; जि० २०, ५० ८३ ४

<sup>(</sup>३) वहीं, जिं० २०, पृ० महत

<sup>(</sup> ४ ) ए. ई; जि॰ ६, ए० १०८-१३ ।

<sup>(</sup> ४ ) बिग्न; फ़िरिस्ता; जि॰ १, पृ॰ २१०-११।

<sup>(</sup>३) पंडिताशाघरश्चके टीकां चोदच्चमामिमां ॥ २८ ॥
प्रमारवंशवाधींदुदेवपालनृपात्मजे ।
श्रीमज्जैतुगिदेविसिस्थाम्नावंतीनवत्यलं ॥ ३० ॥
नलकच्छपुरे श्रीमक्रीमचैत्यालयेसिधत्।
विक्रमाञ्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥
धर्माञ्चतशास के अंत की प्रशस्ति ।

देवपाल की मृत्यु वि० सं० १२६२ और १३०० (ई० स० १२३४ और १२४३) के बीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुत्र-जयतुगिदेव और जयवर्गा--थे, जो उसके पीछे कमशः राजा हुए।

(२१) जयतुगिदेव (सं०२० का पुत्र)—उसको जयसिंह और जैत्रमञ्ज भी कहते थे। उसके समय का एक शिलालेख राहतगढ़ से (वि०सं०. १३१२ (ई० स० १२४४) का अौर दूसरा (वि० सं० १४ अर्थात् १३१४ का, जिसमें शताब्दी के अंक छोड़ दिये गये हैं ) कोटा राज्य के अटू नामक स्थान से मिला है । मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा जैत्रसिंह अर्थुणा (बांस-वाड़ा राज्य ) में जयतुगिदेव से लड़ा था<sup>3</sup>। उसका देहांत वि० सं० १३१% (ई० स० १२४७) में हुआ।

(२२) जयवर्मा दूसरा (सं० २१ का छोटा भाई )— उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १३१४ माघ वदि १ (ई० स० १२४७ ता० २३ दिसंबर ) का और एक दानपत्र वि० सं० १३१७ ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स० १२६० ता० २२ मई) का मंडप दुर्ग (मांडू) से दिया हुआ मिला है, जिसमें उसके सांधिवित्रहिक का नाम मालाधर पंडित और महाप्रधान का नाम राजा अजयदेव होना लिखा है।

(२३) जयसिंह तीसरा (सं०२२ का उत्तराधिकारी)—वि०सं०१३४४ (ई० स० १२८८) के कवालजी के कुंड (कोटा राज्य) के शिलालेख में, जो रण्यंभोर के प्रसिद्ध चौहान राजा हंगीर के समय का है, लिखा है कि जैत्रसिंह (हंमीर के पिता) ने मंडप (मांडू) के जयसिंह को बार बार सताया। मालवे के उस राजा के सैकड़ों योद्धाओं को अंगाइथा घट (अपायता के घाटे) में हराया और उनको रणस्तंमपुर (रणयंभोर) में क़ैद रक्खा"। जयसिंह

श्वेतांवर जैन साधुंश्रों में जैसे श्रनेक ग्रंथों के रचियता हेमचंद्राचार्य हुए वैसे ही दिगंबर जैनों में आशाघर पंडित ने भी श्रतेक प्रंथों की रचना की।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जिं २०, पुं दश्रा

<sup>(.</sup>२) मारतीय प्राचीनालिपिमाला; ए० १८२ का टिप्पस ६ ।

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र० प॰, साग १, ए॰ १३२-३४। (४) ए. ई. जि॰ ६, ए० १२०-२३।

<sup>(</sup> १ ) ततो भ्युदयमासाद्य जैत्रसिंहरविर्श्नवः ।

(तीसरे) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३२६ वैशास सुदि ७ (ई० स० १२६६ ता० १० अप्रेल) का मिला है ।

(२४) अर्जुनवर्मा दूसरा (सं० २३ का उत्तराधिकारी)—उर्णुक्त कवालजी के कुँड के शिलालेख में रण्धंभोर के चौहान राजा हंगीर के विषय में लिखा है कि उसने युद्ध में अर्जुन (अर्जुनवर्मा) को जीतकर वल् पूर्वक उससे मालवे की लहमी को छीन लिया?। 'हंमीरमहाकाव्य' में हंगीर की गहीनशीनी का संवत् १३३६ और 'प्रवंधकोष' के अंत की वंशावली में १३४२ दिया है। कवालजी के कुंडवाला शिलालेख वि०सं० १३४४ (ई० स० १२८८) का है, इसलिए हंमीर ने वि० सं० १३३६ (या १३४२) और १३४४ के बीच अर्जुन (अर्जुनवर्मा) से मालवा या रण्थंभोर के राज्य से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश छीना होगा।

(२४) भोज दूसरा (सं० २४ का उत्तराधिकारी)—'हमीरमहा-काल्य' में हंमीर की विजययात्रा के वर्णन में लिखा है—''मंडलकृत् दुर्ग (मांडू का किला) लेकर वह शीव ही धारा को पहुंचा और परमार भोज को, जो मानो भोज (प्रथम) के तुल्य था, नवाया ।" यदि इस कथन में सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाल लेख के खुदे जाने वि० सं० १३४४ (ई० स० १२८८) और हंमीर की मृत्यु वि० सं० १३४८ (ई० स०

> अपि मंडपमध्यस्थं जयसिंहमतीतपत् ॥ ७ ॥ येन भौपाइथाघट्टे मालवेशमटाः शतं । व(व)द्वा रणस्तंमपुरे चिता नीताश्च दासतां ॥ ६ ॥ कवालजी के कुंड की प्रशस्ति की श्वाप से ।

(१) ए. ई; जि॰ ४ का परिशिष्ट, लेखसंख्या २३२ ।

(२) सां(सा)म्राज्यमाज्यपरितोषितहव्यवाहो हंमीरमूपतिरविंव(द)त मृतघाञ्याः ॥ १० [॥] निर्जित्य येनार्जुनमाजिमूईनि श्रीरमीलवस्योज्जगृहे हठेन॥११॥ कवालनी के कुंड की प्रशस्ति की झाप से।

(१) हंसीरमहाकान्या सर्ग ६, श्लोक १८-१६ ।

१३०१) के बीच किसी वर्ष में होना संभव है । घार में अब्दुझाशाह चंगाल की कबर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें चंगाल की प्रशंसा के साथ यह भी लिखा है कि उस कचर के उपर के गुंबज की, जो अलाउदीन गोरी ने बनवाया था, महमूदशाह खिलजी ने मरम्मत करवाई। वह कबर हिजरी सन् ८४७ (वि० सं० १४१० = ई० स० १४६३) में बनी थी। उसमें यह भी लिखा है कि राजा मोज उस(चंगाल) की करामात देखकर मुसलमान हो गया था'। मोज (प्रथम) के समय तो मालवे में मुसलमान आये भी नहीं थे संभव है कि पिछले अर्थात् दूसरे भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तैयार करनेवाले ने उक्त भोज के मुसलमान होने की करणना खड़ी कर दी हो।

(२६) जयसिंह चौथा (सं० २४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख उदयपुर (ग्यालियर राज्य) से मिला है, जो वि० सं० १३६६ श्रावण विद १२ (ई० स० १३०६ ता० ४ जुलाई) का है । उसके श्रेतिम समय के श्रासपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानों के श्रधीन हो गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय पाकर वे लहते भी रहे।

जलालुद्दीन फ्रीरोज़शाह खिलजी ने हि॰ स॰ ६६० (वि॰ सं० १३४८ = ६० स० १२६१) में डजीन को लिया और वहां के कई मंदिरों को तोड़ा । यो वर्ष बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा और उसके मतीजे अलाउद्दीन ने मेलसा फतद कर मालवे का पूर्वी दिस्सा भी जीत लिया। अनुमान होता है कि मुहम्मद नुगलक के समय मालवे के परमार-राज्य का अंत हुआ। 'मिराते सिकंदरी' से पाया जाता है कि मुहम्मद नुगलक ने हि॰ स॰ ७४४ (वि॰ सं० १४००=ई० स० १३४३) के आसपास मालवे

<sup>(</sup>१) बंब. ए. सो. ज; हैं॰ स॰ १६०४ का एक्स्ट्रा नंबर, ए० ३४२)

<sup>. (</sup>२) इं. ऐं; जि० २०, पृ० =४।

<sup>(</sup>३) बिग; फिरिश्ता; जि॰ १, पू॰ ३०१ । इक्टियट; हिस्टरी आव् इंडिया;

का सारा इलाक़ा अज़ीज़ हिमार के सुपुर्द किया, जो पहले केवल धार का हाकिम नियत किया गया था।

मालवे के प्रमारों का राज्य मुसलमानों के इस्तगत होने पर वहां की एक शाखा अज़मेर ज़िले में आ वसी। उस शाखावालों का एक शिला लेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा है, जो वि० सं० १४३२ का है'। उसमें लिखा है कि जिस परमार वंश में मुंज और भोज हुए उसी वंश में हंमीरदेव हुआ। उसका पुत्र हरपाल और हरपाल का महीपाल (महपा) श्रीर उसका पुत्र रघुनाथ (राघव ) था। रघुनाथ की राखी राजमती ने, जो बाह्डमेर के राठोर दुर्जनशल्य (दुर्जनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाव वनवाया। ऊपर लिखा हुआ महीपाल (महपा) मेवाड़ के महाराखा मोकल के मारतेवाले चाचा और मेरा से मिल गया था, जब राठोंड़ राव रणमन्न ने चाचा और मेरा को मारा तब महपा भागकर मांडू के सुलतान के पास चला गया। तदनन्तर उसने महाराखा कुंभा से अपना अपराध चमा कराया और उनकी सेवा में रहने लगा। राव रणमझ को मारने में भी महपा शामिल था। उक्त लेख के रघुनाथ (राधव) का बेटा कर्मवंद था, जिसके यहां मेवाड़ का महाराणा सांगा अपने कुंवरपदें के आपितकाल में रहा था। कर्मचंद् के जगमझ आदि पुत्र थे। उक्त तालाव के लेख से उस (कर्मचंद) की पत्नी रामादेवी ने वि० सं० १४८० श्राश्वित सुदि ४ (ई० स० १४२३ ता० १४ सितम्बर ) को अपने नाम से रामासर (रामासर गांव में) तालाव बनवाया । कहा जाता है कि पहले उक्त गांव का नाम श्रंवासर था, परंतु रामासर तालाव वनने के पीछे वह गांव रामसर कहलाया ।

मालवे के परमार राजा कृष्णराज (उपेंद्र) के दूसरे पुत्र इंबरिसह के वंश में वागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार में बांस-वाड़ा और इंगरपुर के राज्य थे। इस शास्त्र के कई

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) की ईं॰ स॰ १६११-१२ की रिपोर्ट, पृ॰ २, छेलसंख्या २। (२) मूळ छेल की छाप से।

शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो में उनकी वंशावली दी है। अर्थुणा से मिले हुए वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) के चामुंडराज के शिलालेख के अनुसार इस शाखा का मूलपुरुष इंबरासंह मालवे के राजा वैरिसिंह (प्रथम) का छोटा भाई था। उसके वंश में कंकदेव हुआ, जो मालवे के राजा श्रीहर्ष (सीयक) के समय कर्णाट के राजा (खोहिगदेव, राठोड़) के साथ युद्ध में मारा गया। वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) के पाणाहेड़ावाले लेख में डंबरसिंह का नाम नहीं दिया और उसमें वंशावली धनिक से प्रारंभ होती है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च हुआ। उसके पुत्र (कंकदेव) का खोहिगदेव के साथ लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन दोनों तथा अन्य लेखों के अनुसार वागड़ के परमारों की नामावली नीचे लिखी जाती है—

- (१) डंबरसिंह ( कृष्णराज का दूसरा पुत्र )।
- (२) धनिक (संख्या १ का उत्तराधिकारी)—उसने महाकाल के मंदिर के पास धनेश्वर का मंदिर बनवाया ।
  - (३) चच (संख्या २ का भतीजा<sup>3</sup>)

1

į.

1

4

- (४) कंकदेव (सं०३ का उत्तराधिकारी या पुत्र) -वह हाथी पर
- (१) तस्यान्वये क्रमवशादुदपादि वीरः श्रीवैरिसिंह इति संमृतसिंहनादः । ।।।
  तस्यानुजो डम्व(स्व)रसिंह इति प्रचंडदोईडचांडिमवशीकृतवैरिवृंदः।।।।
  तस्यान्वये करिकरोद्धरवा(बा)हुदगडः श्रीकंकदेव इति लव्च(ब्ध)जयो व(ब)भूव
  श्रिशृंगा के छेल की झाप से ।
  - (२) अत्रासीत्परमारवंशविततो लव्या(व्या)न्वयः पार्थिवो नाम्ना श्रीधनिको घनेश्वर इव त्यागैककल्पहुमः । । । २६ ॥ श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं । श्रीधनेश्वर इत्युच्चैः कीर्तनं यस्य राजते ॥ २७ ॥ पाणाहेका के शिकालेख की कृष से ।
- (३) चन्चनामाभवत्तसाद् आतृसूनुर्महानृपः। । ।।।
  पायाहेदा के लेख की छाप से।

चढ़कर मालवराज श्रीहर्ष के शत्रु कर्णाट के राजा खोद्दिगदेव की सेता का संहार करता हुआ नर्मदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार राजा जयसिंह (प्रथम) श्रीर वागड़ के सामन्त मन्डलीक के समय (वि॰ सं० १११६) के पाणाहेड़ा (बांसवाड़ा राज्य )वाले लेख के श्रतुसार' यह लड़ाई खिलघट्ट नामक स्थान में हुई थी।

- (४) चंडप (सं०४ का पुत्र)।
- (६) सत्यराज (सं० ४ का पुत्र)—उसका वैभव राजा भोज ने बढ़ाया और वह गुजरातवालों से लड़ा। उसकी स्त्री राजश्री चौद्दान वंश की थी ।
  - (७) लिंबराज (सं०६ का पुत्र)।
- (द) मंडलीक (सं० ७ का छोटा माई)—उसको मंडनदेव भी कहते थे। वह मालवे के परमार राजा मोज और जयसिंह (प्रथम) का सामंत था। उसने वहे बलवान सेनापित कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों और हाथियों सहित जयसिंह के सुपुर्द किया और अपने नाम से पाणाहेड़ा गांव में मंडलेश्वर का मंदिर वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) में बनवाया ।
- (१) चामुंडराज (सं० = का पुत्र)—उसने वि० सं० ११३६ (१० स० १०७६) में अर्थुणा (बांसवाड़ा राज्य) गांव में मंडलेश्वर का शिव मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख के अनुसार उसने सिंधुराज को नष्ट किया था। सिंधुराज से अभिनाय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के राजा से होगा, परंतु उसका ठीक पता नहीं लगा। उसने अपने पिता मंड लीक (मंडनदेव) के नाम से मंडनेश (मंडलेश्वर) नामक शिवालय और मठ बनवाया। उसके समय के चार शिलालेख अर्थुणा से मिले हैं। जो

<sup>(</sup>१) देखो अपर पृष्ठ २०७ और टिप्पंग १ ।

<sup>(</sup>२) पाणाहेदा का शिलालेख, श्लो॰ ३२।

<sup>(</sup>३) राजपुताना स्यूजियम् (प्रजमेर) की हैं । सं १६ में १६ की रिपोर्ट, पुर २, वेसंसंख्या २।

विव संव ११३६<sup>9</sup>, ११३७<sup>२</sup>, ११४७<sup>3</sup> और ११४६<sup>४</sup> (ईव सव १०७६, १०००, ११००, ११०२) के हैं।

(१०) विजयराज (सं० ६ का पुत्र)—उसका सांधिविग्रहिक यालम जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था। उसके समय के दो शिलालेख वि० सं० ११६४" और ११६६ (ई० स० ११०८ और ११०६) के मिले हैं। विजयराज के वंशजों के नामों का पता नहीं लगा, क्योंकि विजयराज के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मिला। वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से कुछ पूर्व मेवाड़ के ग्रहिल राजा सामन्तासिंह ने, मेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के वड़ीदे पर अपना अधिकार जमाया। तदकतर उसने तथा उसके वंशजों ने कमशः सारा वागड़ इन परमारों से छीन लिया। अब वागड़ के परमारों के वंश में सीध (मही-कांटा इलाक़ा, गुजरात) के राजा हैं।

वागड़ के परमारों की राजधानी उत्यु एक नगर (अर्थू एए) थी। अब तो वह आचीन नगर नष्ट हो गया है और उसके पास अर्थू एए। गांव नया वसा है, परंतु परमारों के समय में वह वड़ा वैभवशाली नगर था। अब भी यहां कई एक वड़े बड़े मंदिर खड़े हैं और कई एक को गिराकर उनके द्वार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मन्दिरों में लगे हुए देखने में आते हैं। अर्थू एए। गांव का नया जैनमन्दिर भी वहीं के पुराने मंदिरों से स्तम आदि लाकर सहा किया गया है।

<sup>(</sup>१) राजपुताना न्यूज़ियस् ( अजमेर )की ई० स० १६१४-१२ की रिपोर्ट;

<sup>(</sup>२) वही; ई० स॰ १६१४-११; प्र०२, बेखसंख्या २ १

<sup>(</sup>३) इस शिलालेख के उत्पर का आधा श्रंश राजपूताना म्यूजियम् (श्रजमेर) में सुराचित है ( इसका नीचे का श्राधा श्रंश, जो पहले निवस्तान था, श्रव नहीं रहा )।

<sup>(</sup>४) राजयुताना म्यूजियम् ( श्रजमेर ) की ईं० स० १३१४-१४ की रिपोर्ट, :

<sup>(</sup>१) वही, ई० स० १६१७-१८ की रिपोर्ट, पृ०.२, क्षेत्रसंख्या २।

<sup>(</sup>६) यह शिलाछेख राजपूताना म्यूज़ियस ( अनमेर ) में सुरक्तित है।

## मालवा और वागड़ के परमारी का वंशवृत्ती



## मालवे के परमारों का वंशकृत्व ( अवशेष )



मुंहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई ३६ शाखाएं दी हैं—

१-पंवार (परमार)।२-सोढा।३-सांखला।४-भाभा। ४-भायल। ६-पेस। ७-पाणीसवल। द-बहिया।६-बाहल। १० छाहड़।११-मोटसी। १२-हुंबड़ (हुरड़)।१३-सीलोरा।१४-जैपाल।१४-कंगवा।१६-कावा। १७-ऊंभट।१द-धांधु।१६ घुरिया। २०-भाई। २१-कछोड़िया।२२-काला।२३-कालमुहा। २४-बेरा। २४-खूंटा। २६-ढल।२७-ढेखल। २८-जागा । २६-दृंठा । ३०-गृंगा । ३१- गेहलङा । ३२-कलीलिया । ३३-कूंकणा । ३४-पीथलिया । ३४-डोडा । ३६-बारङ् ।

इन शाखाओं में से अब परमार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमट और वारकृ मुख्य हैं। नैण्ली के कथन से मालूम होता है कि किराहू (आबू) के राजा धरणीवराह का पुत्र छाहक हुआ, जिसके तीन पुत्र—सोढ़ा, सांखला और बाध—थे। सोढ़ा से सोढ़ा शाखा और सांखला से सांखला शाखा चली। ऊंमट शाखा किसले चली यह अनिश्चित है, परंतु उस शाखा के राजगढ़ के राजाओं की जो बंशावली माटों ने लिखाई वह विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें पहले के नाम बहुधा कृत्रिम धरे हुए हैं और संबद भी अग्रुख हैं, जैसे कि मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का वि० सं० ३६३ आवण वित १४ (ई० स० ३३६) को गही पर बैठना आदि। इसी तरह भोज के वंशजों की जो नामावली दी है वह भी कृत्रिम ही है। उक्त वंशावली में मोज की नवीं पीढ़ी में धरतीदरहाक राजा का नाम दिया है, जो संभव है आबू का प्रसिद्ध धरणीवराह रहा हो। भारों ने ऊंमट

<sup>(</sup>१) मुंहच्योत नैयासी की ख्यात; जि० १, ए० २३० तथा मूलपुस्तक; पत्र २१ | २ | नैयासी ने जो इह शालाओं के नाम दिये हैं उनमें से अधिकतर का तो अव पता ही नहीं चळता | मारों की भिज्ञ-भिज्ञ पुस्तकों में दिये हुए इन शालाओं के नाम भी परस्पर नहीं मिलते | वंशमास्कर में भी परमारों की ३४ शालाएं होना लिखा है, परंतु उसमें दिये हुए १७ नाम नैयासी से नहीं मिलते, जो ये हैं—डामी, हूया, सामंत, सुजान, कुंता, सरविडया, जोरवा, नल, मयन, पोसवा, सालाउत, रव्विडया, थलवा, सिंघण, कुरड, उल्लंगा और वावला (वंशमास्कर; प्रथम भाग, पृ० ४६७-६८) | वंशमास्कर में परमार से लगाकर शिवसिंह तक २१४ पीढ़ियों लिखी हैं । उनमें अंत के योदे से नामों को, जो बीजोत्यों के परमारों के हैं, छोड़कर वाकी के बहुधा सब नाम किलपत हैं । आबू के परमारों में तो पृथ्वीराज रासे के अनुसार सलख और जैतराव नाम ही दिये हैं । ये दोनों नाम भी किलपत हैं । ऐसे ही माजवे के प्रसिद्ध राजा भोज का परमार से १६० वीं पीढ़ी में होना लिखा है और उसके दादा का नाम शिवराज दिया है । सिंधुल, मोज और मुंज के वृत्तान्त के लिए 'मोजव्रबंध' की दुहाई दी है । इन वारों से स्पष्ट है कि मारों को प्राचीन इतिहास का कुळ भी ज्ञान न था, जिससे उन्होंने मूठी बंशायित मां गढ़ ली हैं ।

शाला को घरणीवराह के वंशज उमरसुमरा (सिंघ के राजा) की शाला में वतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव है कि घरणीवराह के ऊंमट नामक किसी वंशघर से ऊंमट शाला चली हो। बारड़ शाला किससे चली यह अनिश्चित है। बारड़ शाला में इस समय दांता के महाराणा हैं, जो आबू के परमार राजा घंधुक के पुत्र रूप्णराज (कान्हड़देव) दूसरे के वंशज हैं, अतपव संभव है कि बारड़ शाला उक्त कृष्णराज के किसी वंशघर से चली हो। आबूरोड रेल्वे स्टेशन से ३ मील दूर हृषीकेश के मिन्दर के निकट एक दूसरे मंदिर में सभामंडप के एक ताक में एक राजपूत वीर और उसकी स्त्री की खड़ी मूर्तियां एक ही आसन पर बनी हुई हैं। पुरुष की सूर्ति के नीचे 'बारड़ जगदेव' और स्त्री की मूर्ति के नीचे 'वाइ केसरदेवी' नाम खुदे हुए हैं। बाइ शब्द का 'इ' अच्चर पुरानी शैली का होने से अनुमान होता है कि बारड़ शाला वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के आसपास या उससे भी पूर्व निकली होगी।

नैणसी ने लिखा है कि सोड़ा से सातवीं पीड़ी में धारावरिस (धारा वर्ष) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी और दूसरा दुर्जन-साल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोड़ा पहले सिंध में सुमरों के पास चला गया। सुमरों ने उसे राताकोट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोड़ा को जाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी।

नैण्सी ने साखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुत्र छाहड़ के एक बेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल कर यह भी लिख दिया कि छाहड़ के तीसरे पुत्र बाध के बेटे वैरसी ने मुंदियाड़ के पड़िहारों से लड़ते समय ओसियां (नगरी) की माता की शपध ले प्रतिक्षा की थी कि पड़िहारों पर मेरी विजय हुई तो कमलपूजा (अपना सिर काटकर चढ़ाना) करूंगा। विजयी होने पर जब वह अपनी प्रतिक्षा के अनुसार देवी को अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रसन्न होकर अपना शंख उसे दिया और कहा कि शंख वजाकर सांखला कहला। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ। यह कथा भाटों की गढ़ंत है।

वास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र सांखला के वंशज सांखले कहलाये। उनका ठिकाना पहले रूं एकोट (मारवाड़) था। पीछे सांखले महीपाल के पुत्र रायसी (राजसिंह) ने दिहयों से जांगल लिया। फिर सांखले मेहराज को जोधपुर के राठोड़ राव चूंड़ा ने नागोर इलाक़े का गांव मुंडेल जागीर में दिया। राव जोधा ने मेहराज के पुत्र हरभम (हरवू) को, जो सिद्ध (पीर) माना जाता है, बेंगटी गांव का शासक वना दिया और उसके वंशज वहां रहने लगे। विलोचों के दबाव से तंग आकर राखा माणकराब का पुत्र नापा जोधपुर जाकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया और उसकों जांगलू का स्वामी बनाया।

इस समय ऊंमट शाखा में राजगढ़ श्रीर नरसिंहगढ़ के राज्य मालवें (ऊंमटवाड़ा) में हैं। बारड़ शाखा का एक राज्य दांता (गुजरात) है। सोढ़ों की जागीरें श्रव तक उमरकोट हलाक़े में हैं। टेहरी (गढ़वाल) के राजा, बखतगढ़ के टाकुर श्रीर मधवार के राजा। (दोनों मालवे में) बाघल (सिमला हिल स्टेट्स) के राजा, बीजोल्यां (मेवाड़) के राज तथा श्रम्य छोटे छोटे जागीरदार परमार वंश के हैं। सूथ (महीकांठा एजेन्सी) के महाराणा वागड़ के परमारों के वंशघर हैं श्रीर वे श्रपने को लिबदेव (लिबराज) की परम्परा में बतलाते हैं। बुंदेलखंड में छतरपुर के महाराजा श्रीर बेरी के जागीरदार परमार वंश के हैं, परन्तु श्रव वे बुन्देलों में मिल गये हैं। ऐसे ही देवास (दोनों) श्रीर धार के महाराजा तथा फल्टन के स्वामो भी परमारवंशी हैं,।

## सोलंकी वंश ।

गुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थाणे विकास के प्रतापी राजा हुए (हुई वर्द्धन) का और दिल्ला भारत में छोलंकी पूछ केशी (दूसरा) का राज्य था। इस प्रतापी (सोलंकी) वंश के राजा वहें दानी और विद्यानुरागी हुए हैं। उनके सैकड़ों शिलालेख और दानपत्र मिले हैं। अनेक विद्वानों ने उनकी गुराग्राहकता के कारण उनका थोड़ा बहुत इतिहास अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है। ऐसा माना जाता है कि उनका

राज्य प्रारंभ में श्रयोध्या में था, जहां से वे दक्षिण में गये, फिर गुंजरात, काठियाबाड़, राजपूताना और बवेलखंड में उनके राज्य स्थापित हुए। हमारे इस प्रंथ का संबंध राजपूताने से ही है और गुजरात के सोलंकियों का श्रधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य और जोधपुर राज्य के श्रधिकांश पर बहुत समय तक श्रौर चित्तोड़ तथा उसके श्रासपास के प्रदेश एवं वागड़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए केवल गुजरात के सोलंकियों का, जिनका इतिहास बहुत मिलता है, यहां बहुत ही संस्थेप से परिचय दिया जाता है श्रीर उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संबंध का।

इस समय सोलंकी और बघेल (सोलंकियों की एक शाखा) अपने को अग्निवंशी बतलाते हैं और विशेष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर के अग्निकंड से अपने मूलपुरुष चुलुक्य (चालुक्य, चौलुक्य) का उत्पन्न होना मानते हैं, परंतु सोलंकियों के वि० सं० ६३४ से १६०० (ई० स० ४७८-१४४३) तक के अनेक शिलालेखों, दानपत्रों तथा पुस्तकों में कहीं उनके अग्निवंशी होने की कथा का लेश भी पाया नहीं जाता। उनमें उनका चंद्रवंशी और पांडवों की वंशपरंपरा में होना लिखा है'। वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) के आसपास 'पृथ्वीराज रासा' बना, जिसके कत्तों ने इतिहास के अज्ञान से इनको भी आग्निवंशी उहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की अज्ञानता में उसी को पेतिहासिक प्रथ मानकर अपने को आग्निवंशी कहने लगे। गुजरात के सोलंकी राजाओं की नामावली नीचे दी जाती है—

(१) मूलराज (राजि का पुत्र)—उसने अण्हिलवाड़े (पाटण्) के श्रान्तिम चावड़ावंशी राजा सामंतासिंह को, जो उसका मामा था, मारकर गुजरात का राज्य उससे छीन लिया। यह घटना वि० सं० ६६६ (ई० स० ६४१) में हुई। उसने गुजरात से उत्तर में श्रापना अधिकार बढ़ाना शुक्त कर आबू के परमार राजा धरणीवराह पर चढ़ाई की, उस समय हथुंड़ी (जोश्रपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में) के राष्ट्रकृट (राठोड़) राजा धवल

<sup>(</sup>१) सोलंकियों की उल्लिक के जिए देखों मेरा 'सोलंकियों का शाचीन इतिहास'; प्रथम भाग, ए॰ ३-१४।

ने उस( धरणीवराह )को अपनी शरण में रङ्खा?। मूलराज के वि० सं० १०४१ (ई० स० ६६४) के दानपत्र के श्रानुसार उक्त संवत् में उसने सत्यपुर (सांचोर, जोधपुर राज्य) ज़िले का वरणक गांव दान में दिया था। इससे स्पष्ट है कि आबू के परमारों का राज्य उसने अपने अधीन किया, क्योंकि उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। मृलराज को इस प्रकार उत्तर में आगे बढ़ता देखकर सांभर के चौहान राजा विग्रहराजं (वीसलदेव-दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे मुलराज अपनी राजधानी छोड़कर कंथादुर्ग (कंथकोट का क़िला, कच्छ राज्य) में माग गया। विग्रहराज़ साल भर तक गुजरात में रहा श्रीर उसको जर्जर करके लौटा । उसी समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तैलप के सेनापति बारप के भी, जिसको तैलप ने लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंतु बारप युद्ध में मारा गया। मुलराज सोरठ (दिल्लाणी काठियावाड़) के चुडासमा ( यादव ) राजा ब्रह्मरियु पर भी चढ़कर गया । उस समय ब्रह्मरियु का मित्र कंच्छ का जाड़ेजा ( जाड़ेचा, यादव ) राजा लाखा फूलाणी ( फूल का बेटा) उसकी सहायता के लिए आया। लड़ाई में प्रहरिपु क़ैद हुआ और लाखा मारा गया<sup>3</sup>। हेमचन्द्र (हेमाचार्य ) के 'द्वयाश्रयकाव्य' के श्रनुसार इस लड़ाई में आबू का राजा, जो मूलराज की सेंना में था, बीरता से लड़ा। मुलराज ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहालय' नामक बड़ा ही विशाल शिवालय बनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाग्रेश्वर, कन्नौज आदि उत्तरी प्रदेशों के ब्राह्मणों को बुलाया और गांव ब्रादि जीविका देकर उनकी वहीं रक्खा। वे उत्तर (उदीची) से आने के कारण औदीच्य कहलाये श्रीर गुजरात में बसने के कारण श्रीदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे से पंचद्रविड़ों में हो गई, परन्तु वास्तव में वे उत्तर के गौड़ ही हैं। उस समय तक ब्राह्मण जाति एक ही थी और उसमें गौड़ और द्रविड़ का भेद

<sup>(</sup>१) देखो उत्पर ए० १६२ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰, साग १, प्र॰ ४२०-२४।

<sup>(</sup>३) बंबर रीर जिरु १, पूर ११६-६०।

में था। यह भेद उससे बहुत पीछे हुआ। सूलराज ने वि० सं० ६६६ से १०४२ (ई० स० ६४१ से ६६४) तक राज्य किया। उसके समय के चार दानपत्र मिले हैं, जो वि० सं० १०३० से १०४१ (ई० स० ६७३ से ६६४) तक के हैं।

- (२) चामुंडराज (सं०१ का पुत्र)—उसने मालवे के राजा सिंधुं-राज (मोज का पिता) को युद्ध में मारा<sup>3</sup>, तभी से गुजरात के सोलकियों श्रीर मालवे के परमारों के बीच वंशपरंपरागत बैर हो गया श्रीर वे बराबर लड़ते तथा श्रपनी बरबादी कराते रहे। चामुगडराज बड़ा कामी राजा था, जिससे उसकी बहिन बाविगीदेवी (चाचिगीदेवी) ने उसको पदच्युत कर इसके ज्येष्ठ पुत्र बह्मभराज को गुजरात के राज्यसिंहासन पर बैठाया। उसके तीन पुत्र—बह्मभराज, दुलेभराज श्रीर नागराज—थे। उसने वि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० १६४ से १००१) तक राज्य किया।
- (३) बह्ममराज (सं०२ का पुत्र)—उसने मालवे पर चढ़ाई की, परंतु वह मार्ग में ही वीमार होकर मर गया। उसने प्रायः ६ मास तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा माई दुर्लभराज हुआ।
  - (४) दुर्लभराज (सं० ३ का भाई) उसका विवाह नाडील के
  - (१) वसुनन्दिनधो (घौ) वर्षे व्यतीते विक्रमार्कतः॥

मुलदेवनरेशस्तु[चूडाम]िरिस्यूद्भुवि ॥६॥ (इ. मुं; जि॰ १८, पृ०२३४)।

- (२)(क) बहाँदे का वि॰ सं॰ १०३० (ई॰ स॰ १७३) का द्वानएत्र (वियेना स्रोरिएएरटल जर्नल; जि॰ ४, पृ० ३००)।
  - (ख) वि॰ सं॰ १०३३ (ई॰ स॰ १७६) का (श्रप्रकाशित)। इसका हाल शहमदाबाद निवासी दीवानबहादुर केंशवलाल हर्षदराय ध्रुव के पन्न से ज्ञात हुआ।
- ्य (ग) कड़ी (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० १०४३ (ई० स० ६८६) का दानपत्र (इं. पें; जि० ६, प्र० १६१)।
  - \_\_\_ (ध) बालेरा (जोधपुर राज्य) का वि॰ सं॰ १०४१ (ई० स॰ ६६४) का दानपत्र (ए. ई.; जि॰ १०, ए० ७८-७३)।
    - (३) देखों अपर ए० २१०।

चौहान राजा महेंद्र की बहिन दुर्त्तमदेवी से हुआ था। उसने वि० सं० १०६६ से १०७८ (ई० स० १००६ से १०२१) तक राज्य किया और उसका उत्तरा-धिकारी उसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव हुआ।

(४) भीमदेव (सं०४ का भतीजा)—उसने आवू के परमार राजा धेधुक से, जो उसका सामत था, विरोध होजाने पर अपने मंत्री पोखाइ ( प्राग्वाटं ) जाति के महाजन विमल (विमलशाह्) की श्रधीनतामें श्रावू पर सेना भेजी, जिससे धंधुक, जो उस समय चित्तोंड़ में रहता था, मालवे के परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह ने धंधुक को चित्तों से खुलवाया और भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया। फिर उसने वि॰ सं॰ १०८८ ( ई० स० १०३१ ) में आवू पर देलवाड़ा गांव में विमलव्सही नामक श्रादिनाथ का अपूर्व मंदिर बनवाया । भीम ने सिंध के राजा इंसुक (!) पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया। जब वह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ था तब मालवे के परमार राजा भोज के सेनापित कुलचंद्र ने अगिहिलवाड़े पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसका बद्ला लेने के लिए भीम ने मालवे पर चढ़ाई की। उन्हीं दिनों में भोज रोगव्रस्त होकर मर गया! भीम ने श्राबू के परमार राजा कृष्ण्राज को भी क़ैद किया, परंतु नाडील के चौद्वान राजा बालप्रसाद ने उसे क़ैद से ख़ुड़वाया था। नाडीस के चौहानों का भी भीमदेव के अधीन होना पाया जाता है। वि० सं० १०६२ ई० स० १०२४) में जब ग्रज़नी के सुलतान महसूद ने गुजरात पर चढ़ाई कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा, जो काठियावाड़ के दिवाए में समुद्र तट पर है, उस समय भीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक किले (कंथकोट, कंच्छु में) की शरण ली। उसने वि० सं० १०७८ से ११२० (ई० स० १०२१ से १०६३) तक राज्य किया। उसके तीन पुत्र मूलराज, चेमराज और कर्ण थे। मूलराज का देहांत अपने पिता की जीवित दशा में होगया था। भीमदेव ने श्रंतिम समय में होमराज को राज्य

<sup>(</sup>१) देखो उत्पर पृ० १६३।

<sup>(</sup>२) देखो कपर ए० १६४।

देना चाहा, परंतु उसने स्वीकार न किया और अपने छोटे भाई कर्ण की राज्य देकर वह सरस्वती-तट के एक तीर्थस्थान (मंड्रकेश्वर) में जाकर तपस्या करने लगा। भीमदेव के समय के अब तक तीन दानपत्र मिले हैं, जिनमें से दो वि० सं० १०६६ (ई० स० १०२६) के और तीसरा वि० सं० ११२० (ई० स० १०६३) का है।

- (६) कर्ण (सं० ४ का पुत्र)—मालवे के राजा उदयादित्य ने सांभर के चौहान राजा विश्रहराज (वीसलदेव, तीसरा) से सहायता पाकर कर्ण को जीता था । उसकी राणी मयणज्ञदेवी (मीनलदेवी) गोश्रा के कदम्ब चंशी राजा जयकेशी की पुत्री थी। कर्ण ने गुजरात के कोली श्रीर भीलों को श्रपने वश किया, जो वहां उपद्रव किया करते थे। वि० सं० ११२० से ११४०, (ई० स० १०६३ से १०६३) तक उसने राज्य किया। 'विक्रमांक-देवचरित' श्रादि के कर्ता विल्ह्य पंडित ने 'कर्णसुन्दरी' नामक नाटिका रची, जिसका नायक यही कर्ण है। कर्णदेव के समय के दो दानपत्र मिले हैं, जिनमें से एक नवसारी (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० ११३१ (ई० स० १०७४) का श्रीर दूसरा सुनक' (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० ११३१ (ई० स० १०७४) का श्रीर दूसरा सुनक' (बड़ौदा राज्य) का वि० सं०
  - (७) अयसिंह (सं०६ का पुत्रं)—गुजरात के सोलंकियों में वह बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। उसका प्रसिद्ध विरुद्द 'सिद्धराजें' था,जिससे वह

<sup>(</sup>१) वि० सं० १० मह (ई० सं० १०२६) का पहला राधनपुर को ( भाव-भगर इन्स्क्रियान्स, पृ० १६४) और दूसरा वि० सं० १० मह (ई० स० १०२६) का सुदक गांव ( गुजरात ) का दानपत्र (जर्नेख श्राव दी बांवे झांच रायल पृशियाटिक सोसा-इटी; जि० २०, पृ० ४६)।

<sup>(</sup>२) वि० सं० १९२० (ई० स० १०६६) का पाळनपुर का दानपुत्र (पुपिग्राफिया इंडिका; जि० २९, ए० १७२)।

<sup>(</sup>३) देखो जपर ए॰ २१४।

<sup>(</sup>४) जर्नेल भाव दी बाम्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी; जिल्द २६,

<sup>(</sup> १ ) प्पिप्राक्तिया इंडिका; जि॰ १, ४० ३१७-१८।

सिद्धराज जयसिंह नाम से ऋथिक विख्यात है। जिस समय वह सोमनाय की यात्रा को गया था तब मालवे के परमार राजा नरवर्मा ने गुजरात पर चढ़ाई कर दी, जिसके वैर में मालवे पर चढ़ाई कर जयसिंह १२ वर्ष तक उससे लड़ता रहा। इस लड़ाई में नरवर्मा का देहानत हुआ और उसके पत्र यशोवर्मा के समय इस युद्ध की समाप्ति हुई। श्रत में यशोवर्मा हारा, कैद हुआ श्रीर मालवा कुछ समय तक के लिए गुजरात के राज्यांतर्गत हो गया'। इसके साथ चित्तोड़ का क़िला तथा उसके आसपास के प्रदेश, एवं बागर पर भी जयसिंह का अधिकार हुआ, जो कुमारपाल के उत्तराधिकारी श्रज्यपाल के समय तक किसी प्रकार बना रहा। श्रावृ के पंरमार तथा नाडौल के चौहान तो पहले ही से गुजरात के राजाओं की अधीनता में चले आते. थे । जयसिंह ने महोबा के चंदेल राजा मदनवर्मा पर भी चढ़ाई की थी, परंतु उसमें उसकी विजय पास हुई हो, यह संदिग्ध है। उसने स्रोरठ पर चढ़ाई कर गिरनार के यादव ( चुडासमा ) राजा खगार (दूसरा) को क़ैद किया, बर्बर आदि जंगली जातियों को अपने अधीन किया और श्रजमेर के चौहान राजा ञ्राना (श्रणीराज, श्रानाक, श्रानज्ञदेव ) पर विजय प्राप्त की, परंतु पीक्षे से खुलह हो जाने के कारण उसने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह श्राना के साथ कर दिया, जिससे सोमेश्वर का जन्म हुआ। 'सिद्धराज सोमेश्वर को बचपन में ही अपने यहां ले गया था और उसका देहान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल ने उसका पालन कियों। सिद्धराज बड़ा ही लोकप्रिय, न्यायी, विद्यारसिक और जैनों का भी विशेष सम्मान करनेवाला. हुआ। प्रसिद्ध विद्वान् जैन आचार्य हेमचंद्र (हेमाचार्य) का यह बड़ा सम्मान करता था। उसके द्रशर में कई विद्वान रहते थे जैसे - वैरोचनपराजय' का कत्ती श्रीपाल, 'कविशिला' का कर्ती जयमगल (वाग्भट), 'गगुरत्तमहोद्धि' का कर्त्ता बर्द्धमान तथा सागरचंद्र श्रादि ।

<sup>(</sup>१) देखी अपर प्रव २१६-२० ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्रव्य प्रवृक्षांग ३, प्रु॰ ६ का टिप्पण १ ।

<sup>(</sup>३) वही, साग न, दुः ३३३-६१

श्रीपाल तो उसके दरबार का मुख्य किव था, जो कुमारपाल के समय भी उसी पद पर रहा। वर्डमान ने 'सिद्धराजवर्णन' नामक ग्रंथ लिखा था'। सागरचंद्र ने भी सिद्धराज की प्रशंसा में कोई काव्य लिखा हो ऐसा 'गण्य-रत्नमहोदधि' में उससे उद्धृत किये हुए श्लोकों से पाया जाता है । विश् सं० ११४० से ११६६ (ई० स० १०६३ से ११४२) तक सिद्धराज ने राज्य किया। उसके कोई पुत्र न होने के कारण उसके पीछे उपर्युक्त राजा कर्ण के बड़े भाई होमराज के पुत्र देवप्रसाद का पौत्र (त्रिभुवनपाल का पुत्र) कुमारपाल गुजरात के राज्यसिंहासन पर वैठा।

पुत्रार्थं चरग्रप्र[चा]रिविधिना श्रीसोमनाथं ययौ । देवोप्यादिशतिस्म ॥ पूर्व श्रीभीमदेवस्य द्वेमराजसुतोमवत् । द्यमाद्येमद्यमेर्गुस्ययो रराज गुग्रोरिष ॥

<sup>(</sup>१) नार्व प्रवंपवः भाग ३, प्रवंद, टिप्पगा २।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ३, ५० ६ के नीचे का टिप्पण ।

<sup>(</sup>३) आटों की ख्यातों में सिद्धराज जयसिंह के ७ पुत्र—कुमारपाल, बाघराव, गाहिलराज, तेजसी (तूनराव), मलखान, जोवनीराव और सगतिकुमार (शक्तिकुमार)—होना लिखा है और कुमारपाल को उसका उत्तराधिकारी तथा बाघराव से बघेला शाखा का चलना बतालाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने और बाघराव से बाघेला (बघेल) शाखा का चलना, ये दोनों कथन विश्वास के योग्य नहीं हैं। हेमचंद्रसूरि (हेमाचार्य) ने, जो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल दोनों के समय जीवित था, अपने द्वात्रयकान्य में लिखा है कि जयसिंह को पुत्रमुखदर्शन का सुख न मिला। बहु पैदल चलता हुआ देवपाटण (वेरावल) पहुंचा। वहां उसने सोमनाथ का पूजन किया, तदनंतर अकला मंदिर में बैटकर समाधिस्थ हो गया। शंकर ने प्रत्यत्त हो उसे दर्शन दिया, परंतु जब उसने पुत्र के लिए याचना की तो यही उत्तर मिला कि तेरे पिछे तेरे भाई त्रिभुवनपाल का पुत्र कुमारपाल राजा होगा ('द्वन्याश्रयकान्य,' सर्ग १४, श्लोक ३०-४६)। चित्तोड़ के किले से भिन्ने हुए स्वयं कुमारपाल के शिलालेख में पुत्रप्राप्ति के लिए झयसिंह के सोमनाथ जाने तथा शंकर से याचना करने पर उसके पिछे कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलाग कहा है और वहीं भीमदेव से लगाकर कुमारपाल तक का संबंध भी बतलाया है—

जयसिंह के समय के व शिलालेख मिले हैं, जो वि॰ सं॰ ११६६ (ई॰ स॰ ११२६) से वि॰ सं॰ ११६६ (ई॰ स॰ ११४१) तक के हैं।

(द) कुमारपाल (सं० ७ का कुटुंबी) वह गुजरात के सोलंकियों में सब से प्रतापी हुन्ना, परंतु राज्य पाने से पहले का समय उसने बड़ी ही आपित में व्यतीत किया था, क्योंकि जयसिंह (सिद्धराज) उसको मरवाना चाहता था, जिससे वह भेष बदलकर प्राण बचाता फिरता था। उसने

> तस्माद्देवप्रसादोभूद्देवाराघन "।"॥ कौस्तुभ इव रत्निधिस्त्रिभुवनपालाह्वयोभवत्तसात्।"॥ कुमारपालदेवाख्यः श्रीमानस्यास्ति नंदनः।"॥ इति देवे ""॥

कुमारपाल का चित्तोड़ का शिलालेख (भनकाशित)। ऐसा ही कृष्णकित के 'रतमाड़', जिनमंडन के 'कुमारपालप्रबंध', जयसिंहसूरि के 'कुमारपालचरित' आदि प्रन्यों में बिखा है; वही विश्वास के योग्य है। कुमारपाल जयसिंह का पुत्र नहीं, किन्तु कुटुम्बी था।

(१)(क) गाला (धांगधा राज्य) का वि० सं० १९६३ का (ज॰ वा॰ ब्रा० रो० ए० सो०; जि॰ २४, पृ० ३२४)।

( ख़ ) गाला का वि॰ सं॰ ११६३ का ( राजकोट के वाटसन न्यूज़ियम की रिपोर्ट; ई॰ स॰ १६२२-२३, पु॰ ७ )।

(ग) उज्जैन का वि॰ सं० ११६५ का (मूल लेख की छाप से)।

(घ) मदेश्वर (कच्छ राज्य) का वि० सं० ११६४ का (आर्किया लॉजिकक सर्वे आव् वेस्टर्न इचिडया; नं० २, शेष संग्रह प्० १३, सं० ४६)।

(क) दोहद (गुजरात ) का वि॰ सं॰ ११६६ का (इं. ऐ.; जि॰ १०, ए० १४६)।

(च) भीनमाल (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १९६६ (ई० स० १९३६) का (प्रोग्नेस रिपोर्ट श्रॉव दी श्राविंया लॉजिकल सर्वे श्रॉब इंडिया, वेस्टर्न सर्कल, ई० स० १६०७— म, ए० ३म)।

( छू ) किराडू ( जोधपुर राज्य ) का वि॰ सं॰ ११६८ का ( मूर्ज जेख की छाप से )।

(अ) तत्त्वादा (बांसवादा राज्य) से (बिगदा हुआ) राजप्ताना स्यूजियम् अजमेर की रिपोर्ट; (ई॰ स॰ १६१४-१४, प॰ २, भेख संख्या ४)। अअमेर के चौद्दान राजा आना (अखीराज ) पर दो चढ़ाइयां कीं, जिनमें से पहली वि० सं० १२०१ ( ई० स० ११४४ ) के आसपास हुई। उसमें कुमार-पाल को विजय पात हुई हो ऐसा निश्चित नहीं। दूसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में की, जिसमें वह निजयी हुआ था। पहली चंढाई में श्रांब का परमार राजा विक्रमांसेंह श्राना से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने विक्रमसिंह को कैद कर उसके भतीजे यशोधवल को आव् का राज्य दिया'। कुमारपाल ने मालवे के राजा बहाल को मारा श्रीर कींकणं के शिलारावंशी राजा मिल्लकार्जुन पर दो बार चढ़ाइयां की। पहली चढ़ाई में उसकी सेना को हारकर लौटना पड़ा, परंतु दूसरी चढ़ाई में विजय प्राप्त हुई। इस चढ़ाई में चौहान सोमेखर (पृथ्वीराज का पिता) ने, जिसने बाल्यावस्था ननिहाल में व्यतीत की थी श्रौर जयसिंह (सिद्ध-राज ) तथा उसके कमानुयायी कुमारपाल ने बड़े स्तेह से जिसका पालन किया था, मिलकार्जन का सिर काटा थारे। क्रमारपाल यहा प्रतापी और नीतिनिपुण था। उसके राज्य की सीमा दूर दूरतक फैल गई थी श्रीर मालवा तथा राजपूताने का अधिकांश उसके अधीन था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हैमचंद्र (हैमाचार्य ) के उपदेश से उसने जैन धर्म स्वीकार कर श्रपने राज्य में जीवहिंसा रोक दी। क्रमारपाल के समय का एक वानपन्न और १४ शिलालेख गुजरात, राजपूताना और मालवे में मिले हैं, जो वि० सं० १२०२

<sup>(</sup>१) देखो अपर प्र० १६६।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ पः माग १, प्र॰ ३६६।

<sup>(</sup>३) नाडौस ( नोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ (ई० स० ११४६) का दानपत्र (ई० ऍ० जि० ४१, ए० २०३)।

<sup>(</sup>४) (क) मांगरोज (काठियाचाक) का वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४४) का (मावनगर इत्सिक्रपान्स; प्र० १४८)।

<sup>(</sup>ख) किराड् (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२०४ (ई० स० ११४८) का (मूल लेख की जाप से )।

<sup>. (</sup>श) वित्तोदगढ़ (उदयपुर राज्य) का वि० सं० १२०७ (हुँ० स० १११०) का (ए० हुँ०; जि० २, ए० ४२२)।

(ई० स० ११४४) से वि० सं० १२३० (ई० स० ११७३) तक के हैं। उसने वि० सं० १९६६ से १२३० (ई० स० ११४२ से ११७३) तक राज्य किया। उसके सब से बड़े भाई महीपाल का पुत्र अजयपाल उसके पीछे राज्यः सिद्दासन पर बैठा।

(१) श्रजयपाल (सं० द का मतीजा)—उस निर्देखि राजा के समय से ही गुजरात के सोलंकियों के राज्य की श्रवनित प्रारंभ हुई। मेवाड़ के राजा सामतसिंह के साथ युद्ध में हारकर वह बुरी तरह से घायल हुआ उस समय आबू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भार

```
( घ ) वहनगर (बद्दीदा राज्य) का वि० सं० १२०८ (ई॰ स॰ ११४१)
               का (ए॰ ई॰; जि॰ १, ए० २१६)।
           ( ङ ) किराद्व का वि॰ सं॰ १२०६ ( ई॰ स॰ ११४२ ) का ( ए॰ ई॰
    ं . . जि॰ ११, पृ० ४४–४६ )। ः ः ः ः ः ः ः ः
ुः । 🖓 🔆 । (च) पाली (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२०६ का (मो० रिं)ः
१६१ मु र हु । अा० स० वे० ई०, ई० स० १६०७-८, ए० ४४)।
( छ ) सादृंद ( जोधपुर राज्य ) का वि॰ सं० १२१० (ई० स॰११२३)
                का (वही; ई० स॰ ११०७-८; पु० ४२)।
           (ज) बाली (जोधपुर राज्य) का वि॰ सं० १२१६ (ई० स० १११६)
               का ( वही; ई० स० १६०७- द, प्र० ४४ )।
(स) किराह का वि॰ सं॰ १२१८ (ई॰ स॰ ११६१) का (प्रांचंद्र
                नाहर; जैनलेख संग्रह; जि॰ १, ए॰ २४१ )।
           ( अ ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि॰ सं॰ १२२० ( ई॰ स॰
                ११६३ ) का (हं० पें० जि॰ १म, पु० ३४३)।
(ट) जाखोर (जोधपुर राज्य) का वि॰ सं॰ १२२१ (ई॰ स॰ ११६४)
                का (ए. इं.; जिं० ११, ए० ४४)।
(ठ) नारलाई (जोधपुर राज्य)का वि॰ सं० १२२६ (ई० स० ११७१)
                का ( ए. इं.; जि॰ ४, ए० १२२ )।
( द ) चित्तोदगढ़ का विना संवत् का ।
                        ं मूल लेख की छाप से )।
ा (ढ) रतनगढ़ ( बोधपुर राज्य ) का विना संवत् की ।
```

भावनगर इन्स्किप्शन्स, पूर्व २०६)।

प्रत्हादन ने गुजरात की रज्ञा की । उसने जैन धर्म का विरोध कर बहुत अत्याचार किया और वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) में अपने ही एक द्वारपाल के हाथ से वह मारा गया। उसके समय का एक शिलालेख और एक दानपत्र मिला है, जो क्रमशः वि० सं० १२२६ और १२३१ (ई० सं० ११७२ और ११७४) के हैं ।

- (१०) मूलराज दूसरा (सं०६ का पुत्र)—वह बाल्यावस्था में ही गुजरात का राजा हुआ, जिससे उसकी बालमूलराज भी कहते हैं। उसके समय में सुलतान शहाबुद्दीन गोरी ने गुजरात पर चढ़ाई की थी और आबू के नीचे (कायद्रां गांव के पास) लड़ाई हुई, जिसमें सुलतान घायल हुआ और हारकर लीट गया । फ़ारसी इतिहासलेखक उस लड़ाई की भीमदेव के समय होना लिखते हैं, परंतु संस्कृत ग्रंथकारों ने उसका मूलराज के समय में होना माना है, जिसका कारण यही है कि उसी समय में मूलराज का देहांत और भीमदेव (दूसरा) का राज्याभिषेक हुआ था। मूलराज ने वि० सं० १२३३ से १२३४ (ई० स० ११७६ से ११७८) तक गुजरात पर राज्य किया।
  - (११) भीमदेव दूसरा (सं०१० का छोटा भाई)—वह भोलाभीम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने भी बाल्यावस्था में राज्य पाया था, जिससे उसके मंत्रियों तथा सामतों ने उसका बहुतसा राज्य दबा लिया । कितने ही सामत स्वतन्त्र हो गये और उसके संबंधी जयंतसिंह (जैत्रसिंह) ने उससे अण्डिलवाड़े की गद्दी भी छोन ली थी, परंतु श्रंत में उसको वहां से हटना पड़ा। सोलंकियों की बघेल शास्त्र का राणा अणीराज का पुत्र

<sup>(</sup>१) देखो अपर ए० १६६।

<sup>(</sup>२)(क) उदयपुर (म्वालियर राज्य) का वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७२) का शिलालेस (ई० ऍ०; नि० १८, ए० ३४७)।

<sup>(</sup>स्व) वि० सं० १२३१ (११२३२) का दानपत्र (हं० ऍ०, जिल १८, ५० ८२)।

<sup>(</sup>३) देखां उपर प्र॰ १६७ ।

<sup>(</sup>४) देखो अपर ए० १६८ । ३२

सवण्यसाद और उसका पुत्र वीरधवल दोनों भीमदेव के पक्त में रहे। भीम देव के समय कुतुबुद्दीन पेवक ने गुजरात पर चढ़ाई की और आवू के नीचे (कायद्रां गांव के पास) अपने मार्ग-अवरोधक परमार धारावर्ष तथा गुजरात के अन्य सामंतों को हराकर गुजरात को लूटा । भोलाभीम ने वि० सं० १२३५ से १२६८ (ई० स० ११७८ से १२४१) तक राज्य किया। वह नाममात्र का राजा रहा, क्योंकि सारी राज्यसत्ता लवग्प्रसाद और उसके पुत्र वीरधवल के हाथ में थी। उसके पीछे उसका कुटुंबी त्रिभुवनपाल अपहिलवाड़े की गद्दी पर वैठा, जिसका उसके साथ क्या संवंध धायह अब तक हात नहीं हुआ।

भीमदेव (दूसरा) के समय के ११ ताम्रपत्र श्रीर ६ शिलालेखें

(१) देखो कपर पृ० १६७ I

(२)(क) वीरपुर (गातोब, उदयपुर राज्य)का वि० सं० १२४२ का (अप्रकाशित)। सारांश के लिए देखो रा. म्यू. झ. की ई० स० १६२१-३० की रिपोर्ट, ए० २, लेख संख्या २।

(स) पाटण (बहौदा राज्य) का वि० सं० १२४६ का (ई० ईँ०;

क्ति॰ ११, ५० ७१)।

(ग) आहाइ (उदयपुर राज्य) का वि॰ सं० १२६३ का। सातवीं मोरि॰ एन्टल कान्फ्रेन्स (वड़ीदा) कीकार्यवाही में प्रकाशित होगा।

(घ) कड़ी (बड़ौदाराज्य) का वि॰ सं॰ १२६३ का (ई॰ प्ँ॰; वि॰ ६, ए॰ १६४) १

(क) टिमाणा (भावनगर राज्य) का वि० सं० १२६४ का (हुं० ऐं०; जि० ११, ए० ३३७)।

(च) रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संप्रह का वि॰ सं॰ १२६६ का विश् तं॰ १२६६ का

( हु ) कड़ी का वि॰ सं॰ १२८३ का (ई॰ ऐं॰; जि॰ ६, ए॰ १६६)।

( ल ) कड़ी का वि० सं० १२८७ का। वहीं; जि० ६, ए० २०१। ( म्ह) कड़ी का वि० सं० १२८८ का। वहीं; जि० ६, ए० २०३।

(क) कड़ी का वि० सं० १२६५ का। वहीं; जि० ६; ५० २०५!

(द) बड़ी का वि० सं० १२६६ का । वहीं; जि० ६, ५० २०६ ।

(३)(क) क्रिराडू (जोधपुर राज्य) का वि॰ सं॰ १२३४ का (मूल लेख की द्वाप से)। भ्रय तक मिले हैं, जो वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) से वि० सं० १२६६ (ई० स० १२३६) तक के हैं।

(१२) त्रिसुवनपाल (सं० ११ का उत्तराधिकारी)—वह मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह के साथ कोट्टडक (कोटड़ा) के पास लड़ा अरेर वि० सं० १२०० (ई० स० १२४३) के आसपास सोलंकियों की वधेल शाला के वीरधवल के पुत्र वीसलदेव ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया। उसका एक ताम्रपत्र वि० सं० १२६६ (ई० स० १२४२) का मिला है।

यंशेल या वधेले (वाघेले ) गुजरात के सोलंकियों की छोटी शाखा में हैं, परंतु अब तक किसी पुस्तक या शिलालें आदि से यह पता नहीं लगा कि उनकी शाखा किस राजा से निकली। भाटों की ख्यातों में तो यह लिखा है कि सिद्धराज जयसिंह के अ पुत्र थे, जिनमें से दूसरे पुत्र बाघराव के वंशज वधेल कहलाये। सिद्धराज जयसिंह के कोई पुत्र न होने से ही उसका कुटुंवी कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ जैसा कि ऊपर (पृ० २४४ में) वतलाया जा खुका है।

<sup>(</sup> ख ) पाटण ( बड़ौदा राज्य ) का वि० सं० १२३६ का ।

<sup>(</sup>ग) बड़ा दीवड़ा (हुंगरपुर राज्य) का वि० सं० १२४३ का । रा० स्यू० अ० की ई० स० १६१४–१४ की ऐिपोर्ट; पृ० २।

<sup>(</sup> घ ) कनलल ( माउंट शावू ) का वि॰ सं॰ १२६१ का ( हुं॰ हुं॰; जि॰ ११, पृ॰ २२१ )।

<sup>(</sup>ङ) वेरावल (काठियावाड़) का वि० सं० १२७३का (ए० इं०; जि० २, ५० ४३६)।

<sup>(</sup>च) मरागा (काठियावाद) का वि० सं० १२७१ का (भावनमर इंस्क्रिप्शन्स, ए० २०१)।

<sup>(</sup>छ) नागा (जोघपुर राज्य ) का वि० सं० १२८३ का। प्रॉ० रि० धा० स० वे० स०; ई० स० १६०७-८।

<sup>(</sup>ज-मा) देखवाड़ा (आयू) के वि० सं० १२८७ के दो सेख (ए० ई०; जि० ८, ए० २०८-१२ और २१६-२२२)।

<sup>(</sup>१) ना॰ प॰ ए॰; भाग ३, पृ॰ २, टि॰ १।

<sup>(</sup>२) कड़ी (वहादा राज्य) का वि॰ सं॰ १२१६ का (इं॰ ऐं॰; जि॰ ६, ए॰ २०८)।

पेसी दशा में भाटों का कथन विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। सोलंकि कियों के इतिहास से संबंध रखनेवाली पुस्तकों के अनुसार सोलंकी वंश की दूसरी शाखा के धवल नामक पुरुष का विवाह दुमोरपाल की मौसी के साथ हुआ था, जिसके गर्भ से अणींराज (आनाक, आना) ने जन्म लिया। उस (अणोंराज) ने दुमारपाल की अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुमारपाल ने उसको व्याघ्रपञ्ची (बधेल, अणहिलवाड़े से १० मील पर) गांव दिया और उक्त गांव के नाम पर उसके वंशज व्याघ्रपञ्चीय या बधेल कहलाये । इस कथन को हम भाटों के उपर्युक्त कथन से अधिक विश्वसनीय समसते हैं।

अणीराज का पुत्र लवणप्रसाद भीमदेव ( दूसरा ) का मंत्री बना और इसकी जागीर में धोलके का परगता श्राया। लवगुप्रसाद की स्त्री मदनराही से बीरधवल का जन्म हुआ। वृद्धावस्था में लक्सप्रसाद ने राज-काज वीर-धवल के सुपुर्द कर दिया, जिससे वही (वीरधवल ) भीमदेव के राज्य का संचालकं हुआ। वह वीर प्रकृति का पुरुष था। उसने भद्रेश्वर (कच्छ), वामनस्थली (वंथली, काठियावाड़ ) और गोधरा के राजाओं पर विजय प्राप्त की । श्राबू का परमार धारावर्ष तथा जालोर का चौहान उदय-सिंह श्रादि मारवाड़ के चार राजा गुजरात से स्वतंत्र हो गये थे, परंतु जब इच्चिण से यादव राजा सिंहण और उत्तर से दिल्ली का सुलतान शमश्रदीन **अल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले थे, तब वीरधवल ने उन चारों** राजाओं को फिर से गुजरात के पच्च में करिलया । उसके मंत्री बस्तुपाल श्रीर तेजपाल नामक दो भाई (पोरवाङ जाति के महाजन) थे, जिन्होंने उसके राज्य की बड़ी उन्नति की और जैन धर्म के कामों में अगणित द्रव्य व्यय किया। ये दोनों भाई बड़े ही नीतिनियुण थे। वस्तुपाल वीरपुरुष था इतना ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध विद्वान् भी था और अनेक विद्वानों को उसने बहुत कुछ धन दिया था। सोमेखर ने 'कीर्तिकौमुदी' में, बालचंद्रस्रि ने

<sup>(</sup>१) बारबे॰ गै॰; जिं॰ १, माग १, पु॰ १६८।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰, भाग ३, ए॰ १२४ और टिपण ४।

'वसंतविलास' में, अरिसिंह ने 'सुकृतसंकीर्तन' में और जिनहर्ष ने 'वस्त-पालबरित' में उसका विस्तृत चरित्र लिखकर उसकी कीर्ति श्रमर कर दी है। 'उपदेशतरंगिणी', 'प्रवंधचिन्तामणि', 'प्रवंधकोष' ( चतुर्विंशतिप्रवंध ), 'हंमीरमदमदैन', 'वस्तुपालतेज:पालपशस्ति', 'सुकृतकङ्गोलिनो' श्रादि पुस्तकों तथा अनेक शिलालेखों में इन दोनों भाइयों का बहुत कुछ वर्शन मिलता है। वस्तुपाल ने 'नरनारायणानंद' महाकाव्य लिखा श्रीर उसकी कविता सुभाषित ग्रंथों में भी मिलती है। तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ा गांव में श्रपने पुत्र लूण्सिंह के नाम से करोड़ों रुपये लगाकर लूण्यसही नामक नेमिनाथ का श्रपूर्व मंदिर वि० सं० १२८७ ( ई० स० १२३० ) में बनवाया। वीरधवल का देहान्त वि० सं० १२६४ या १२६५ ( ई० स० १२३७ या ३८) में हुआ। उसके तीन पुत्र प्रतापमञ्ज, बीरम और वीसल थे। प्रतापमञ्ज का देहांत वीरधवल की जीवित दशा में हो गया था, जिससे उसकी जागीर का इज़दार वीरम था। उसने पिता के मरते ही अपने को उसका उत्तरा-थिकारी मान लिया, परंतु उसके उद्धत होने के कारण मंत्री वस्तुपाल ने वीसलदेव का पत्त सेकर उसी को धोलके की जागीर दी। वीरम कुछ इलाक्षा दबाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा। फिर वहां से भागकर अपने श्वसुर जालोर के चौहान उदयसिंह के यहां जाकर रहने लगा, परंतु वस्तुपाल के यल से वहीं मारा गया । यहां तक इन धोलका के बधेलों का राजपूताने से कोई संबंध न था और वे राजा नहीं, किंतु गुजरात के राजाओं के सामंत थे। वीसलदेव घोलके का स्वामी होने के पीछे वि० सं० १२०० (ई० स० १२४३) के आसपास अण्हिलवाड़े के राजा त्रिभुवनपाल का राज्य छीनकर गुजरात के राज्य-सिंहासन पर बैठ गया तव से उसका संवंध राजपूताने से हुआ।

(१) वीसल (धोलके के राणा वीरधवल का तीसरा पुत्र)—उसकी विख्यमझ और विश्वल भी कहते थे। गुजरात का राज्य छीनने के पीछे वह मेवाड़ और मालवे के राजाओं से लड़ा। उस समय मेवाड़ का राजा

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; साग ४, प्र॰ २७० का दिल्ला।

जैत्रसिंह या उसका पुत्र तेजसिंह और मालवे का राजा परमार जयतुगिदेव या जयवर्मा (दूसरा) होना चाहिये। मालवे के उक्त राजा के साथ की लड़ाई के संबंध में गणपति व्यास ने 'धाराध्वंस' नामक काव्य भी लिला था। वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१) तक उसने गुजरात पर राज्य किया। उसके पीछे उस(वीसल) के बड़े भाई प्रतापमल का पुत्र अर्जुनदेव गुजरात का राजा हुआ। उसके समय के तीन शिलालेख' और एक ताम्रपत्र मिला है, जो वि० सं० १३०८-१३१७:(ई० स० १२४१-१२६०) तक के हैं।

(२) अर्जुनदेव का विख्द निःशंकमल था। उसके समय का एक शिला लेख वि० सं० १३२० (ई० स० १२६३) का अजारी गांव (सिरोही राज्य) में गोपालजी के मंदिर की फ़र्श में लगा हुआ, है, जिसके अनुसार उसके समय तक आवू के परमार किसी प्रकार गुजरात के सोलंकियों की अधीनता में थे। उसका राजत्वकाल वि० सं० १३१८ से १३३१ (ई० स० १२६१ से १२७४) तक रहा। उसके दो पुत्र—रामदेव और सारंगदेव—थे। अजारी के शिलालेख के अतिरिक्त अर्जुनदेव के तीन शिलालेख और मिले हैं, जो वि० सं० १३२० से १३३० (ई० स० १२६३ से १२७३) तक के हैं।

(ख) इसोई (बड़ौदा राज्य) का वि॰ सं॰ १३११ का । वहीं, जि १,

(ग) पोरवन्दर (काठियावाद ) का वि० सं० १३१४ का । वाट्सन म्यूज़ियम (राजकोट) की ई० स० १६२१-२२ की रिपोर्ट; पु० १४ ।

(२) कड़ी (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० १३१७ का (हं० ऐं०; जि० ६, ए० २१०)।

(३)(क) वेरावल (काठियावाद) का वि० सं० १३२० का (ई० प्०; जि० ११, प्र० २४२)।

(ख) कांटेला (काठियाचाड़ ) का वि॰ सं॰ १३२० का । बुद्धिप्रकारा (गुजराती); जनवरी ई॰ स॰ १११४।

(ग) गिरनार (काठियावाड़ ) का वि॰ सं॰ १३३० का । माइथोर्वी' जीकल सोसाइटी का जनेल; जि॰ १४, पृ॰ २४३ ।

<sup>(</sup>१) (क) श्रहसदाबाद (गुजरात) का वि० सं० १३०८ का (ए॰ ई॰) जि॰ ४, प्र० १०३)।

- (३) रामदेव (सं०२ का पुत्र)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, जिससे उसका नाम किसी ने छोड़ दिया श्रीर किसी ने लिखा भी है।
- (४) सारंगदेव (सं० ३ का छोटा माई)—उसने गोगदेव को, जो फ़ारसी तवारी को अनुसार पहले मालवे के राजा का प्रधान था; परंतु पीछे से अवसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य बंटवा लिया था, हराया। सारंगदेव ने वि० सं० १३३१ से १३४३ (ई० स० १२७४ से १२६६) तक शासन किया। उसके समय के आठ शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १३३२ से १३४२ (ई० स० १२७४ से १२६४) तक के हैं।
- (१) कर्णदेव (सं० ४ का पुत्र)—गुजरात में वह करण्घेला (घेला=पागल) के नाम से अवतक प्रसिद्ध है। उसके समय वि० सं० १३४६ (ई० स० १२६६) में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई उलगलां तथा नस्रतलां जलेसरी ने गुजरात पर चढ़ाई कर कर्णदेव का राज्य छीन लिया। राजा भागकर देवगिरी के यादव राजा रामदेव के साथ रहने लगा था। इसप्रकार गुजरात के सोलंकी-राज्य की समाप्ति हुई।

<sup>(</sup>१)(क) खोखरा (कच्छ राज्य) का वि० सं० १३३२ का (इं. ऐं; जि० २१, ५० २७७)।

<sup>(</sup>ख) श्रामरों (काठियावाड़) का वि॰ सं॰ १३३३ का। पुरातत्व (गुजराती); जि॰ १, मा॰ १, पृ॰ ३७।

<sup>(</sup>ग) ब्रिटिश म्यूजियम् (लन्दन) का वि० सं० १३३१ का (ए. ई; जि० ४, शेष संग्रह ए० ३४, नं० २३७)।

<sup>(</sup>घ) वेरावल (जूनागढ़ राज्य) का वि० सं० १३४३ का । वही; जि० १, ५० २८०।

<sup>(</sup>क) वंथली (काठियावाड़) का वि० सं० १३४६ का (ऍनल्स ग्रॉव दी भंडारकर भ्रोरिएएटल रिसर्च इंस्टीस्यूट; जि० ४, ५० १७४)।

<sup>(</sup>च) त्रनावाड़ा (बड़ौदा राज्य ) का वि॰ सं॰ १३४८ का (इं. ऐं; जि॰ ४१, पृ॰ २१)।

<sup>(</sup> छ ) आबू का वि॰ सं॰ १३१० का विमलशाह के मंदिर का ( मूजलेख की छाप से ) ।

<sup>(</sup>ज) खंमात (बॉम्बे प्रेसीडेन्सी) का वि० सं० १३४२ का (भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; पृ० २२७)।

## गुजरात के सोलंकियों का वंशवृत्त



#### गुजरात के बघेलों का वंशवृत्त धवल अगौराज (आनाक, आना) स्वयाप्रसाद वीरधवस प्रतापमस्र प्रतापमस्र श्रीतापमस्र श्रित श्रीतापमस्र श्रीतापमस्र श्रीतापमस्य श्रीतापमस्य श्रित श्रीतापमस्य श्रित श्

सोलंकियों की शाखाएं—मुंहणीत नैणसी ने अपनी ख्यात में सोलंक कियों की नीचे लिखी हुई १२ शाखाएं बतलाई हैं—

१—सोलंकी । २-वाघेला ( वघेल ) । ३-खालत । ४-रहवर । ४-वीरपुरा । ६-खेराड़ा । ७-बहेला । द-पीथापुरा । ६-सोकतिया । १०-डहर, ये सिंघ में तुर्क (मुसलमान) हो गये । ११-मूहड़, ये भी सिंघ में मुसलमान हो गये ।१२-क्रमा, ये मुसलमान हो गये और ठडे की तरफ हैं'।

कर्नल टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र के मांडल ( मेवाड़ ) के उपासरे में मुभो दो ऐसे पत्र मिले, जिनमें सोलंकियों की शाखाओं के ये नाम अधिक हैं—

महीका, श्रतमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंबकरा, टीला, हीसवाटा, पाणकरा (राणिकया), भसुंडरा, डाकी, वंक्सका, कुणीदरा, भुंगगोता, भंडगरा, डाहिया, बुवाला, खोढोरा, लाहा, म्हेलगोत, सुरकी, नाथावत, राया, बालनोत और कठूकड़ा।

<sup>(</sup>१) नैग्रसी की ख्यात, जिंव १, ४० २०३ ।

सोलंकियों के एक भाट की पुस्तक में नीचें लिखी हुई उनकी और शासाएं मिलीं—

लंघा, तोगरू, सरवरिया, तातिया और कुलमोर। ये शासाएं तथा पेसे ही राजपूतों के अन्य वंशों की भिन्न-भिन्न शासाएं भी अधिकतर उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि राण या राणक (भिणाय) में रहने से राणकरा या राणकिया, बंधेल गांव में रहने से बंधेला आदि; परंतु कुछ शासाएं प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी चली हैं, जैसे कि नाथसिंह से नाथावत, बालन से बालनोत आदि।

मुसलमानों के गुजरात छीनने के पीछे का सोलंकियों का वृजांत भाटों की ख्यातों में एकसा नहीं मिलता। एक ख्यात से पाया जाता है कि सोलंकियों के एक वंशधर देवराज ने देललपुर बसाया। उसके पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र स्जादेव देलग्पुर का स्वामी हुआ और उसके माई वीरधवल ने अपना राज्य लुगावाड़े में स्थापित किया। सूजादेव का १० वां वंशधर देपा, राख या राखक (भिखाय, अजमेर ज़िले में) में आ बसा। यहां वहत समय तक सोलंकी रहें। देपा का पुत्र भोज या भोजराज राणक से लास ( लाखु ) गांव ( सिरोही राज्य में माळ-भगरे के पास ) में जा वसा। मुंह-गोत नैग्सी ने लिखा है कि भोज देपावत (देपा का पुत्र) और सिरोही के राव लाखा के बीच शत्रुता हुई और उनमें लड़ाइयां होती रहीं। राव लाखा ने ४ या ६ लड़ाइयों में हारने के पीछे ईंडर के राव की सहायता से भोज को मारा और लास पर अधिकार प्राप्त किया। फिर वे मेवाइ के राणा रायमल के पास कुंभलगढ़ पहुंचे। उस समय देस्री का इलाका माद्रेचे चौहानों के अधिकार में था। वहां के चौहान राणा की आहा को पालन नहीं करते थे, जिससे राणा तथा उसके कुंवर पृथ्वीराज ने भोज के पुत्रों से कहा कि मादड़ेचों को मारकर देस्री का इलाक़ा ले लो। इसपर सोलंकी रायमल तथा उसके पुत्र सांवतसी ने अर्ज़ की कि मादड़ेचे तो हमारे

<sup>(</sup>१) यह वृत्तान्त कर्नेल टॉड के गुरु यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिन्नी हुई सोतंकियों की एक ख्यात से उद्धत किया गया है।

रिश्तेदार हैं। राशा ने उत्तर दिया कि मेरे पास दूसरी जागीर तो देने के लिए नहीं है, इसपर उन्होंने मादड़ेचों को मारकर १४० गांव सहित देसरी की जागीर अपने अधिकार में कर ली । रायमल के पुत्र सांवतसी के वंश में क्षपनगर (मेवाड़) के और उस(सांवतसी) के भाई शंकर के वंश में जीलवाड़े (मेवाड़) के सोलंकी हैं। जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में कोट नाम का ठिकाना भी इन्हीं देसरी के सोलंकियों का है।

देस्री के सोलंकी रायमल के पौत्र और सांवतसी के दूसरे पुत्र देला ने जावरे (मालवे) में जाकर वहां अपना राज्य स्थापित किया और मांडू के सुलतान से रावत का खिताब और दें गांवों का पट्टा पाया। उसके वंशज अब तक जावरे में रहते हैं और उनकी वहां जागीर भी है। जावरे से अवरवाड़ा और खोजनखेड़ा के वंश निकले। आलोट (देवास का बड़ा हिस्सा) का वंश भी जावरे से निकला हुआ माना जाता है और जावरे से ही खड़गूण (नीमाड़, इंदौर राज्य) की शाखा निकली।

ऊपर लिखे हुए देवराज से आठवीं पीढ़ी में स्रजभाग या सूर्यभाग हुआ, जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देलगापुर से जाकर प्रथम नरवरगढ़ में और वहां से टोड़े (जयपुर राज्य) में अपना श्रिथकार जमाया ।

मुंहणोत नैण्सी लिखता है कि नागरचाल (जयपुर राज्य) का टोड़ा सोलंकियों का मूल निवासस्थान है और वहीं से सोलंकी अन्यत्र फैले हैं। टोड़े के सोलंकियों का खिताव राव था और वे कील्हणोत (कील्हण के वंशज) कहलाते थे। टोडड़ी में महिलगोते सोलंकियों का राज्य था। नैण्सी ने सिद्धराज से ७ वें पुरुष कान्हड़ के वेटे महलू का

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैण्सी की ल्यात; जि॰ १, पृ० २१७।

<sup>(</sup>२) यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिली हुई सोलंकियों की ख्यात से।

<sup>(</sup>३) गुजरात खूटने के पीछे टोड़े से कई शाखाएं निक्ली इसाबिए टोड़े को उनका मूल निवासस्थान कहा है।

<sup>(</sup>४) नैगासी ने कील्ह्या का अधिक परिचय नहीं दिया, परंतु यति ज्ञानचंद्र की ख्यात में कील्ह्या को उपर्शुक्त गढ़माल का नवां वंशधर कहा है।

<sup>(</sup>१) ज्ञानचन्द्र के यहां की स्थात में महलू नाम नहीं है, परंतु गदमाख के

होंगे)। महल का पुत्र दुर्जनस्तल, उसका हरराज और हरराज का सुरताण हुआ। राव सुरताण हरराजीत टोड्डी छोड़कर राणा रायमल के पास विचाह में आकर रहने लगा अीर राणा ने उसकी बदनोर का पृष्टा जातीर में दिया। राव सुरताण की बेटी प्रसिद्ध तारादेवी का विवाह राणा रायमल के के कुंबर पृथ्वीराज (उडंणा पृथ्वीराज) के साथ हुआ था। रायमल का छोटा पुत्र जयमल राव सुरताण से अप्रसन्न था, जिससे उसने बदनोर पर चढ़ाई कर दी। राव सुरताण पहले ही से बदनोर छोड़कर चला गया था। मार्ग में रात के समय दोनों की मुठभेड़ हुई, जिसमें राव के साल राजा सोंखला के हाथ से जयमल मारा गया । भीमाइ (इंदीर राज्य) में धरणाव, इही और धर्मराज नामक स्थानों के सोलंकी टोड़े के सोलंकियों के बंशधर हैं। भीपाल इलाके में मैंगलगढ़, गढ़ा, सनोड़ा, कोल्खेड़ी और चांदवड़ (सातखवाड़ी) के दंश भी टोड़े के सोलंकियों से ही निकते हैं। मांदलगढ़ (मेवाड़) और वृंदी राज्य के सोलंकी भी टोड़े के सोलंकियों के बंशधर थे।

इस समय सोलेकियों के राज्य रीवां (बवेलकाएड), ल्लावाड़ा श्रीर बांसदा (दोनों गुजरात) में हैं। रीवांवाले किस बबेल राजा के वंश-धर हैं, यह अब तक निश्चित रूप से मालूम नहीं हुआ। बवेल लंड में रीवां के

पाचव वंशधर का नाम महोपाल दिया है। शायर महीपाल और महलू एक ही रहे हैं।

<sup>(</sup>१) टोड़े और टोड़ि के सोलंकी एक ही शाखा के वंशघर थे। टोड़े का स्तालको एक ही शाखा के वंशघर थे। टोड़े का स्तालको एक ही शाखा के वंशघर थे। टोड़े का स्तालको का कारण ने नहीं लिखा था, जिससे राव स्ताला हरराजीत मेवाइ के राणा रायमल के पास आकर रहने लगा। राव सुरताण ने यह प्रण किया था कि जो सुक्ते अपना टोड़े का राज्य पुनः दिलावेगा उसके साथ में अपनी पुत्री तारा का विवाह कहूँगा। राणा रायमल के पुत्र प्रसिद्ध पृथ्वीरात ने उसका प्रण पूरा करने का वचन देकर तारा के साथ विवाह किया था, जिसका सविस्तर वृत्तीत सेवाइ के हतिहास में लिखा जायगा।

<sup>(</sup> २ ) नैयासी की क्यात; जि॰ १, ४० २१६।

ब्रतिरिक्त सुद्दावल, जिरोहा, क्योंटी, सुद्दागपुर आदि बहुत से ठिकाने वधेलों के हैं, जो रीवां से ही निकले हैं। पालगापुर इलाक़ में थराद, दियोदर, महीकांठा इलाके में पेथापुर; रेवाकांठे में भादरवा, जालियेर और धरी सोलंकियों के तथा पोइछा चुवैलों का स्थान है। बांसदे का राज्य कहां से अलुग हुआ यह ठीक-ठीक जात नहीं हो सका । जब से गुजरात सोल-कियों के अधिकार से झूटा तब से उनका ठीक ठीक वृत्तांत नहीं मिलता। यति क्रानुचंद्र के यहां की ख्यात में भी पुराने नाम दोः बहुधा किरिपत ही हैं, परंतु पिछली वंशविलियों तथा कई शासाओं के पृथक होने का वर्शन विस्तार से दिया है। नैस्सी की ख्यात में सोसंकियों का पिछला इतिहास बहुत कम मिलता है। १००० वर्ष के प्राप्त अर्थ कर्ण कर के अने अर्थ

ं 'वंशभास्कर' में चालुक्य या चौलुक्य से लगाकर अर्जुनसिंह तक २१७ पीढ़ियों का उल्लेख हैं, परंतु पीछे के कुछ नामों की छोड़कर बहुधा पुराने नाम कत्रिम् ही हैं तथा उनका इतिहास भी विश्वास के योग्य नहीं है। गुजरात पर सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज से जय-सिंह (सिद्धराज) तक जो नाम दिये हैं वे भी बहुधा कि एत हैं और सिद्ध-राज का विश् सं १४१ में राजा होना लिखा है? । ऐसी दशा में हमने उक्त पुस्तक में दिये हुए सोलंकियों के वृत्तांत से कुछ भी उद्भृत करना उचित नाग वंश नहीं समभा।

नाग वंश का अस्तित्व महाभारत-युद्ध के पहले से पाया जाता है। महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। तज्ञक नाग के द्वारा परीचित का काटा जाना और जनमेजय के सर्पसत्र में हज़ारों नागी की आहुति देना, एक रूपक माना जाय तो आशंय यही निकलेगा कि परी-जित नागवंशी तज्ञक के हाथ से मारा गया, जिससे उसके पत्र ने अपने पिता के बैर में हज़ारों नागवंशियों को मारा। नागों की अलौकिक शक्तिके

<sup>(</sup>१) वंशमास्करः प्रथम भागः, ए० ४५२-७२। (२) वहीः प्रथम भागः, ए० ४६१।

उदाहरण बौध प्रंथों तथा राजतरंगिणी आदि में मिलते हैं। तक्तक, कर्की-टक, धनंजय, मिण्नाग आदि इस वंश के असिद्ध राजाओं के नाम हैं। तत्तक के वंशज तक्ख, ताक, टक, टाक, टांक श्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए। यह वंश भारतवर्ष के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। विज्युपुराल में नव नागवंशी राजाओं का पद्मावती (पेहोस्रा, ग्वालियर राज्य), कांतिपुरी श्रीर मथुरा में राज्य करना लिखा है । वायु श्रीर ब्रह्मांडपुराण नागवंशी नव राजाओं का चंपापुरी में और सात का मथुरा में होना बतलाते हैं। पद्मावती के नागवंशियों के सिक्षे भी मालवे में कई जगह पर मिले हैं। बाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' में जहां कई राजाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार से मारे जाने का उल्लेख किया है वहां नागवंशी राजा नागसेन का, सारिका (मैना )द्वारा गुप्तभेद प्रकट हो जाने के कारण मारा जाना माना है । कई नागकन्याओं के विवाह चत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ होने के उन्नेस भी मिलते हैं। मालवे के परमार राजा भोज के पिता सिंघुराज का विवाह नागवंश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ हुआ था। नागवंशियों की अनेक शाखाएं थीं। टांक या टाक शाखा के राजाओं का छोटासा राज्य वि॰ सं॰ की १४ वीं और १४ वीं शताब्दी तक यमुना के तट पर काष्टा या काठा नगर में था ।

मध्य प्रदेश के चक्रकोट्य में वि० सं० की ११ वीं से १४ वीं और कवर्थी में १० वीं से १४ वीं शताब्दी तक नागवंशियों का अधिकार रहा

(१) नवनागाः पंदाावत्यां कांतीपुर्यी मथुरायां विष्युपुरायाः भंश ४, भव्याय २४।

(२) नवनागास्तु मोद्दयन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपाः । मथुरां च पुरीं रम्यां नागा मोद्दयन्ति सप्त वै ॥ वायुपुराणः, ६६ । ३८२; और ब्रह्मांडपुराणः, ३ । ७४ । १६५ ।

(३) नागकुलजन्मनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीन्नाशो नागसेनस्य पद्मावत्याम् । हर्षचरितः, उच्छ्वास ६, ए० १६६।

( ४ ) हिं. टॉ. रा, प्रथम खंड, ए० ४६४।

(१) रायबहादुर; इरिरालाल डिस्किन्टिव लिस्ट श्रॉव् इंस्किन्शन्स इत दी संद्रुत प्रावित्सीज़ पेंड बरार; प्र० १६४-६१ सिंद नामक पुरुष से चली हुई नागवंश की सिंद शास्त्र का राज्य दिल्ला में कई जगह रहा। इस शास्त्र के वंशधर ग्वालियर के वर्तमान शासक हैं। येलबुर्ग (निज़ाम राज्य) के सिंदवंशियों का राज्य वि० सं० की दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक विद्यमान थां। नागवंशियों का कुछ न कुछ अधि-कार पुराने समय से राजपूताने में भी था। नागोर (नागपुर, जोधपुर राज्य), जिसको अहिच्छत्रपुर भी कहते थे, नागों का वहां अधिकार होना प्रकट करता है। कोटा राज्य में शेरगढ़ कस्बे के दरवाज़े के पास एक शिलालेख वि० सं० ८४७ माघ सुदि ६ (ई० स० ७६१ ता० १४ जनवरी) का लगा हुआ है, जिसमें नीचे लिखे हुए नागवंशियों के चार नाम कमशः मिलते हैं-

विन्दुनाग, पद्मनाग, सर्वनाग और देवदत्त । सर्वनाग की राणी का नाम श्री (श्रीदेवी) था। देवदत्त वि० सं० ८४७ (ई० स० ७६१) में विद्य-मान था। उसने वहां कौशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर और मठ बनवाया था, जिससे अनुमान होता है कि वह बौद्धधर्मावलंबी था और उस समय तक राजपूताने में बौद्ध मत का अस्तित्व किसी प्रकार बना हुआ था। देवदत्त को उक्त लेख में सामंत कहा है अतएव संभव है कि ये नाग-वंशी कन्नीज के रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत रहे हों।

श्रव तो राजपूताने में नागवंशियों का न तो कोई स्थान है श्रीर न कोई वंशधर ही है।

#### यौधेय

यौधेय भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है , जो बड़ी ही वीर मानी जाती थी। यौधेय शब्द 'युघ्' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'लड़ना' है। मौर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उन्नेख किया है।

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा; प्रयम् खंड, पृ० ४६२-६४।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं; जि॰ १४, ए० ४४।

<sup>(</sup>३) युधिष्ठिर की एक की देवकी (जो शिवि बाति के गोवसेन की पुत्री थी )

यौधेयों का मूल निवासस्थान पंजाब था। अब इनको जोहिया कहते हैं। इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनीं तटीं पर का बहावलपुर राज्य के निकट को प्रदेश जोहियावार कहलाता है। जोहिये राजपूत श्रव तक पंजाब के हिसार और मोटगोमरी (साहिवाल ) ज़िलों में पाये जाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग सदा स्वतंत्र रहते थे और इनके अलग अलग दलों के मुखिये ही इनके सेनापति और राजा माने जाते थे। पंजाब से द्विए में बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में भी पहुंच गये थे। महाचत्रप रहदामा के गिरनारवाले लेखानुसार उसने चत्रियों में वीर का खिताब धारण करने वाले यौधेयों को नष्ट किया था"। उसके पीछे गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने उनको अपने अधीन किया । इनके सिक भी मिलते हैं। ये लोग स्वामिकार्तिक के उपासक थे। राजपूताने में भरतपुर राज्य के बयाना नगर के पास विजयगढ़ के किले से वि० सं० की छठी शताब्दी के आस-पास की लिपि में इनका एक दूटा हुआ लेख भी मिला है ( योधेयगणपुर स्कृतस्य महाराजमहासनापते: यु ") । बीकानेर के राजाश्रों ने जोहियों से कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका बुत्तांत बीकानर के इतिहास में लिखा जायगा । श्रधिकतर जोहिये मुसलमान हो गये श्रीर श्रव तक बीकानेर राज्य में वे पाये जाते हैं।

## तंबर वंश

तंवर नाम को संस्कृत-लेखक तोमर लिखते हैं और भाषा की पुस्तकों में तंबर मिलता है। जिस समय कन्नोज पर रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य था उस समय दिल्ली तथा प्रश्रदक (पिहोन्ना, कुरुद्देत्र में सरस्वती नदी के निकट ) में तंबरों का राज्य था। उनके शिलालेखों के अनुसार वे कन्नोज

से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम यौधेय रक्ता गया था, ऐसा महाभारत से पापा जाता है ( महाभारत, आदिपर्व, ६३। ७४ )।

<sup>(</sup>१) देखो कपर पृ० ७१ और उसी का टिप्पण ३। 1986 - W. T. B.

<sup>(</sup>२) देखो अपर पृण् १३२।

<sup>(</sup>कि के दिक्त ) प्रतिवृत्ति हैं पुरु देशको है के कि लगा के कि कर है

के प्रतिहारों के अधीन थें । समय है कि दिल्ली के तंबर भी उन्हीं के अधीन पहें हों। तंबरों का अब तक कोई ऐसा शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला, जिसमें उनकी शुद्ध वंशावली दी हो। माटों की ख्यातों में उनकी नामावली मिलती है, परंतु एक ख्यात के नाम दूसरी से नहीं मिलते, इसलिए उन नामों पर और भाटों आदि के दिये हुए संवतों पर विश्वास नहीं हो सकता र। श्रवुलफ़ज़ल ने 'श्राइने श्रक्वरी' में जो उनकी वंशावली दी है वह भी भाटों से ही ली गई है, अतएव वह दूसरी वंशाविलयों के समान ही निकम्मी है। भाटों की ख्यातों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी सारी वंशावली को ठीक करने के लिए अब तक कोई साधन उपस्थित नहीं हुआ। सांमर के चौहान राजा विग्रहराज के समय के वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) के बने हुए शेखावाटी के हर्षनाथ के मंदिर के शिलालेख में उक्त राजा के पूर्वज चंदनराज के विषय में लिखा है कि उसने तोमर (तंवर) राजा रुद्रेन को मारा था । उसी शिलालेख में विग्रहराज के पिता सिंहराज को तोमर नायक सलवण (शालिवाहन) को हरानेवाला (या मारनेवाला) कहा है है, परंत भाटों श्रादि की किसी नामावली में रुद्रेन (रुद्रपाल) या सलवण का नाम नहीं है। तंवरों ने पुराने इंद्रप्रस्थ के स्थान में दिल्ली बसाई, यह प्रसिद्धि चली श्राती है। दिल्ली के वसानेवाले राजा का नाम श्रनंगपाल प्रसिद्ध है। फ़िरिश्ता हि॰ स॰ ३०७ (वि॰ सं॰ ६७६-७७) में तंवर वंश के राजा वादित्य (या वादिपत्ता ? नाम अग्रुद्ध है) का क्रस्वा इंद्रप्रस्थ बसाना, उसका ढिझी (दिझी ) नाम से प्रसिद्ध होना तथा उस राजा के पीछे आठ

<sup>(</sup>१) हिं. टा. रा.; पृ० ३४६।

<sup>(</sup>२) वहीं पृ० ३४८-४६।

<sup>(</sup>१) सूनुस्तस्याथ मूपः प्रथम इव पुनर्गूवकाख्यः प्रतापी । तस्माच्छ्रीचंदनोमृत्वितिपतिमयदस्तोमरेशं सदर्पं हत्वा रुद्रेनमूपं समर[भुवि] [व]लाखे[न लब्धा] जयश्रीः ॥ ए. इं.; जि. २, १० १२१ ।

<sup>(</sup>४) देखो अपर पृ० १७३ और टिप्पण २।

तंवर राजाओं का होना लिखता है। उसने श्रंतिम राजा का नाम शालियान (शालिवाहन) बतलाया है। तंवरों के पीछे वहां चौहानों का राज्य होना तथा उस वंश के मानकदेव, देवराज, रावलदेव, जाहरदेव, सहरदेव और पिथोरा ( पृथ्वीराज ) का वहां ऋमशः राज्य करना भी 'फ़िरिश्ता ने लिखा है, परंतु फिरिश्ता का लिखा हुआ हिंदुओं का पुराना इतिहास जैसा किएत है वैसा ही यह कथन भी किएत ही है, क्योंकि तंत्ररों से दिल्ली, चौहान श्राना के पुत्र विग्रहराज (वीसलदेव चौथा ) ने वि० सं० १२०७ (ई० स० ११४०) के लगमग ली श्रीर तब से ही दिल्ली का राज्य श्रजमेर के राज्य का संबा बना'। विग्रहराज के पीछे ऊपर लिखे हुए राजा नहीं, किंतु श्रामरागियः (अपरगांगेय, अमरगंगू), पृथ्वीराज दूसरा (पृथ्वीभट), सोमेश्वर और पृथ्वीराज (तीसरा) क्रमशः श्रक्षमेर के राज्य के स्वामी हुए । श्रवुलफ़ज़ल दिल्ली के बसाये जाने का संवत् ४२६ मानता है, यह भी विश्वास के योग्य नहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तंवर अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया। उसी ने वहां की विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लोहे की लाट को, जिसको 'कीली' भी कहते हैं श्रीर जो वर्त्तमान दिल्ली से ध मील दूर मिहरोली गांव के पास क़तुब-मीनार के निकट खड़ी है, उठाकर वहां खड़ी करवाई थी। उक्त लाट पर का प्रसिद्ध लेख राजा चंद्र (चंद्र-गुप्त दूसरा ) का है, जिसने उस लाट को उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वजरूप स्थापित किया था 3। उसपर पीछुले समय के छोटे-छोटे श्रीर भी लेख खुदे हैं, जिनमें से एक 'संवत् दिल्ली ११०६ अनंगपाल वही' है। उसके अनुसार उक्त लेख के खुदवाये जाने के समय अनंगपाल को उक्त संवत् में दिल्ली बसाना माना जाता था। क्रुतुबुद्दीन ऐवक की मसजिद के पास एक तालाव की पाल पर श्रनंगपाल के बनाये हुए एक मंदिर के स्तंभ श्रव तक खड़े हैं, जिनमें से एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज रासे

<sup>ं (</sup>१) ना. प्र. प.; भाग १, पृ० ४०१ और टिप्पण ४३।

<sup>. (</sup>२) वहीं; भाग १, ५० ३६३।

<sup>(</sup>३) देखो कपर ए० १३३-३४।

के कत्ती ने अनगपाल की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के वौहान राजा सोमेखर के साथ होना और उसी से पृथ्वीराज का जन्म तथा उसकी श्रापने नाना श्रनंगपाल का राज्य पाना श्रादि जो लिखा है, वह सारी कथा कल्पित है। पृथ्वीराज की माता दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री कमला नहीं, किंतु चेदि देश के राजा की पुत्री कर्पूरदेवी थी । जयपुर राज्य का एक अंश अब तक तंवरों के नाम से तोरावाटी या तंवरावाटी कहलाता है और वहां तंवरों के ठिकाने हैं। वहां के तंवर दिल्ली के तंवरों के वंशधर माने जाते हैं न्थ्रीर उनका मुख्य स्थान पाटण है। दिल्ली के तंत्ररों के वंशजों की दूसरी शाखा के तंबर बीरसिंह ने, बि॰ सं॰ १४३२ (ई॰ स॰ १३७४) के आसपास दिल्ली के सुलतान फीरोज़शाह तुगलक की सेवा में रहकर, जालियर पर अपना अधिकार जमत्या और अनुमान १८० वर्ष बाद मानसिंह के पुत्र विक्रमादित्य के समय वह क़िला किए से मुसलमानों ने ले लिया। विक्रमा-दित्य के पीछे उसके पुत्र रामसाह ने ग्वालियर का क़िला फिर लेना चाहा, परन्तु उसमें सफलता न पाने पर वह अपने तीन पुत्रों-शालिवाहन, भवानी सिंह और प्रतापसिंह—सिंहत मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह के पास चला गया और वि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६) में महाराणा प्रतापसिंह के पन्न में रहकर इल्दीयाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में अकवर की सेना से लड़-कर अपने दो पुत्रों सहित काम आया। केवल उसका एक पुत्र शालिवाइन चच गया। शालिवाहन के दो पुत्र श्यामसाह और मित्रसेन अकबर की सेवा में रहे। श्यामसाह के दो पुत्र संग्रामसाही श्रीर नारायणदास हुए। संप्रामसाही का पुत्र किशनसिंह श्रौर उसके दो पुत्र विजयसिंह श्रौर हरि-सिंह हुए, जो मेवांड के महाराणा के पास जाकर रहे थे। विजयसिंह का देहान्त वि० सं० १७=१ (ई० स० १७२४) में हुआ।

भाटों को कछवाहों की ख्यात लिखते समय इतना तो झात था कि कछवाहे ग्वालियर से राजपूतान में आये और पीछे ग्वालियर पर तंवरों

<sup>् (</sup>१) ना. प्र. पः; भाग १, ए० ३६६-४००।

<sup>(</sup>२) ग्वाचियर के तंवरों के जिए देखों हिं. टॉ. रा.; प्रथम खंड, पूर्व ३४०-४३।

का राज्य हो गया, परंतु उनको इस बात का पता न था कि कछुवाहे खालियर से कब और किस तरह राजपूताने में आये और तंबर कब तथा
कैसे ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होंने यह कथा गढ़ ली कि ग्वालियर के कछुवाहे राजा ईशासिंह ने वृद्धावस्था में अपना राज्य अपने मानजे
जैसा (जयसिंह) तंबर को दान में दे दिया। फिर ईशासिंह के पुत्र सोहदेव ने ग्वालियर से आकर द्यासा (जयपुर राज्य) में अपने बाहुबल द्वारा
अपना नया राज्य वि० सं० १०२३ (ई० स० ६६६) में स्थापित किया।
यह सारी कथा किएत है, न तो ईशासिंह ने अपना ग्वालियर का राज्य
तंबरों को दियाऔर न तंबरों का राज्य उस समय वहां था। ईशासिंह के
पीछे भी ग्वालियर पर कछुवाहों का ही राज्य था। वहां के राजा मंगलराज
के पुत्र कीर्तिराज के छोटे भाई सुमित्र का पांचवां वंशधर ईशासिंह द्यासा में
आया और उसे छीनकर वहां का स्वामी हुआ। इस विषय का विशेष
वृत्तांत हम जयपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में लिखेंगे।

## दहिया वंश

संस्कृत शिलालेखों में इस वंश का नाम 'दधीचिक', 'दिहयक' या 'दधीच' मिलता है और हिन्दों में दिहया कहते हैं। जोधपुर राज्य में पर्वत-सर से चार मील उत्तर किनसिया गांव के पास की पहाड़ी पर केवाय माता के मंदिर के समामंडप में लगे हुए दिहयावंशी सामंत चच्च के वि० सं० १०४६ (ई० स० ६६६) के शिलालेख में उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय में लिखा है—'देवताओं के द्वारा पहरण (शस्त्र) की प्रार्थना किये जाने पर जिस दधीचि ऋषि ने अपनी हिंडुयां दे दी थीं उनके वंशज दधीचिक कहलाये।' उक्त शिलालेख में दिहयों का वृत्तांत नीचे लिखे अनुसार मिलता है—

'दधीचिक वंश में मेघनाद हुआ, जिसने युद्ध होत्र में वड़ी वीरता दिखाई। उसकी स्त्री मासटा से वड़े दानी और वीर वैरिसिंह का जन्म तथा - उसकी धर्मपत्नी दुंदा से चच उत्पन्न हुआ। उसने वि० सं० १०४६ वैशास सुदि ३ (ई० स० ६६६ ता० २१ अप्रेस) को ऊपर लिखा हुआ भवानी का मंदिर बनवाया । उसके दो पुत्र यश पुष्ट श्रीर उद्धरण हुए। चच सांभर के चौहान राजा सिंहराज के पुत्र दुर्लभराज का सामंत था।

दिखों का दूसरा शिलालेख उसी मंदिर के पास के एक स्मारक-स्तंभ पर है, जिसका आशय यह है कि वि॰ सं॰ १३०० ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स॰ १२४३ ता॰ १ जून) सोमवार के दिन दिहया रा (राखा) कीर्तसी (कीर्तिसिंह) का पुत्र रा विकंन (विकम) राखी नाइलदेवी सहित स्वर्ग सिधारा। उक्त राखा के पुत्र जगधर ने अपने माता पिता के निमित्त वह (स्थान, स्मारक) बनवाया ।

दियों का तीसरा शिलालेख मंगलाएं (जोधपुर राज्य के मारोठ जिले में) से वि० सं० १२७२ ज्येष्ठ वदि ११ (ई० स० १२१४ ता० २६ अप्रेल) रविवार का मिला है, जो उस वंश के महामंडलेश्वर कदुवराज के पुत्र पदमसिंह (पद्मसिंह) के बंटे महाराजपुत्र जयत्रस्यंह (जयंतसिंह) का है। उस समय रणस्तंभपुर (रण्थंभोर, जयपुर राज्य) का राजा चौहान बाल्हण्देव था<sup>3</sup>। अब तक दहियों के येही तीन शिलालेख मिले हैं।

मुंहणोत नैणसी ने पर्वतसर (जोधपुर राज्य) में रहकर दिहयों का खुत्तान्त अपनी ख्यात के लिए वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६४) के आसोज महीने में संग्रह किया। उसने लिखा है कि दिहयों का मूल निवास-स्थान नासिक-त्र्यंवक के पास होकर बहनेवाली गोदावरी नदी के निकट धालनेरगढ़ था। दिहयों के स्थान देरावर, पर्वतसर (जोधपुर राज्य), सावर, घटियाली (अजमेर ज़िला), हरसोर और मारोठ (दोनों जोधपुर राज्य) थे। नेणसी ने दथीच के पीछे उनकी वंशावली इस प्रकार दी है—

दधीच, विमलराजा, सिवर, कुलखत (१), श्रतर, श्रजैवाह (श्रजय-बाह), विजैवाह, सुसल, सालवाहन (शालिवाहन), जिसकी राणी हंसावली थी, नरवाण, देड मंडलीक (देरावर में हुआ), चूहड मंडलीक, गुण्रंग

<sup>(</sup>१) ए. इं., जि॰ १२, पृ० ४६-६१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १२, ए० ४८।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं.; जि॰ ४१, पु॰ ८७–८८।

मंडलीक, देराव (देवराज) राखा, भरह राखा, रोह राखा, कडवाराव (कडुघराव) राखा, करितसी (कीर्तिसिंह) राखा, वैरसी (वैरिसिंह) राखा और
घाच राखा। इसने गांव सिखंहिंड्या (किनसिरया) के पास की पहाड़ी पर
देवी का मंदिर बनवाया। उधरण (उदरण) पर्वतसर और मारोंठ का
स्वामी हुआ आदि' (आने १७ नाम और भी दिये हैं)। नैखसी की वंशाघली में, जिसको कीरतसी लिखा है, उसको किनसिरया के शिलालेख में
मेघनाद कहा है। ये दोनों नाम एक ही राजा के हो सकते हैं, क्योंकि उसके
पीछे के तीनों नाम नैखसी और शिलालेख में बराबर मिलते हैं, येसी दंशा
में नैखसी की दिहयों की पिछली वंशावली विश्वास के योग्य है। अब तो
दिहयों का एक स्थान सिरोही राज्य में कर नाम का है। जालोर का गढ़
(ओधपुर राज्य) भी दिहयों का बनाया हुआ माना जाता है। अब जीथपुर राज्य के जालोर, बाली, जसवंतपुरा, पाली, सिघाना, सांचोर और
मालानी ज़िलों में दिहये हैं, परंतु वहां उनकी जागीर नहीं हैं।

## दाहिमा वंश

जोधपुर राज्य के गोठ और मांगलोद गांवों के बीच दिश्मती माता का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के आसपास का प्रदेश प्राचीन काल में दिश्मती (दाहिम) क्षेत्र कहलाता था। उस क्षेत्र से निकले हुए ब्राह्मण, राजपूत, जाट आदि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजपूत, दाहिमे जाट कहलाये, जैसे कि श्रीमाल (भीनमाल) नगर के नाम से श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन, श्रीमाली जिड़ये आदि। दाहिमे राजपूतीं का प्राचीन काल में कोई बड़ा राज्य नहीं था, वे सामंतों की दशा में ही रहे। राजपूताने में इस वंश का अब तक कोई शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला। चौहान पृथ्वीराज के मंत्री कैमास (कदंयवास) का दाहिमा होना माना जाता है। अब तो उनकी कोई जागीर भी नहीं है।

<sup>(</sup>१) नैयासी की स्थात; पत्र २६ ।

## निकुंप वंश

निकुंप या निकुंभ राजपूत सूर्यवंशी हैं। वे श्रापनी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा निकुंभ से मानते हैं। निकुंभवंशियों का राज्य वि० सं० की १२ वीं और १३ वीं शताब्दी में वंबई इहाते के खानदेश ज़िले में रहा, जिनके ताष्ट्रपत्रादि में वहां के राजाश्रां की वंशावली मिलती है'। राजपूताने में भी पहले निकुंभवंशी थे। अलवर और जयपुर राज्य के उत्तरी विभाग पर उनका श्रिधिकार होना तथा वहां पर उनका कई गढ़ बनवाना श्रव तक प्रसिद्ध है। पहले जयपुर की तरफ का उनका इलाका मुसलमानों ने छीन लिया था; तो भी अलवर की ओर उनका अधिकार बना रहा, परंतु लोदियों के समय में वह भी मुसलमानों के हाथ में चला गया। मेवाड़ के मांडलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। श्रव तो राज-पूताने में न तो निकुंभों की कोई जागीर है और न कोई निकुंभवंशी रहा है। हरदोई ज़िले (युक्त प्रान्त) में निकुंभों का ठिकाना विरवा-हथौरा है। पहले ये दोनों ठिकाने अलग अलग थे, परंतु पीछे से मिल गये। वहां के निकुंपवंशी अलवर के इलाक़े से अपना वहां जाना वतलाते हैं। सरनेत भी निकुंपों की एक शाखा मानी जाती है, जिनके ठिकाने सतासी, श्रांवला श्रीर गोरखपुर (ज़िला गोरखपुर, युक्त प्रान्त ) हैं।

## डोडिया वंश

संस्कृत शिलालेखों तथा एक दानपत्र में इस वंश का नाम डोड मिलता है और राजपूताने में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की शाखा में माने जाते हैं और वे भी अपनी उत्पत्ति आबू पर घसिष्ठ के अप्ति-कुएड के मंडप में लगे हुए केले के डोडे से होना वतलाते हैं, जो असंभव है, परंतु यह कथन उनका परमारों की शाखा में होना प्रकट करता है। चुलंदशहर से, जिसका प्राचीन नाम वारण था, मिले हुए वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) के दानपत्र में डोड वंश के राजाओं की १६ पीढ़ियों के

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा.; प्रथम खण्ड, ए० ४६०-६१।

नाम मिलते हैं'। वि० सं० १०७४ (ई० सं० १०१८) में ग्रज़नी के सुलतान सहसूद (गृज़नवी) ने मथुरा पर चढ़ाई की उस समय मथुरा नगर बुतंद-शहर (वारण) के राजा हरदत्त डोड के अधिकार में था । अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) ने वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) के आस-पास दिल्ली का राज्य और हांसी का क़िला लेकर उनको अजमेर-के राज्य में मिलाया। विग्रहराज के पीछे पृथ्वीराज (दूसरा, पृथ्वीभट) के समय हांसी का क़िला उसके मामा गुहिलवंशी किल्हण के शासन में था। पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० सं० १२२४ माघ सुदि ७ (ई० स० ११६ = ता० १६ जनवरी ) के हांसी के शिलालेख से पाया जाता है कि वहां का किला किल्हण ने डोडवंशी वल्ह के पुत्र लदमण की अध्यवता में तैयार कराया था<sup>3</sup>। उदयपुर राज्य में जहाज़पुर ज़िले के आंवलदा गांव से मिले हुए चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२३४ माइपद सुदि ४ ( ई० स० ११७७ ता० २६ श्रगस्त ) के शिलालेख में डोड रा(राव) सिंघ रा (सिंहराव) के पुत्र सिंदराउ (सिंदराव) का नाम मिलता है । गागरीन (कोटा राज्य) में भी पहले डोडियों का अधिकार होना माना जाता है। अब राजपूताने में उदयपुर राज्य के अंतर्गत डोडियों का एक स्थान सरदारगढ़ ( लावा ' ) है, जो वहां के प्रथम श्रेगी के सरदारों में है

<sup>(</sup>१) उक्र शिलालेख में डोडवंशी राजाओं के ये नाम क्रमशः दिये हैं— चंद्रक (१), घरणीवराह, प्रमास, भैरव, रुद्ध, गोविंद्राज, यशोधर, हरदत्त, त्रिभुवनादित्य, भोगादित्य, कुलादित्य, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, सहजादित्य (राजराज) श्रीर श्रनंग। श्रनंग वि॰ सं॰ १२३३ के वैशाख में विद्यमान था।

<sup>(</sup>२) इतियर् 'हिस्टरी भाव् इंडिया', जि० २, पृ० ४४६।

<sup>(</sup>३) ई. ऐं; जि॰ ४१, ए० १६।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. प्र. भाग १, प्र० ४०३, टिप्प्या ४०। मेवाइ (उदयपुर राज्य) के पूर्वी विभाग तथा हाड़ोती में चौहानों के समय डोडियों की जागीरें थीं, जो खीवियों ने छीन छी श्रीर उनसे हाड़ों ने लीं ऐसी प्रसिद्धि है (ई. ऐं.; जि॰ ४१, ए॰ १८)।

<sup>(</sup>४) श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने हांसी के शिलालेख का संपादन करते समय छावा (टॉक के निकट) के जागीरदार को डोडिया लिखा है यह अम है। उक्त लावा के सरदार तो नरूका शाखा के कझवाहा राजपूत हैं।

श्रीर वहां के डोडियों का काठियावाड़ से मेवाड़ में श्राना माना जाता है। श्रव डोडियों की जागीरें मध्यभारत में चांपानेरें (पूरावत), गुद्रखेड़ा (सादावत), सुंडावल (पूरावत), पिपलोदा, ताल श्रीर ऊणी (सभी मालवा एजेंसी में) हैं। गौंड वंश

प्राचीन काल में भारतवर्ष में गौड़ नाम के दो देश-एक तो पश्चिमी वंगाल, और दूसरा उत्तर कोसल अर्थात् अवध (अयोध्या) का एक विभाग—थे। अवध्वाले गौड़ देश' के निवासी ब्राह्मण, राजपूत आदि गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गौड़ कायस्थ, गौड़ चमार आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। राजपूताने के गौड़ राजपूत और ब्राह्मण संभवतः अवध्य के गौड़ हैं न कि वंगाल के। उनकी उत्पत्ति भाटों की ख्यातों में स्वायंभुव मनु से बतलाई गई है और वे चंद्रवंशी माने जाते हैं। प्रतीत होता है कि राजपूताने में गौड़ बहुत प्राचीन काल में आये हों। जोधपुर राज्य का एक इलाक़ा गोड़वाड़ नाम से प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन काल में गौड़ों का अधिकार रहा होगा। अज़मेर ज़िले में गौड़ों की जागीरें पहले थीं, अब तो केवल एक स्थान राजगढ़ ही उनके अधिकार में रह गया है। अज़मेर के गौड़ प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज के समय अपना राजपूताने में आना मानते हैं और उनका कथन है कि उनके पूर्वज वलुराज और वामन यहां आये। वलुराज की संतान अज़मेर ज़िले में

(१) पुराणों से पाया जाता है कि श्रावस्ती नगरी गौड़ देश में धी— श्रावस्तश्च महातेजा वत्सकस्तत्सुतोऽभवत् । निर्मिता येन श्रावस्ती गौडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ ३०॥

मत्त्यपुरागः श्रध्याय १२।

अयध के गोंडा (गोंद ) ज़िले में सहेठ और महेठ गांवों की सीमा पर कोसल (उत्तर कोसल ) देश का प्रसिद्ध श्रावस्ती नगर था और इचवाकुवंशी राजा श्रावस्त (शावस्त ) ने उसे बसाया था। वौदों का प्रसिद्ध जेतवन विहार यहीं था, जहां युद्ध-देव ने निवास किया था, जिससे वह विहार वौदों में बदा ही पवित्र माना जाता था। श्राव्यक्ती ने थायोश्वर देश का नाम गोंद (गौंद ) दिया है (एउवर्ड साचु; श्राल्येह-नीज़ इंडिया; जि॰ १, प्र॰ ३००)। यायोश्वर के राज्य का विस्तार दूर दूर तक फेला हुआ था श्रीर ककाज तथा श्रावस्ती नगर श्रीहर्ष के समय उसी के श्रंतर्गत थे।

श्रीर वामन की कुचामण (जोधपुर राज्य) में रही। श्रजमेर के गौड़ों के श्रधीन पहले जूनिया, सावर, देविलया श्रीर श्रीनगर के इलाके थे, परंतु पीछे से श्रीनगर के सिन्ना सब इलाके उनके श्रधिकार से निकल गये। उनकी श्रंखलावद्ध नामावली नहीं मिलती। जसा का पौत्र श्रीर जोगा का पुत्र गौड़ राजा गोपालदास (मांधातराज) बादशाह जहांगीर के समय श्रासेर का किलेदार था श्रीर जब बादशाह तथा उसके बेटे खुरम (शाहजहां) में श्रनवन हुई, उस समय गोपालदास श्रपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रम सिहत शाहज़ादे के साथ था श्रीर ठहें की लड़ाई में वे दोनों बड़ी वीरता से लड़कर काम श्राये। गोपालदास के मारे जाने पर उसका दूसरा बेटा विटुलदास जूनिया में शाहज़ादे के पास हाज़िर हुआ तो शाहज़ादे ने उसकी वहुत कुछ तसही की श्रीर बहुतसा इनाम इकराम दिया। शाहजहां ने तख़त पर बैटने के पीछे उसको ३००० ज़ात श्रीर १४०० सवार का मनसव

(१) बादशाह अकबर के पहले के दिल्ली के तुके, गुलाम, ज़िलाजी, तुगलक, सैयद, लोदी (अफ़रान) और सूरवंशियों में से किसी का राज्य सी वर्ष भी रहनेन प्रया, जिसका मुख्य कारण यह था कि उन सुलतानों ने हिन्दुओं को सैनिक-सेवा के उच परें पर बहुधा नियत नहीं किया था। अकबर ने उनकी इस नीति को हानिकार जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया और राजपूर्तों (हिंदुओं) के तीन दल इसी विचार से रक्खे कि यदि कोई एक दल्ल बादशाह के शतिकृत्व हो जाय, तो दूसरे हो दल उसको दवाने में सहायक हो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने सैनिक सेवा के जिए मनसब का तरीज़ा जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा थोग्य राजपूर्तों आदि को सिन्न सिन्न पहों के मनसबों पर नियत किया।

पहले तो अमीरों के दर्जे नियत न थे और न यह नियम था कि कीनसा अमीर कितना लवाज़मा रक्ले और क्या तनख़्वाह पावे। अकवर ने फौजी प्रवन्ध के लिए ६६ मनसव नियत किये और अपने अमीरों, राजाओं, सरदारों और जागीरदारों आदि को अलग अलग दर्जे के मनसव देकर भिन्न भिन्न मनसवों के अनुसार मनसव दारों की तनख़्वाह और लवाज़मा नियत कर दिया। ये मनसव १००० से लगाकर १० तक थे। प्रारंभ में शाहज़ादों के सिवा किसी को ५००० से जपर का मनसव नहीं मिलता था, परंतु पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा टोडरमब तथा कछ्वाहा राजा मानसिंह को भी सातहज़ारी मनसव मिला था और शाहज़ादों का मनसव १००० से जपर बढ़ा दिया गया था।

दिया। फिर उसकी प्रतिदिन उन्नित होती गई और बादशाह के चौथे राज्यवर्ष अर्थात् सन् ४ जुलूस (वि० सं० १६८७-८८) में वह रण्यंभोर के क्रिले का हािकम नियत हुआ। सन् ६ जुलूस (वि० सं० १६८६-६०) में वह मिरज़ा मुज़फ्कर किरमानी की जगह अजमेर का फ़ौजदार और सन् द जुलूस (वि० सं० १६६१-६२) में अजमेर का ख़बेदार नियत हुआ। वही इलाक़ा उसकी जागीर का था। सन् १४ जुलूस (वि० सं० १६६७-६८) में वज़ीरखां स्वेदार के मरने पर वह अक़बराबाद (आगरे) का क़िलेदार और ख़बेदार बना और उसका मनसब ४००० ज़ात और ४००० सवार का हो गया। मरने से पहले उसका मनसब ४००० ज़ात और ४००० सवार का हो गया। मरने से पहले उसका मनसब ४००० ज़ात और औरंगज़ेब के साथ था। सन् २४ जुलूस (वि० सं० १७०६) में उसका देहान्त हुआ। उसके ४ पुत्र अनिरुद्ध, अर्जुन, भीम और हरजस थे। अनिरुद्ध अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वह वादशाही सेवा में रहकर अपने पिता का उत्तराधिकारी

ये मनसव जाती थे और इनके सिवा सवार प्रालग होते थे, जिनकी संख्या जाली मनसव से प्रधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी; जैसे हजारी जात, ७०० सवार, तीन हज़ारी जात, २००० सवार प्रादि। कभी कभी जाती मनसव के बरावर सवारों की संख्या भी, जदाई श्रादि में प्रस्की सेवा बजाने पर बदा दी जाती, परंतु जात से सवारों की संख्या प्रायः न्यून ही रहती थी। अलबत्ता सवार दो श्रस्पा, से (तीन) श्रस्पा कर दिये जाते थे। दो अस्पा सवारों की तनख़वाह मामूल से डेदी श्रीर से श्रस्पा की दूनी मिलती थी, जिससे मनसवदारों को फ्रायदा पहुंच जाता था। वादशाह के असन होने पर मनसब बदा दिया जाता और श्रप्रसङ्घ होने पर घटा दिया या छीन भी जिया जाता था। मनसब के श्रनुसार माहवारी तनख़वाह या जागीर मिलती थी। प्रत्येक मनसब के साथ घोदे, हाथी, ऊंट, खन्नर और गाड़ियों की संख्या नियत होती थी श्रीर मनसबदार को ठीक उत्तनी ही संख्या में वे रखने पड़ते थे, जैसे कि—

दस हज़ारी मनसबदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खद्धर और ६२० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसकी माहवार तनख़्वाह ६०००० रुपये होतीथी।

पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊँट, २० खबर और १६० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसका मासिक वेतन ३०००० रुपये होता था।

एक हज़ारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खचर शौर ४२ गाड़ियां रखनी पड़ती थीं शौर उसे ८००० रुपये मासिक तनख़्वाह मिलती थी। ३००० सवार तक के मनसव तक पहुंच गया था। आसमगीर (औरंगज़ंब) के शासन-काल में शुजा पर जो चढ़ाई हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१६-१७) में हुई थी उसमें यह नियत हुआ और आगरे से रवाना होकर रास्ते में ही मर गया। उसके वंशजों का चुत्तांत हम अजमेर के इतिहास में लिखेंगे। अनिरुद्ध के तीनों भाई भी बादशाही चाकरी में रहे और उन्होंने भी मनसब पाये थे। अनिरुद्ध के भाई अर्जुन ने जोधपुर के राजा गजसिंह के ज्येष्ठ पुत्र मसिद्ध अमरसिंह राटोड़ को—जिसने शाहजहां बादशाह के

एक सदी( १०० )वाले की १० घोड़े, ३ हाथी, २ छंट, १ खबर और ४ गाबियां रखनी पहती थीं और उसका मासिक वेतन ७०० रुपये होता या।

घोषे अरबी, इराजी, मुजन्नस, तुकीं, टर्टू, ताजी और जंगली रक्षे जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रहती और जाति के अनुसार प्रत्येक घोषे की तनस्वाह अलग अलग होती थी जैसे कि अरबी की १८ रुपये माहवार तो जंगली की ६ रुपये। इसी तरह हाथी भी अलग अलग जाति के अर्थात् मस्त, शेरगीर, साहा, मंभोला, करहा, फुंद्रिक्या और म्योकल होते थे और उनकी तनस्वाह भी जाति के अनुसार अलग अलग नियत थी, जैसे मस्त के ३३ रुपये माहवार तो म्योकल की ७ रुपये माहवार तो न्योकल की ७ रुपये माहवार तनस्वाह थी। उंट की माहवार तनस्वाह ६ रुपये, खबर की ३ और वादी की १५ रुपये थी।

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्जे होते थे। जिसके सवार मनसब (जात) के बराबर होते वह प्रथम श्रेणी का; जिसके सवार मनसब से आधे या उससे अधिक होते वह दूसरी श्रेणी का; श्रोर जिसके आधे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार मनसबहार की माहवारी तनस्वाह में भी थोड़ासा अंतर रहता था, जैसे कि प्रथम श्रेणी के १ हज़ारी मनसबहार की माहवारी तनस्वाह ३०००० रुपये तो दूसरी श्रेणीवाले की २६००० और तीसरी श्रेणीवाले की २६००० होती। इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनस्वाह भी घोड़ों की जाति के अनुसार अलग होती थी। जिसके पास हराज़ी घोड़ा होता उसकी ३० रुपये माहवार, मुजबत चाले को २४, तुर्कीवाले को २०, टट्टूचाले को १८, ताज़ीवाले को १४ और जंगलीवाले को १२ रुपये माहवार मिलते थे। घोड़ों के दारा भी लगाये जाते थे और उनकी हाज़री भी जी जाती थी। यदि नियत संख्या से घोड़े आदि कम विकलते तो उनकी सनस्वाह काट जी जाती थी। मनसबदारों का यह तरीक़ा अकबर के पीड़े डीला पर स्था और बाद में तो नाममात्र का प्रतिष्ठा स्कूचक ख़ितान सा हो गया था।

दरबार में मीर यहथी सलाबतलां का कटार से काम तमाम किया—था। अजमेर के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोठ के आसपास के प्रदेश में भी गौड़ों का पहिले अधिकार था, जिससे वह प्रदेश अब तक गौड़ाटी (गौड़ावाटी) कहलाता है। राजपूताने के बाहर गौड़ों की ज़र्मी-दारियां आगरा, अवध आदि ज़िलों में हैं।

राजपूताने के साथ संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का बहुत ही संचित्र परिचय इस अध्याय में केवल इस अभिप्राय से दिया गया है कि उसके पढ़ने से पाठकों को यह झात हो जाय कि प्रचलित बड़ने भाटों की ख्यातें और रासा आदि पुस्तकें कितनी अशुद्ध और कपोलकिएत हैं। इस अध्याय में दिये हुए प्राचीन राजवंशों में से अधिकतर का तों नाम निशान भी भाटों की ख्यातों में नहीं मिलता और जिन वंशों की वंशाविलयां तथा संवत् उनमें दिये हैं ने प्रायः छित्रम एवं मनमाने हैं। इतिहास के अधकार में उन लोगों ने कैसी कैसी निराधार कथाओं को इतिहास के नाम से उनमें भर दिया है और अब तक राजपूत जाति उन्हीं पर विश्वास करती चली आ रही है। वे देशी और विदेशी विद्वान बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके शोध ने भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालकर उसे किसी प्रकार अन्धकार से निकाला है। प्राचीन शिलालेख और दानएक, जो पहले केवल धन के बीजक

मनसब का यह वृत्तान्त पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और वे अवस्य ही यह प्रश्न करेंगे कि इस हज़ारी मनसबदार अपने मासिक वेतन ६०००० हपयों में ६६० घोड़े (सवार और साज सहित), २०० हायी, १६० जंट, ४० ख़बर, और ६२० गाहियां सैनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति में कैसे रस सकता था। परंतु इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात् जो चीज़ उस वक्ष एक आने में मिलती थी उत्तनी आज़ एक रूपये को भी नहीं मिल सकती । विलक्षण साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही ओड़े व्यय में उत्तम साध-पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं। 'आईने अकवरी' में अकवर के शत्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष (सन् जुलूस या राज्यवर्ष ६ से २४=वि० सं० १६१७ से १६३४ तक ) की मिल्र भिन्न वस्तुओं की दूर नीचे जिस्ने अनुसार दी है—

खमभे जाते, जिनके रहस्य प्रायः ग्रुप्त और जुप्त ही से थे और जिनकी लिपि को देखकर लोग आश्चर्य के साथ नाना प्रकार की मिथ्या करपनाएं करते थे, उन्हीं के द्वारा आज हमारा सचा इतिहास कितने एक ग्रंश में प्राप्त हो

|     |     | आ<br>ह<br>ह<br>ह | धा<br>इ<br>इ | o<br>सन<br>" | शक्र ( जान )<br>नमक                           | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$<br>9 | आ<br>इ<br>इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o<br>सन्<br>;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 |     | e e              | Ą            |              | 1                                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 3                | -            | 97           | नमक                                           | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | .0  | .,               | ş            | •            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 0   | 8                |              | 2)           | <b>मिरच</b>                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1.    | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | -                | 3.           | 73           | पालक                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o.      | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ ۾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 0   | 3.               | ą            | ,,<br>,,     | पोदीनां                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9       | ó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | á                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ą   | 8                | •            |              |                                               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .0      | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | ·0               | 0            | •            | [                                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 0   | . <b>à</b> '     | 3            |              |                                               | ***.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | 0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , | . 0 | •                | 1            |              | श्रमार (विलायनी                               | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 4.5              | _            |              | Actes lesson                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14      | ő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>'</b> },                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ··· | •   | . 8              |              |              | खरबूजा                                        | . 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | ó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 0   | •                | -            |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ď,      | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ••• | •   | יי<br>ט          |              |              |                                               | дь.<br>- 18 Май                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |                  |              |              |                                               | e i e<br>galak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     | <b>5</b> 4       |              |              |                                               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o-      | ą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 10               |              |              |                                               | 6 7 8 <sup>2</sup><br>6 8 8 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 0     | <b>ģ</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ••  | 1   | .⊀               |              |              |                                               | 64.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ó       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | É                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,<br>1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *** | ₹   | 10               | ф.           | 31           |                                               | 9.6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ••  | ₹   | •                | .,           | . 33         |                                               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | 0   | 80.              | ٠0٠          | 89           | 4                                             | a.e.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | •   | <b>.</b> .       | 0            | 11           | i jaka ta ita ita ita ita ita ita ita ita ita | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | . ·<br>0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | 9                | 2 8<br>2 0   |              |                                               | कांद्रा विख्यान कांद्रा विख्यान कांद्रा विख्यान कांद्रा विख्यान कांद्रा विख्यान कांद्रा विख्यान कांद्रा विश्वाम विश्वा व्याद्राम विश्वाम विश्वाम विश्वाम विश्वाम विश्वाम विश्वाम विश्वा व्याद्राम विश्वाम |         | कांद्रा विख्यान कांद्रा विद्रा | कांद्रा विश्वन कांद्र कांद्रा विश्वन कांद्रा विश्व | कांद्रा विख्यान विश्वासी विश्वसी व |

अकवर के समय का मन, २६ सेर १० छटाँक अंग्रेज़ी के वरावर होता था आर अकवरी रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपयुक्त भाव देखकर पाठक स्वयं विद्यार कर सकते हैं कि उस समय मनसवदार और उनके सैनिक साथी अपना निर्वाह भली? भांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़दूरी और नौकरों के वेतन का भी अनुमान हैंसी से किया जा सकता है। गया है। प्राचीन शोध के पूर्व किसको माल्म था कि मौर्यवंशी महाराजा चन्द्रगुप्त और अशोक किस समय और कैसे प्रतापशाली हुए, गुप्तवंशी समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त ( दूसरे ) ने कहां-कहां विजय प्राप्त की, हर्षवर्द्धन ने कैसे-कैसे काम किये, प्रतिहारों ने मारवाड़ से जाकर किशोज का महाराज्य कव लिया, उनका साम्राज्य किस प्रकार बढ़ा चढ़ा रहा और भारत के विविध राजवंशों में कौन-कौन राजा कब कब हुए । केवल पौराणिक कथाओं और प्रचलित दंतकथाओं में अनेक प्रसिद्ध राजाओं के जो नाम वंशपरंपरा से सुनते आते थे उनके साथ अनेक किएत नाम जोड़कर वि० सं० के प्रारंभ से लगाकर नवीं और दसवीं शताब्दी या उससे भी पीछे होनेवाले राजाओं का समय हज़ारों वर्ष पहले का ठहरा दिया तथा उस समय की घटनाओं को सतयुग की बतलाकर कई पुराने महल, मंदिर, गुफ़ा आदि स्थानों को पांडवों, संप्रति, विक्रमादित्य, भर्तरी ( भर्त्हरि ) आदि राजाओं के बनवाये हुए प्रसिद्ध कर दिये ।

हम ऊपर लिख आये हैं कि राजपूताने में प्राचीन शोध का काम अब तक नाममात्र को ही हुआ है। संभव है कि आगे विशेष रूप से खोज होने पर फिर अनेक नवीन वृत्त प्रकट होकर राजपूताने का प्राचीन इति-हास शुद्धता के साथ लिखे जाने में सहायक होंगे। आज तक जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है उसी के आधार पर हमने राजपूताने से संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का नाम-मात्र का परिचय ही ऊपर दिया है।

# चौथा अध्याय

मुसलमानों, मरहटों और अंप्रेज़ों का राजपूताने से संबंध



## प्रसत्तमानों का संबंध

विक्रम संवत् की तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के प्रत्येक विभाग पर प्रायः राजपूत राजा ही राज्य करते थे। यद्यपि उससे पूर्व ही सुसलमानों के हमले इस देश पर होने शुरू हो गये थे और उन्होंने सिंध तथा उत्तरी सीमान्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो भी वहां के राजपूत अवसर पाकर उनको अपने इलाक़ों में से निकाल भी देते थे। राजपूताने के साथ मुसलमानों के संबंध का वर्णन करने के पूर्व मुसलमानों की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथन करना अप्रासंगिक न होगा।

अरब देश में भी पहले हिन्दुस्तान के तुल्य ही भिन्न-भिन्न जावियां शीं और उनमें धर्ममेद भी था। वहां के निवासी कई देवी देवताओं की मृतियों को पूजते और देश में कई छोटे बढ़े राजा व सरदार थे, जिनमें निरंतर कड़ाई-भगड़े होते रहते थे। वहां की साधारण जनता प्रायः असम्य और अशिक्ति थी। वि० सं० ६२= (ई० स० ४७१) में कुरी। जाति में मुहम्मद नामक एक महापुरुष ने जन्म लिया। सयाना होते पर उन्होंने देखा कि मतमेद और लड़ाई-भगड़े देश का नाय कर रहे हैं, पर स्पर की फूट और वैरमाव ने देशवासियों के हृदय में घर कर रक्ता है और लोग यद्यपि वीरप्रकृति के हैं, परंतु अधिविश्वासों से प्रशक्ति हो रहे हैं। उन महात्मा ने बीड़ा बठाया कि में मूर्तिपूजन को उठा टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश-वांश्रवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ टूंगा। अपने देश डान होन दशा में डूबे हुए लोगों के लिए एक ही धर्म स्थापित कर उनकी दशा उन्नत कर दूंगा। ऐसा हढ़ संकल्प कर उन्होंने वि० सं० ६६७

( ई० स० ६१० ) में अपने तर्ई ईश्वर-प्रेरित पैग्नंवर प्रकट किया और क़ुरान को ईखरीय आज्ञा वतलाकर किसी प्रकार के भेदभाव के विना धनी व दीन सव को एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश देने लगे। लोगों ने उनको पैरावर मानकर उनकी वातों पर विखास किया और शनै: शनै: उनका प्रचारित मत वढ्ने और ज़ोर पकड्ने लगा। स्वार्थी लोगों ने अपने स्थार्थ की रहा के निमित्त अपने पत्तवालों को उकसा कर मुहस्मद साहव को नाना साँति के कष्ट पहुंचाने में कमी न की। यहांतक कि वैर-भाव और आपित के मारे उनको मक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा, तभी से श्रर्थात् वि॰ सं॰ ६७६ (ई॰ स॰ ६२२) से हिजरी सन् का प्रारंभ हुआ। इतने पर भी वे अपने सिद्धांतों पर अटल वने रहे और अन्त में विजय प्राप्त कर उन्होंने अपने नाम का मुहम्मदी धर्म प्रचलित कर दिया। उनके श्रतुयायी परस्पर का वैरभाव छोड़ एकता के सूत्र में वंध गये। सहधर्मी भाई के नाते से उनमें पारस्परिक प्रेम की वृद्धि हुई। उनका सामाजिक वल बढ़ा और अपने नेता का स्वर्गवास होने के पूर्व ही एकमत होकर उन्होंने अन्यान्य देशों में भी अपने धर्म को फैलाने के लिए उत्साह के साध कार्यारम्म किया। पैग्रस्वर साहव के जीते जी ही इस्लाम धर्म अरव के वहुत से विसागों में फैल चुका था और उनके अनुयायियों की एकता तथा थार्मिक दृढ़ता के कारण उनका वल इतना वढ़ गया कि वे खुल्लम खुल्ला तल-बार के ज़ोर से अपने मत का प्रचार करने लगे और धर्म के नाम से अपना राजनैतिक वल बढ़ाकर अन्त में वे एक वीर जाति के स्वामी और देश के वहे विभाग के शासक हो गये। उन्होंने अपने देशी भाइयों के साथ भी कई लड़ाइयां लड़ीं और वे धन व ऐश्वर्य प्राप्त करने में सफल-मनोरथ होकर हिजरी सन् ११ (वि० सं० ६८६=ई० स० ६३२) में ६२ वरस की डमर में स्वर्ग को सिधारे। उनके पीछे उनकी गद्दी पर वैठनेवाले ख़लीफा कहलाये। पहला खलीफा अनूयक सिदीक हुआ, जो सुहम्मद साहय की स्त्री आयशा का पिता था। वह हि॰ स॰ ११ से १३ (वि॰ सं॰ ६८६ से

<sup>(</sup>१) हिजरी सन् के लिए देखों 'मारतीय प्राचीनिकिंग्मिला'; पृष्ट १६१-६२।

६६१=ई० स० ६३२-३४) तक खलीफा रहा ।

मुहम्मद् साहव की मृत्यु के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का श्रिधिकार सीरिया, पैलेस्तान, मिसर श्रीर ईरान पर हो गया, जिसका मुख्य कारण उनके धर्म का यह आदेश था कि विधामियों को मारतेवाले को स्वर्ग मिलता है। ये लोग जहां पहुंचते वहां के लोगों को वलपूर्वक मुसलमान बनाते श्रीर जो श्रपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते उनको मार डालने में ही ने सवाव (पुण्य) समस्तते थे। इसी से ईरान के कई कुटुंगों ने श्रपने धर्म की रक्षा के लिए समुद्र-मार्ग से भागकर हिन्दुस्तान में शरण ली, जिनके चंशज यहां पारसी कहलाते हैं। ऐसे ही ये लोग जहां जहां पहुंचते वहां की प्राचीन सम्यता को नष्ट कर बहां के महल, मंदिर, मूर्तियों श्रादि को तोड़कर मिटियामेट करते श्रीर वड़े चड़े पुस्तकालयों तक को जलाकर मस्म कर देते थेरे।

<sup>(</sup>१) अव्यवक और उसके पीछे के तीन ख़लीफा, ये चारों (चहार) यार कहलाते थे—उमर बिन ख़त्ताव (ख़त्ताव का बेटा उमर)-हि॰ स॰ १३ से २३ (वि॰ सं॰ ६६१ से ७०१=ई॰ स॰ ६३४-४४)।

उत्मान-हि॰ स॰ २४ से ३१ (वि॰ सं॰ ७०१ से ७१२=६० स॰ ६४४-६१)।
प्राची-हि॰ स॰ ३१ से ४० (वि॰ सं॰ ७१२ से ७१=६० स॰ ६४४-६१) हक।
फिर प्राची का पुत्र हसन सिफै ६ मास ख़लीफा रहा तदनंतर उत्मान के सेनापति
सुप्राविया ने उत्तसे गही बीन की और वह ख़लीफा वन गया। वह उम्मियाद वंश का
था, जिससे वह और उसके पींछ के १३ ख़लीफा उम्मियादवंशी कहलाये और उनवी
राजधानी विभिश्क रही।

<sup>(</sup>२) ख़लीफा उमर के सेनापित अम्र-इन्न-उन्-मास ने ई॰ सन् ६४० (वि॰ सं॰ ६४७) में मिसर के प्रसिद्ध नगर अनेग्ज़ैपिड्या अर्थात इस्कन्द्रिया को विजय करने के समय वहां के प्राचीन पुस्तकालय को, जिसमें कई राजाओं की एए प्रकी हुई जाकों पुस्तकों थीं. ख़लीफा की आज़ा से जलाकर नष्ट कर दिया। यद्यापि इस विषय में कोई कोई पूरोपियन विद्वान् संदेह करते हैं, परंतु मुसलमानों के इतिहास से इसके सत्य होने में कोई संदेह नहीं रहता। 'नासिखुत्तवारीख़' में इसका हाल यादिया नामफ विद्वान् के चुत्तान्त में विस्तार से दिया है। याहिया ने अम्र-इन्न उन्-आस से इस पुस्तकालय पर हरताचेप न करने की प्रार्थना की थी भीर अम्र ने उसके कहने पर ख़लीफा उमर को जिला भी था, परंतु क्लीफा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन प्रतड़ीं ख़लीफा उमर को जिला भी था, परंतु क्लीफा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन प्रतड़ीं

फिर तो खिलाफत की गद्दी के लिए आपस ही में लड़ाई भगड़े चलने लगे, सहधमों का नाता दूर गया और सांसारिक पेश्वर्य तथा पर्मितिष्ठा के प्रलोभन ने वही कार्य कराया जो राज्यप्राप्ति के लिए संसार की अन्याय जातियों में होता आया है। ज़लीफा अली जब खिलाफत के तख़्त पर बैठा तो लोग उसको असली वारिस न सममकर उसके खिलाफ हुए। खारिज़िन लोगों के साथ की लड़ाई में वह हारा और अंत में हि० स० ४० (वि० सं० ७१८=ई० स० ६६१) में मारा गया। उसकी मृत्यु के पीछे बहुत से मुसलमानों ने उसका मत इज़्तियार किया और वेंशिया नाम से प्रसिद्ध हुए। ईरान के मुसलमान और हिंदुस्तान के दाऊदी बोहरे इसी मत के माननेवाले हैं।

हम यहां मुहम्मदी मत का इतिहास नहीं लिख रहे हैं। हमारा श्रमित्राय राजपूताने के साथ मुसलमानों का संबंध बतलाने का है, श्रतदब श्रव हम संस्पेप में यह बतलायेंगे कि मुसलमान भारतवर्ष में कब आये श्रीर किस प्रकार उन्होंने श्रपना राज स्थापित किया।

खलीफा उमर के समय में अरब सेना समुद्र-मार्ग से बंबई के पास धाने तक आई, जो उमान के हाकिम उस्मान बिन आसी ने ख़लीफा की आज्ञा के बिना मेंजी थी, इसलिए उमर ने उसे वापस बुला लिया और उस्मान को यह भी लिखा कि जो इस सेना ने द्वार खाई तो उसमें जितने सैनिक मारे जावेंगे उतने ही तेरी क्रीम के आद्मियों को माद्दगा ।

इसी अर्से में उस्मान के भाई ने भड़ौच पर सेना भेजी तो मार्ग में देवल (सिंध) के पास चच (सिंध के राजा) ने उससे लड़ाई की।

में जो कुछ जिखा है वह छुरान के अनुसार है तब तो हमको इन अनेक भाषाओं की असंख्य पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, कुरान ही बस है; यि इनका आश्रय छुरान से बिरुद्ध है तो बहुत बुरा है; इसिंखिए सब को नष्ट कर दो। ख़लीफा की यह आज़ा पाने पर अम्र ने इन पुस्तकों को इस्कन्दिया के हम्मामों में भेजकर पानी गरम करने के छिए ईंधन की जगह जखवा दिया। इन पुस्तकों का संग्रह इतना बड़ा था कि इसिंहीन तक उनसे जल गरम होता रहा।

<sup>(</sup>१) इलियद् ; हिस्टी झॉव् इंडिया; जि॰ १, ५० ४१४-१६।

'फत्हुल् वलदान' में तो लिखा है कि अरवों ने शत्रु को शिकस्त दी, परंतु 'चचनामे' में उहेल है कि इस युद्ध में अरव सेनापित सुरौरा अवुल् आसी मारा गया ।

फिर थोड़े ही समय पीछे ईराक़ (वसरा) के हाकिम अबू मूसा अशाकी ने अपने एक अफसर को मकरान व किरमान में भेजा। क्लीफा ने अबू अूसा को हिन्द व सिंध का खुलासा हाल लिख भेजने की आज्ञा दी, जिसपर उसने उत्तर लिखा कि हिंद व सिंध का राणा ज़बर्दस्त, अपने धमें का पक्षा, परंतु मन का मैला है। इसपर ख़लीफा ने आज्ञा दी कि उसके साथ जिहाद (धमें के लिए युद्ध) नहीं करना चाहिये?।

हि० स० २२ (वि० सं० ४००=ई० स० ६४३) में अव्दुक्षा विन डमर ने किरमान श्रौर सिजिस्तान फ़तह कर सिंध में भी सेना भेजनी चाही, परंतु खलीफा ने उसे स्वीकार न किया<sup>3</sup>। ख़लीफा वलीद के समय उसके एक सेनापित हाकं ने मकरान को विजय कर बहुत से विलोचों को मुसल-मान बनाया। इस प्रकार हि० स० =७ (वि० सं० ४६३=ई० स० ५०४-६) से वहां मुसलमानी धर्म का प्रचार हुआ श्रौर मुसलमान हिन्दुस्तान के निकट श्रा पहुंचे।

फिरिश्ता लिखता है कि पहले संदीप (सिंहलद्वीप, लंका) के व्यापारियों के जहाज़ श्रक्रीका श्रीर लाल समुद्र (Red Sea) के तट पर तथा फारिस (ईरान) की खाड़ी में माल ले जाया करते थे और हिंदू यात्री भी मिसर श्रीर मका में श्रपने देवताश्रों की यात्रा के लिए जाया करते थे विकास के हिंदू कि सरंदीप के निवासियों में से वहुतेरे शुरू ज़माने ही से मुह्मिदी मत के श्रव्यायी हो गये श्रीर मुसलमानों के मध्य (श्रद्य में) उनका श्राना

<sup>(</sup>१) इतियरः, हिर्ी स्राच् इंडिया, जि॰ १, ४० ४१६ ।

<sup>(</sup>२) वही; पृ० ४१६।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० ४१७ ।

<sup>(</sup>४) ख़लीफा वलाइ न हि॰ स॰ ८६-६६ (वि॰ सं॰ ७६२-७७१=ई॰ स॰ ७०६-७१४) तक शासन किया था।

<sup>(</sup>१) ब्रिःजः; किरिस्ताः; जि० ४, प्र० ४०२ ।

जाना जारी हो गया था। एक बार सरंदीय के राजा ने अपने देश की कई श्रमूल्य वस्तुत्रों से लदा हुआ एक जहाज़ बगदाद को, ख़लीफा वलीद के वास्ते, भेजा। देवल (सिंध) पहुंचने पर वहां (ठहे) के राजा की आज्ञा से वह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज़ श्रीर भी थे, जिनमें कई मुसलमान कुंदुम्ब थे, जो कर्बला की यात्रा को जा रहे थे; वे भी क्रेंद कर लिये गये। उनमें से कई क़ैदी किसी ढब से निकलकर हजाज' के पास अपनी फरियाद ले गये। उसने मकरान के हाकिम हा हं के द्वारा सिंध के राय सस्सा (चच) के पुत्र दाहिर को चिट्टी लिखकर भेजी। दाहिर ने टालाटूली का उत्तर दिया, जिसपर हजाज ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान पर आक्र-मण करने की आहा खलीफा वलीद से लेकर बुद्मीन नामी एक अफसर को तीन सौ सबारों सहित रवाना किया और मकरान के हाकिम हा के को लिख दिया कि इसकी सहायता के लिए एक सहस्र सेना देवल पर आक्रमण करने को भेज देना । बुदमीन को सफलता न हुई और वह प्रथम युद्ध में ही मारा गया। फिर हजाज ने हि० स० ६३ (वि० सं० ७६८=ई० स० ७११) में अपने चचेरे भाई और जमाई इमादुद्दीन मुहम्मद (विन) कासिम को ६ हज़ार श्रसीरियन् सेना देकर देवल पर भेजा। वहां पहुंचते ही उसने नगर का घेरा डालने की तैयारी की, परन्तु बीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ १२० फुट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया था। मुहम्मद कास्तिम ने मंदिर के जादू भरे ध्वजादंड की अोर पत्थर फेंकने का यंत्र मंजनीक (मर्कटी यंत्र) लगातार तीसरे फैर में दंड को गिरा दिया, थोड़े ही दिनों में मंदिर को तोड़ डाला श्रीर १७ वर्ष से अधिक श्रवस्थावाले तमाम ब्राह्मणों को मार डाला, छोटे बालक तथा स्त्रियां केंद्र की गई और बुड्ढी औरतों को छोड़

<sup>(</sup>१) हजाज बड़ी चीरप्रकृति का अरब सेनापित था, जिसको उम्मियाद वंश के पांचवें ख़लीफा अब्दुल मालिक ने अरब और ईरान का शासक नियत किया था। हजाज बड़ा ही निर्देशी था और कहते हैं कि अपने जीवनकाल में उसने १२०००० आदिमियों को मरवाया था और उसको मृत्यु के समय उसके यहां १०००० आदिमी क्रेइ थे।

<sup>(</sup>२) त्रिकः फिरिस्ताः जि० ४, ५० ४०३।

दिया। मंदिर में लूट का माल बहुतसा हाथ श्राया, जिसका पांचवां हिस्सा इज्जाज के पास ७४ लौंडियों सहित भेजा गया और शेष सेना में वांट दिया । फिर देवल पर मान्नमण किया। दाहिर का पुत्र फौजी (?) ब्राह्मणा-बाद को चला गया। कासिम ने उसका पीछा किया और उसे कहलाया कि यदि अपना माल असवाब लेकर स्थान रिक्त करदोगे तो तुम्हारे प्राण न लिये जायेंगे। वहां से सेहवान श्रादि स्थानों को विजय करता हुआ वह राजा दाहिर की तरफ बढ़ा। दाहिर के ज्येष्ठ पुत्र हलीरा (हरीराय) ने बहुतसी सेना एकत्र कर कासिम का मार्ग रोका, उसने भी मोर्च पकड़े, परंतु युद्ध का सामान समाप्त हो गया था और सैनिकं भी हताश हो गये थे, जिससे कासिम ने हजाज को सहायता के लिए नई सेना भेजने को लिखा और उसके पहुंचने तक वह अपने योद्धाओं को हिम्मत बंधाता रहा। ठीक समय पर एक हज़ार अरब सवार सहायता के निमित्त आ पहुंचे तब फिर जंग छेड़ा। कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुई। फिर दाहिर ने युद्ध पर कमर बांधी और वह अपने पुत्र की सेना से जा मिला। सेना-संचालन का काम उसने अपने हाथ में लिया और ता० १० रमज़न हि० स० ६३ (वि० सं० ७६६ त्राषाढ सुदि १२≔ई० स० ७१२ ता० २० जून) को ४०००० राजपूत, सिधी श्रौर मुसलमान योद्धाश्रों (जो उसकी शरत में श्रा रहे थे) के साथ कासिम के मुक़ाबले को बढ़ा। पहले तो उसने शंबु-सेना के निकट पहुंचकर छोटी लड़ाइयों से अरवों को अपने सुदृढ़ मोर्ची से बाहर लाने की कोशिश की, परंतु जब उसमें सफलता न हुई तो धावा कर दिया। घोर संग्राम होने लगा, वीरवर दाहिर शत्रुओं को काटता हुआ श्रपने साथियों समेत अरब सेना के मध्यभाग तक पहुंच गया। वे लोग नर्थें जला जलाकर हिंदुओं पर फेंकने लगे। एक जलता हुआ गोला दाहिर के

<sup>(</sup>१) ब्रिग्जः फिरिश्ताः जि॰ ४, प्र॰ ४०४।

<sup>(</sup>२) नफ्था एक गाडा द्रव पदार्थ होता था जो सूमि से निकलता था। उसकी गोलियां वनाकर जलते हुए तीरों के द्वारा शत्रुघाँ पर फॅकी जातीं, जिनसे धारा स्वरा जाती थी।

श्वेत हाथी के मुख पर आ लगा, जिससे वह घवराकर नदी की तरफ भागा। यह देखकर राजा की सेना में खलबली मचगई और अपने स्वामी को भागा जान उसने भी पीठ दिखा दी। का सिम ने पीछा किया, इतने में राजा का हाथी जल में डुबिकयां लगाकर शांत हो लौट आया। दाहिर ने अपने योद्धाओं को ललकारकर लौटाया और वह बहादुरी के साथ उटकर युद्ध करने लगा। इतने में अनायास एक तीर उसके शरीर में आ घुसा और वह घायल होकर गिर पड़ा, इसपर भी उसने हिम्मत न हारी। यद्यपि घाव अनिष्टकारी लगा था तथापि वह घोड़े पर सवार हो शत्रु-सेना पर प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा और वीरता के साथ खड़ काड़ता वीरगित को प्राप्त हुआ'। फिर कासिम अज़द्र (ऊच) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस गढ़ को छोड़कर ब्राह्मणाबाद:चला गया।

अपने पुत्र को चात्रधर्म से मुख मोड़ा देखकर दाहिर की राखी ने पित का आसन ब्रह्ण किया और सब्चे धरवीर हृद्यवाली वह वीराङ्गना पंद्रह सहस्र सेना साथ लेकर पित का वैर लेने शत्रु की ओर चली। उसने अग्निस्नान करने की अपेचा असिधारा में तन त्याग अपने पित के पास पहुंचने का मार्ग उत्तम समसा। पहले तो उसने भूखी वाधिन की तरह वैरियों पर आक्रमण किया और फिर गढ़ में वैठकर शत्रु के दांत खहे करने लगी। कई महीनों तक कासिम गढ़ धेरे पढ़ा रहा, परन्तु विजय न प्राप्त कर सका। अन्त में राजपूर्तों का अञ्च व लड़ाई का सामान समाप्त हो गया तव उन्होंने अपनी रीति के अनुसार जौहर की आग जलाई। स्थियों और वाल-वचों को उस धधकती हुई ज्वाला के हवाले किया, फिर राखी रहे सहै राजपूर्तों को साथ लेकर शत्रुसेना पर टूट पढ़ी और अपने संकल्प के अनुसार खड़्धारा में तन त्याग पितलों को पात हुई । असीरियन सिपा-हियों ने गढ़ में घुसकर छु: हज़ार राजपूर्तों को खेत रक्खा और तीन हज़ार को केद किया। फिरिश्ता ने यह कहीं नहीं लिखा कि कितने मुसलमान मारे गये। क्या सहस्रों राजपूर्त योद्याओं ने भेड़ वकरी की मांति अपने गले

<sup>(</sup>१) बिग्ज़; फिरिश्ता; जि॰ ४, पृ॰ ४०=। (२) वही; जि॰ ४, पृ॰ ४०६।

काटने दिये होंगे ? बंदियों में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरूपदेवी और बरीलदेवी (परिमलदेवी) भी हाथ आई और मुहम्मद कासिम ने खलीफा के वास्ते उन्हें हजाज के पास भेज दिया। हि॰ स॰ ६६ (वि॰ सं॰ ७७२=६० स॰ ७१४) में वे राजदुलारियां दिमश्क में पहुंचाई गई, जो उस समय उम्मियाद खलीफों की राजधानी थी। एक दिन खलीफा ने उनको बुलाया श्रीर उनका रूप-लावएय देखते ही वह विहल हो गया श्रीर उनसे प्रेम की याचना की। ये दोनों भी तो दाहिर जैसे वीर पुरुष श्रीर उस सतीवीराङ्गा माता की पुत्रियां थीं। उनका विचार यह था कि किसी प्रकार अपने पिता के मारनेवाले से वैर लेकर कलेजा ठएढा करें और साथ ही अपने सतील की रद्धा भी करें। अपने संकल्प को पूरा करने का अच्छा अवसर जान उन्होंने ख़लीफा से प्रार्थना की कि हम आपकी शैय्या पर पैर रखने योग नहीं हैं, यहां भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कौमार्यव्रत भङ्ग कर दिया है। इतना सुनते ही ख़लीफा आगवबूला हो गया और उसने तत्काल श्राक्षापत्र लिखवाया कि इसके देखते ही मुहम्मद कासिम को वैत के समड़े - में जीता सीकर हमारे पास भेज दो। इस हुक्म की उसी समय तामील हुई। मार्ग में तीसरे दिन कांसिम मर गया और उसी अवस्था में खलीफा के पास पहुंचाया गया। ख़लीफा ने उनदोनों राजकन्याओं को बुलवाया और उन्हीं के सामने बैल का चमड़ा खुलवा कर कासिम का शव उन्हें दिखलाया आरी कहा कि खुदा के ख़लीफा का अपमान करनेवालों को मैं इस प्रकार दगड देता हूं। कासिम का मृत-शरीर देखते ही स्वरूपदेवी के मुख पर श्रपना मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहर श्रीर कटाच के साथ उसने निधड़क ख़लीफा को कह दिया कि पे ख़लीफा! कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, वह सदा हमें अपनी सगी भगिनियों के तुल्य सममता रहा श्रौर कभी श्रांख उठाकर भी कुदृष्टि से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता, पिता, माई और देशवंधुश्रों को मारा था इसलिए उससे अपना वैर लेने को हमने यह मिथ्या दोष उसपर लगाया था। तू क्यों अधा होकर हमारी वातों में आ गया और विना

किसी प्रकार की छानवीन के तुने अपने एक सचे स्वामीभक्त सेवक को मरवा डाला'। वीर बालिकाओं के ये वचन सुनते ही खलीफा सन्न हो गया और उनको अपने सामने से दूर किया। कहते हैं कि उसने फिर उन दोनों को जीता ही जलवा दिया।

खलीफा हशाम के समय (हि॰ स॰ १०४-२४=वि॰ सं० ७८१-८००=ई० स० ७२४-४३ ) जुनैद हिन्दुस्तानी इलाकों का हाक्रिम नियत होकर श्राया। जब सिंधु नदी पर पहुंचा तो दाहिर के बेटे जैसिया (जेसा, जयसिंह ) से, जो मुसलमान हो गया था, उसका सुकावला एक सील पर नीकाओं द्वारा हुआ। उस लड़ाई में जैसिया की नौका हुव गई और वह कैंद करके मारा गया?।

· इस तरह सिंघ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजपूताने की पश्चिमी सीमा सिंध से मिली हुई थी, अतएव उथर से राजपूताने और विशेषकर मारवांक पर उनके इमले होने सगे। वहां के राजपूत भी उनसे बरावर लड़ते ही रहे। सिंध के मुसलमान राजपूताने के किसी श्रंश पर भ्रपना श्रधिकार न अमा सके, वे केवल अहां मौका मिलता वहां लुटमार करते और राजवृतों का प्रवत्त सामना होने पर पीछे भाग जाया करते थे। सिंध की श्रोर से राजपूताने पर कब कब श्रोर किन किन मुसंखमान श्रफ़सरों ने चढ़ाइयां की इसका व्योग न तो फारसी तवारीक़ों में और न यहां की स्थातों में मिलता है। केवल 'फत् हुल बलदान' में लिखा है कि सिंध के हाकिम जुनैद ने अपना सैन्य मरमाइ, मंडल, दालमज, करूस, बज़ैन, मालिवा, बहरिमद (!), अल् वेलमाल और जज़ पर भेजां

<sup>(</sup>१) जिन्जा, फिरिस्ता; जि० ४, पृ० ४१०-११।

<sup>(</sup>२) इतियद् ; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि॰ १, पू॰ ४४१।

<sup>(</sup>३) मरभाड्=मार्साड।

<sup>(</sup> ४ ) शायद यह स्थान बंबई इंहाते के स्रत ज़िले का कामलेज हो।

<sup>(</sup>४) बरूस≈भद्दीच।

<sup>(</sup>६) अल् वेजमान=भीनमाल ।

<sup>(</sup>७) जन्न=ग्रनसत्। · · ·

था । यादामी के सोलंकियों के सामंत लाट देश पर भी शासन करते थे। लाट के सोलंकी सामंत पुलकेशी (अवितजनाश्रय) के कलचुरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६=६० स० ७३६) के दानपत्र में लिखा है कि 'ताजिकां (अरवों) ने तलवार के वल से सैंधव (सिंध), कच्छे स (कच्छ ), सौराष्ट्र (सोरठ, द्विश्वी काठियावाङ् ), चावोटक (चावड्रा ), मौर्य, गुर्जर श्रादि के राज्यों को नष्ट कर दिल्ला के समस्त राजाओं को जीतने की रुखा से द्विण में प्रवेश करते हुए उन्होंने सर्व प्रथम नवसारिका (नवसारी, गुजरात) पर आक्रमण किया। उस समय उस(पुलकेशी)ने घोर संप्राम कर ताजिकी को विजय किया, जिसपर शौर्य के अनुरागी राजा वक्षम ने उसको 'दिल्णा-'पथसाधार', 'चलुकिकुलालंकार', 'पृथ्वीवल्लभ' श्रोर अनिवर्त्तकनिवर्तियत' ये चार विरुद् प्रदान किये । इस कथन से अनुमान होता है कि अरवीं ने एक या भिन्न-भिन्न समय में उक्त देशों आदि पर चढ़ाइयां की हों और नवसारी के पास पुलकेशी ने अरवों को परास्त किया हो। फत्हल बलदान और पुलकेशी के दानपत्र से पाया जाता है कि अरवों की ये चढ़ाइयां ख़लीफा हशाम के समय होनी चाहियें, क्योंकि उसका राजत्व-काल हि॰ स॰ १०४ से १२४ (वि॰ सं॰ ७=० से ७६६=ई॰ स॰ ७२४ से ७४३ ) तक का है और पुलकेशी वि० सं० ७८८ और ७६६ (ई० स॰ ७३१ श्रौर ७३६ ) के वीच श्रपती जागीर का स्वामी वना था । प्राचीन शिलालेखी तथा दानपत्रों से सिंध की श्रोर से राजपूताने पर होनेवाली मुसलमानी की श्रीर भी चढ़ाइयों का पता लगता है (जिनका वर्णन फारसी तथा श्ररवी तवारीख़ों में नहीं मिलता)। जैसे कि रघुवंशी प्रतिहार राजा नागमट (नागावलोक प्रथम) का उत्था मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह का सिंध के मुसलमानों को परास्त करना उनके शिलालेखादि से जाना जाता है। सिंध

<sup>(</sup>१) सा. प्र. प., भाग १, प्र० २११।

<sup>(</sup>२) वहीं, भाग १, पृ० २१०-११ ।

<sup>(</sup>३) देखो ऊपर ए० १७६।

<sup>(</sup> ४ ) ना. प्र. प.; भाग ३, ५० १३०-३१ ।

की और से होनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों का वर्णन आगे हम प्रसंगवश करेंगे।

ऊपर बतला चुके हैं कि 'मुहस्मद साहब के देहांत के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का अधिकार ईरान तक हो गया था।' फिर वे लोगः ईरान से पूर्व में बढ़ने लगे और ख़लीका वलीद के समय वि० सं० ७६६-७० (ई० स० ७१२-१३) में कुतैब की अध्यक्ता में समरकंद, फरगाना, ताशकंद और खोंकंद पर अपना अधिकार जमाकर पूर्वी तुर्किस्तान में तुर्फानः श्रीर चीन तक बढ़ गये । इसी तरह उन्होंने सीस्तान (शकस्तान) श्रीर श्राचौंशिया पर श्रधिकार किया<sup>2</sup>; काबुल पर भी हमलें किये, परंतु उनमें उनको सफलता न हुई<sup>3\*</sup>। हि० स० ८३ (वि० सं० ७४६=ई० स० ७०२) में खलीफा वलीव के राज्य-समय हजाज ने इन्न इशश्रत पर विजय प्राप्त की; जिससे वह काबुल के राजा की शरण में चला गया। फिर वहां से खुरासान में जाकर उसने उपद्रव खड़ा किया। उस समय वहां ख़लीफा की तरफ से यज़ीद हाकिम था। उसने इन्न की सेना का संहार किया, जिससे वह भागकर काबुल में लौट श्रायाः परंतु वहां के राजा ने छूल से उसको मरवा डाला है।

श्रफ़ग़ानिस्तान के उत्तर में समरकंद, बुख़ारा श्रादि पर श्ररवों का राज्य स्थापित हो चुका था। ई० स० की नवीं शताब्दी से, जब कि बगदाद के अन्वासिया वंश के ख़लीफों का बल घटने लगा, उनके कई सूर्व स्वतंत्र बन गर्ये। समरकेंद्र, बुखारा श्रादि में एक स्वतंत्र मुसलमान राज्य स्थापित हो चुका था। वहां के अमीर अबुल् मलिक ने तुर्क श्रलप्तगीन को वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में खुरासान का शासक: नियतं किया, परंतु श्रवुल् मलिक के मरने पर श्रलप्तगीन गुज़नी का स्वतंत्रः सुलतान वन बैठा। अलप्तगीन के पीछे उसका वेंटा अवू इसहाक गृज़नी

<sup>(</sup>१) प्न्साह्क्लोपीडिया ब्रिटीनिका; जि॰ २३; पृ॰ ३१।

<sup>. (</sup>२) वहीं; जि॰ १; पृ॰ २३६।

<sup>(</sup>३) वहीं, जि॰ १, पृ॰ २३६। (४) वहीं, जि॰ १६, पृ॰ ४७२।

का स्वामी हुआ और श्रलप्तगीन का तुकीं गुलाम सुदुक्तगीन इसका नायव बनाया गया। इसहाक की सृत्यु के पीछे वि० सं० १०३४ (ई० स० ६७७) में सुबुक्तगीन ही गृज़नी का सुलतान बना ।

हि॰ स॰ ३६७ (वि॰ सं॰ १०३४=ई॰ स॰ ६७७) में स्रमीर सुबुक्तः गीन ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की उस समय लाहोर में भीम ( भीमपाल<sup>3</sup>) का बेटा जयपाल राज्य करता था। सर्राहेद से लमगान तक और मुल्तान से कश्मीर तक जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में खुलतान महसूद भी श्रपने पिता सुबुक्तगीन के साथ था। राजा जयपाल भटिएडा के दुर्ग में रहता था। उसने भी मुसलमानों का खूब मुकावला किया। जब जय-पाल ने देखा कि मेरी सेना की दशा विगड़ रही है तो कई हाथी और सोना उपहार में दे संधि का प्रस्ताव उपस्थित कर ख़िराज देना स्वीकार किया। महसूद ने अपने पिता से कहा कि संधि न की जाय, परंतु जयपाल ने फिर कहलाया कि राजपूत जब निराश हो जाते हैं तो वे अपने बाल-बचों श्रीर स्त्रियों को जीहर की श्राग में जलाकर प्राखों का भय न करते हुए केश खोलकर शञ्ज पर दूट पड़ते हैं। सुबुक्तगीन ने इसको सही समक्षकर संधि कर ली। राजा ने बहुतसा द्रव्य और ४० हाथी देने का बचन देकर कहा कि इस वक्त इतना ही द्रव्य यहां मेरे पास है ब्रतएव आप अपने आदमी मेरे खाथ लाहोर भेज दीजिये, वहां पूरा भाग दे दिया जायगा और विश्वास दिखाने को अपने कुछ सेवक ओल में रख दिये। लाहोर पहुंचकर ब्राह्मणों के कहने से उसने अपने वचन का पालन न करके सुबुक्तगीन के अफलरों को क़ैद में डाल दिया। उस समय राजाओं में यह दस्तूर था कि वे ऐसे विषयों का विचार करते के लिए सभा एकत्र कर उसकी सम्मति के अनुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण श्रिधिकारी राज्यसिंद्वासन की दाहिनी तरफ श्रीर चत्रिय सामंत बाई श्रीर

<sup>(</sup>१) बिग्जः, फिरिश्ताः, जि॰ १, पृ० १२-१३।

<sup>(</sup>२) फिरिस्ता में भीमपाल के स्थान पर हितपाल नाम मिलता है (ब्रिज़) फिरिस्ता; जि॰ १, ४० १४), जो अशुद्ध है।

वैदिते थे। चित्रयों ने जयपाल की इस कार्यवाही का विरोध किया और कहा कि सुबुक्तगीन इसका बदला लिये बिना न छोड़ेगा, परंतु जयपाल ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार धज़नी पहुंचे तो सुबुक्त-गीन तुरंत चढ़ आया। जयपाल भी युद्ध करने को उपस्थित हुआ। इस समय दिली, कार्लिजर व कन्नौज के राजा भी अपनी-अपनी सेना सहित जयपाल की सहायता को आये। सुबुक्तगीन ने अपनी सेना की पांच पांच सौ सवारों की दुकड़ियां बनाकर उन्हें वारी-वारी से इमला करने की आज़ा दी और जब देखा कि हिन्दू सेना कुछ विचलित होने लगी है तो सब ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। जयपाल की फौज भागी और सुसलमानों ने सिंधु नदी तक उसका पीछा किया। लूट में बहुतसा माल असवाब उसके हाथ लगा और सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया। इस सहस्र सेना सहित अपना एक अफ़सर पेशावर में छोड़कर सुयुक्तगीन गज़नी को लौट गया।।

सुबुक्तगीन के मरने पर उसका पुत्र महसूद गृज़नी का स्वामी
हुआ। उस समय बग्दाद के ख़लीफा तो शिथिल हो ही गये थे, बुखारे
के अमीरों का अधिकार भी ग़ज़नी के राज्य पर नाममात्र को रह गया
था और प्रायः सारे अफ़ज़ानिस्तान पर महमूद का राज्य स्थापित हो
गया था। इसपर भी महसूद ने अपना बल इतना बढ़ाया कि अस्यस्तान
और मध्य पश्चिया के सारे मुसलमानी राज्य भी उसकी मैत्री के इच्छुक
रहने लगे। हिन्द के पंजाब मांत में सुबुक्तगीन अपना सिक्का जमा ही
ख़ुका था। महसूद को भी भारत के चित्रय राजाओं की पारस्परिक
फूट और वैर-विरोध का भली भांति परिचय था, इसलिए उसने सहज में
हाथ आनेवाली इस सोने की चिढ़िया को हाथ में लेकर अपने देश को
मालामाल करने का विचार किया और हि० स० ३६० (वि० सं० १०४७=
ई० स० १०००) से अपने लश्कर की वाग हिंदुस्तान पर उठाना शुरू कर
१७ चढ़ाइयां कीं, जिनमें से यहां केवल उन्हीं का उसेल करेंगे, जिनका

<sup>( 1 )</sup> बिक्तः, फिरिस्ताः, जि॰ १, पृ॰ १६-१६।

संबंध राजपूताने से हैं।

लाहोर के राजा जयपाल ने अवसर पाकर अधीनता से सिर फेर लिया था, इसलिप हि०स० ३६१ (वि० सं० १०४८=ई० स० १००१) में महमूद फिर उसपर चढ़ आया। राजा भी ३० हज़ार पैदल, १२ हज़ार सवार और ३०० हाथियों की सेना लेकर पेशावर के पास महमूद से आ मिड़ा, परंतु दैव उसके प्रतिकृत था, जिससे घोर युद्ध के पीछे उस(जयपात) के ४००० योद्धा लेत पड़े और अपने १४ माई वेटों सहित वह बँधुआ बना लिया गया। लूट का बहुत सा माल खुलतान के हाथ लगा, जिसमें रत्जजटित १६ कंठें भी थें, जिनमें से एक का मृत्य जौहरियों ने १८०००० खुवर्ष दीनार आंका था। मार्टेड का गढ़ हाथ आया और तीन माल तक अपना वँधुआ रखने के उपरांत बहुत सा दंड लेकर महमूद ने जयपाल को मुक्त किया। उस समय प्राय जित्र याजाओं में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा दो बार विदेशियों से युद्ध में हार जाता, वह फिर राज्य करने योग्य न सममा जाता था, तद्युसार राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अपने पु

हि० स० ३६६ (वि० सं० १०६६=ई० स० १००६) में दाउद की सहायता करने के अपराध में सुलतान ने अनंदपाल पर चढ़ाई की। अनंद पाल ने भारत के दूसरे राजाओं के पास अपने दूत भेजकर सहायता मांगी और उन्होंने भी मुसलमानों को हिंदुस्तान में से निकाल देने के निमित्त अपनी-अपनी सेना सहित अनंदपाल का हाथ बटाना उचित समभाग उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कक्षीज, दिश्ली और सांभर के राजा अपने अपने दलवल सहित आ मिले और पेशावर के पास ४० दिन तक पढ़ाव डाले रहे। हिंदू महिलाओं ने भी दूर देशान्तरों से अपने आभूषण बेचकर विपुत्त धन लड़ाई के खर्च के लिए भेजा और गक्खर योद्धा भी साथ देने को आ

<sup>(</sup>१) बिग्जः, फिरिश्ताः, जि॰ १, पु॰ ३६-३८।

<sup>(</sup>२) अडल फतह दाउद मुल्तान का स्वामी था। उसने महमूद की विराज देना बंद कर दिया और जब महमूद उसप्र चढ़ आया तो अनंद्पाल ने दाउद की सहायता दी थी।

राये। सुलतान ने पहले राजपूर्तों के बल और उत्तेजना की परीक्षा करने के लिए अपने छः इज़ार धनुर्धारियों को इस अभिप्राय से तीर चलाने की आज्ञा दी, कि राजपूर्त इससे चिढ़कर शत्रु पर हमला कर देवें। गत्रखर उनके सम्मुख हुए और उन्होंने पेसी वीरता के साथ हाथ दिलाये कि महमूद के बहुत कुछ उत्तेजित करने पर भी उसके तीरंदाज़ों के पैर उखड़ गये। तब तो तीस सहस्र गक्खर बीर सिर खोलकर शस्त्र पकड़े शत्रुसेना में घुस पड़े, घोर संप्राम हुआ और थोड़ी ही देर में उन्होंने ५००० मुसल-मानों को काट डाला। संयोगवश एक नफ्थे के गोले के लगने से अनंद-पाल का हाथी भड़का और भाग निकला। हिंदू सेना ने जाना कि राजा ने पीठ दिखाई है, अतएव सब सैनिक उसके अनुगामी हो गये। असंख्य द्रुप्य और ३० हाथी सुलतान के हाथ लगे।

हि० स० ४०६ (वि० सं० १०७४=ई० स० १०१८) में रघुवंशी प्रति-हार राजा राज्यपाल के समय सुलतान ने कन्नीज पर चढ़ाई की (जिसका वर्णन हम ऊपर ए० १८४ में लिख आये हैं)। कन्नीज से मेरठ होता हुआ सुलतान जमना के तट पर बसे हुए महावन में आया। वहां का राजा ससैन्य सुलतान के पास आता था, परंतु मार्ग में कुछ मुसलमानों के साथ उसके सैनिकों की तकरार हो जाने के कारण कई हिंदुओं को उन्होंने नदी के पूर में फेंक दिया और वहां का राजा कुलचंद्र अपनी राणी तथा कुंवरों को मारकर आप भी मर गया। गढ़ सुलतान के हाथ आया और द० हाथी तथा विपुल धन उसको वहां मिला?

महमूद महावन में अपनी फीज को थोड़ा आराम देकर मथुरा में आया। उस समय यह नगर वारण (बुलंदशहर) के राजा हरदत्त डोड (डोडिया) के राज्य के अंतर्गत था, जो थोड़ीसी ही लड़ाई में विजित होकर लूटा गया, वहां की सब मूर्तियां तोड़ दी गई, जिनसे सोने चांदी का ढेर लग गया। मंदिरों को भी खुलतान तोड़ देता, परंतु एक तो उसमें परिश्रम श्रधिक था और दूसरी उनकी बनावट की खुंदरताव शिल्पकौशल

<sup>(</sup>१) ब्रिग्जः, फिरिस्ताः, जि॰ १, ए० १८।

देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया। इन मंदिरों की खंदरता और भन्यता का वर्णन खुलतान ने अपने हाकिम को पत्र द्वारा लिख भेजा था (देखों ऊपर पृष्टिश )। इन मंदिरों में ४ सोने की मूर्तियां मिलीं; जिनके नेत्रों में जड़े हुए लाल पन्नास हज़ार दीनार के आंके गये थे। एक मूर्ति में जड़ा हुआ एक पन्ना चार सी मिस्काल का था। जब वह मूर्ति गलाई गई तो उसमें से ध्दर०० मिस्काल (क़रीब १०२४ तोला) खोना निकला। एक सी से अधिक चांदी की मूर्तियां भी उसके हाथ लगीं। वीस दिन मथुरा में उहरकर उसने लुटमार की और नगर को जलाया। फिर जमना के किनारे किनारे कला जहां सात गढ़ वने हुए थे। उसने इन सब का नाश किया और वहां भी कई मंदिरों को तोड़ां।

हि० स० ४१६ (वि० सं० १०८२=ई० स० १०२४) में सुलतान महसूद ने सोमनाथ (काठियावाड़) पर चड़ाई की। 'कामिलुचवारील' में लिखा है—''ता० १० शावान को तीस हज़ार सवारों के साथ सुलतान ने ग्रज़नी से कृच किया और रमज़ान के बीच सुलतान पहुंचा। वहां से मार्ग जनशन्य रेगिस्तान में होकर गुज़रता था, जहां खुराक भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए उसने २०००० ऊंटों पर अन्न और जल लाइकर अणहिलवाड़े की और प्रस्थान किया। रेगिस्तान पार करने पर उसने एक तरफ मनुष्यों से परिपूर्ण एक किला देखा जहां पर गहुत से कुंप

<sup>(</sup>१) त्रिक्तः, किरिस्ता, जि॰ १, ए० ४८-४६।

<sup>(</sup>२) कामिलुत्तवारीख के अंगरेज़ी अनुवाद में हिजरी सन् ४९४ (मूल लेखक के दोष से) छुपा है, जिसके स्थान में हि॰ स॰ ४१६ (वि॰ सं॰ १०८२-ई॰ स॰ १०२४) होना चाहिये; क्योंकि उसी पुस्तक के अनुसार छुत्तान शाबान महीने अंग्रानी से चला। रमज़ान में सुल्तान, ज़िक्काद के प्रारंभ में अणहिलवार शाँर के सकाद के मध्य में सोमनाथ पहुंचा। फिर हि॰ स॰ ४१७ (वि॰ सं॰ १०८३-ई॰ स॰ ४०२६) के सफर में गृज़नी को लीटा। इस चढ़ाई में कुल ६ महीने खगे। इस छिए गृज़नी से उसका प्रयाण हि॰ स॰ ४१६ (वि॰ सं॰ १०८२-ई॰ स॰ १०२४) ता॰ ६० ग्रावान को होना चाहिये। तारीख जिरिस्ता में सुलतान का हिंदुस्तान में हाई वर्ष रहना माना है, जिसका कारण भी मूल पुस्तक की वहीं दो वर्ष की अधादि है। (३) पह स्थान नाडोल (जोधपुर राज्य) होना चाहिये, क्योंकि महमूद के

थे। वहां के मुखिया लोग सुलतान को समसाने आये परंतु उसने उनको घरकर जीत लिया। उनको इस्लामी हुकूमत में लाकर वहां के लोगों को करल किया तथा मूर्तियां तोड़ीं। वहां से फिर जल भरकर वह आगे बड़ा और ज़िल्काद के प्रारंभ (पौष) में आगृहिलवाड़े पहुंचा।

"अलहिलवाड़े का राजा भीम" (भीमदेव) वहां से भागा श्रीर श्रपनी रत्ता के लिए एक किले में जाकर बैठा। महमूद सोमनाथ की तरफ़ चला। भाग में वहुतसे किले श्राये, जिनमें सोमनाथ के दूत-रूप बहुतेरी मूर्तियां थीं, जिनको वह शैतान कहता था। उसने वहां के लोगों को भारा, किले तोड़े श्रीर सूर्तियां नए कीं। फिर वह निर्जल रेगिस्तान के मार्ग से सोमनाथ की श्रोर बढ़ा। उस रेगिस्तान में इसको २००० वीर पुरुष मिले। उनके सरदारों ने इसकी श्रधीनता स्वीकार न की इसपर उसने श्रपनी कुछ सेना उनपर चढ़ाई के लिए मेजी। इस सेना ने उनको हराकर भगा दिया श्रीर उनका माल श्रसवाद लूट लिया। वहां से वह देवलवाड़े पहुंचा, जो सोमनाथ से दो मंज़िल दूर था। वहां के लोगों को यह विश्वास था कि सोमनाथ शत्रु को भगा देंगे, जिससे वे शहर ही में रहे; परंतु महसूद ने उसे जीतकर लोगों को कत्ल किया श्रीर उनका माल लूटने के वाद सोमनाथ की श्रोर प्रस्थान किया।

"ज़िल्काद के वीच (पौप शुक्ल के श्रंत में) गुरुवार के दिन सोम-नाथ पहुंचने पर उसने समुद्र-तट पर एक खुदढ़ क़िला देखा, जिसकी

रेगिस्तान पार करने के बाद श्रयाहिजवाड़े के मार्ग में यही पुराना स्थान थाता है।

<sup>(</sup>१) 'भिराते अहमदी' तथा 'श्राईने अक्रवरी' में महमृद की चढ़ाई के समय अख़िक्षवादे का राजा चामुंड होना लिखा है, जो भूल है; वयाँकि चामुंड (चामुंड-राज) के राज्य की समाप्ति वि० सं० १०६६ में हुई, श्रीर महनूद की चढ़ाई वि० सं० १०६२ में । उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था।

<sup>(</sup>२) देवलवादा-यह प्रभासपाटन के पूर्व का उत्ता गांव के पास का देलवादा होना चाहिये। इससे अनुसान होता है कि महमृद प्रजाहिलवादे से मोदेश होता हुआ पाटदी के पास रख (रेगिस्तान) को पारकर माजावाद, गोहिलवाद और वावरियावाद होकर देलवादे पहुंचा होगा।

दीवारों के साथ समुद्र की लहरें टकराती थाँ। किले की दीवारों पर से लोग मुसलमानों की हंसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम सब को नष्ट कर देगा। दूसरे दिन अर्थात् अकवार को मुसलमान हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनको वीरता से लड़ते देखकर हिंदू किले की दीवारों पर से हट गये। मुसलमान सीढ़ियां लगाकर उनपर चढ़ गये। वहां से उन्होंने दीन की पुकार कर इस्लाम की ताक़त बतलाई तो भी उनके इतने सैनिक मारे गये कि लड़ाई का परिणाम संदेह युक्त प्रतीत हुआ। कितने ही हिन्दुओं ने सोमनाथ के मंदिर में जाकर इंडवत प्रणाम कर विजय के लिए प्रार्थना की। फिर रात्रि होने पर युद्ध बंद रहा।

"दूसरे दिन प्रातः काल ही से महमूद ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, हिंदुओं का अधिक संहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मंदिर में भगा दिया और मंदिर के द्वार पर भयंकर युद्ध होने लगा। मंदिर की रहा करनेवालों के फुंड के फुंड मंदिर में जाने और रो-रो कर प्रार्थना करने लगे। फिर बाहर आकर उन्होंने लड़ाई ठान दी और प्रार्थात तक वे लड़ते रहे। थोड़े से जो बचे, वे नावों पर चढ़कर समुद्ध में चले गये, परंतु मुसलमानों ने उनका पीछा कर कितनों ही को मार डाला तथा औरों को पानी में डुबा दिया। सोमनाथ के मंदिर में सीसे से मढ़े हुए सागवान के प्रद स्तंभ थे। मूर्ति एक अधेरे कमरे में थी। मूर्ति की ऊंचाई प्रहाय और परिधि ३ हाथ थी। इतनी तो बाहर थी, इसके सिवा वो हाथ ज़मीन के भीतर और थी। उसपर किसी प्रकार का खुदाई का काम नहीं दीय पड़ता था। महमूद ने उस मूर्ति को इस्तगत कर उसका एक हिस्सा जलवा दिया और दूसरा हिस्सा वह अपने साथ ग्रज़नी ले गया, जिससे वहां की जामे-मसजिद के दरवाज़े की एक सीढ़ी बनवाई। मूर्तिवाले कमरे में रत-जटित दीपकों की रोशनी रहती थी। मूर्ति के निकट सोने की

<sup>(</sup>१) सोमनाथ के मंदिर की रक्षा के लिए भीमदेव तथा उसके कई सामंत गये थे। तारीफ़ फ़िरिश्ता में लिखा है कि भीमदेव ने ३००० सुसलमानों को सोमनाय की जुनाई में मारा था ( जिग्जा, फ़िरिश्ता, जि०१, ५० ७४)।

सांकल में घंटे लटकते थे। उस सांकल का तौल २०० मन' था। रात्रिः में पहर-पहर पर उस सांकल को हिलाकर घंटे बजाये जाते थे, जिससे पूजन करनेवाले दूसरे ब्राह्मण जग जाते थे। पास ही भेडार था; जिसमें सोने-चांदी की मूर्तियां रक्खी हुई थीं। मंडार में रत्नजटित वस्त्र थे और प्रत्येक रत्न बहुमूल्य था। मंदिर से २०००००० दीनार से अधिक मूल्य का माल हाथ लगा और ४०००० से अधिक हिंदू मारे गये।

"सोमनाथ की विजय के बाद महसूद को खबर मिली कि अएहिलवाड़े का राजा भीम (भीमदेव) कंदहत के किले में चला गया है, जो
वहां से ४० फरसंग (२४० मील) की दूरी पर सोमनाथ और रए के बीच
है। उसने वहां पहुंचने पर कितने ही मनुष्यों से, जो वहां पर शिकार कर
रहे थें, ज्वारमाटा के विषय में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरने
कायक है, परन्तु थोंड़ीसी भी हवा चली तो उतरना कठिन होगा। महसूद
ईखर से आर्थना कर पानी में उतरा और उसने अपनी सेना सहित वहां
(कंदहत) पहुंचकर शक्तु को भगा दिया। फिर वहां से लीटकर उसने मंसूर
की तरफ जाने का विचार किया, जहां के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग
किया था। महसूद के आने की खबर पाकर वह राजा खजूर के जंगल में
भाग गया। सुलतान ने उसका पीछा कर उसके साथियों में से बहुतेरों को

<sup>(</sup>१) दो सी मन अर्थात् ४०० पाउँड (४० तोले का १ पाउँड) या, ऐसा फ़िरिश्ता के अंग्रेज़ी अनुवादक बिज़ का कथन हैं (बिग्ज़; फ़िरिश्ता, जि॰ १, पृ० ७३ का टिप्पण)।

<sup>(</sup>२) दीनार एक सोने का सिका था, जिसकी तोल ३२ रती होती थी (द्वात्रिंशद्रतिकापिरिमितं कांचनं इति भरतः)।शब्दकल्पहुमः, जि॰ २, प्र०७१७।

<sup>(</sup>३) कंदहत शायद कन्त्र का कंथकाट नामक ज़िला हो।

<sup>(</sup>४.) मेंसूर--सिंध.का उक्त नाम का स्थानः।

<sup>(</sup>१) क्रिरिश्ता के लेख के अनुसार महमूद की सिंध के रास्ते से जाने में जल का वड़ा कर हुआ। उस विकट मार्ग से जाने का कारण यह माना जाता है कि सांभर के वीहान आदि राजपूताने के राजा सोमनाय के मंदिर को तोड़ने के कारण उसका मार्ग रोकने के लिए खड़े थे, जिससे उसको सिंघ के रास्ते से जाना पढ़ा था।

मार डाला और कइयों को डुबा दिया तथाथों है से भाग भी निकले। वहां से वह भाटिया पहुंचा और वहां के लोगों को अपने अधीन कर गृज़नी की और चला तथा तारीख १० सफर सन् ४१७ हिजरी (वि० सं० १०८३ चैत्र सुदि १३=ई० स० १०२६ ता० २ अप्रैल) को वहां पहुंचा।"

कुछ मुसलमान इतिहास लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई वेसिर पैर की किएत बातें भी लिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बहे बहे यूरोपियन विद्वानों ने भी भूल की है। ऐसी कपोलकिएत बातों में सोमनाथ की मूर्ति की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक फ़िरिश्ता ने लिखा है-"मंदिर के बीच सोमनाथ की पाषाण की मृतिं थी। महमूद ने उसके पास जाते ही अपने गुर्ज़ से उसकी नाक तोड़ डाली। फिर उसके द्वकड़े करवाकर उनमें से दो ग्रज़नी पहुंचाये, और दो मक्का मदीना भेजने के लिए रक्खे। जब महसूद उस सृति को तोड़ने चला उस समय बहुत से ब्राह्मणों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी जाय तो हम उसके बदले में बहुतसा द्रव्य देने को तैयार हैं। इसपर उन्होंने सुंलतान से अर्ज़ की कि इस एक मूर्ति के तोड़ने से मूर्तिपूजा तो नष्ट होगी ही नहीं, अतएव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना द्रव्य यदि मुसलमानों को दान किया जाय तो लाभदायक होगा। इसपर सुलतान ने कहा कि ऐसा करने से तो मैं 'मूर्ति वेचनेवाला' कहलाऊंगाः मेरी इच्छा तो यह है कि मैं 'मूर्ति तोड़नेवाला' कहलाऊं। फिर उसने उस मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का हिस्सा टूटा जो भीतर से पोला था। उसमें से हीरे, मानिक और मोतियों का संग्रह निकला, जिसका मूल्य जितना द्रव्य ब्राह्मण देते थे उससे कहीं

<sup>(</sup>१) इलियट्, हिस्टी श्राव् इंडिया, जि॰ २, पृ॰ ४०६-४७१ श्रीर २४६। हमारे यहां की पुस्तकों में मुसलमानों की सोमनाथ की तथा श्रन्य चढ़ाइयों का कुछ भी उड़ेस नहीं मिलता, इसालिए लाचार फ़ारसी तवारीकों से उनका हाल उद्घत करना पहा है। फ़ारसी तवारीकों भी पलपात से लिखी हुई हैं श्रीर उनमें हिन्दुओं की बातों को नीचा दिखलाने के लिए उनकी निन्दा श्रीर मुसलमानों की विशेष प्रशंसा की है, अतएव उनमें सत्य का श्रंश कितना है यह कहा नहीं जा सकता।

अधिक था ।"ऐसा ही वृत्तांत 'तारीख-अल्फ़ी' में भी मिलता है । इन लेखकों के कथन से बात होता है कि सोमनाथ की मूर्ति गोल आकृति का ठोस लिंग नहीं, किंतु हाथ-पैरवाली पोली मूर्ति थी, जिसके पेट में रतन भरे हुए थे। इन्हीं लेखकों के कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान का इतिहास लिखनेवाले यूरोिययन विद्वानों में से कर्नल डो 3, गिव्यन 8, मॉरिस", जेम्स मिल", प्राइस", एलफिन्स्टन" श्रादि विद्वानों ने भी अपनी पुस्तकों में वैसा ही लिखा है, और कुछ हिंदी पुस्तकों में भी, जो उन्हीं के आधार पर लिखी गई हैं, वैसा ही उल्लेख पाया जाता है '; परंतु यह सारा कथन किएत है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी श्रवुरिहां श्रल्वे हनी, जो सुलतान महसूद ग्रज़नवी के समय में कई वरसों तक हिंदुस्तान में रहा और जिसने सोमनाथ की दूरी हुई सूर्ति को देखा था, अपनी अरवी पुस्तक 'तहकीके हिंद' में लिखता है कि सोमनाथ गोल आकृति का एक ठोस लिंग था, जिसका शिरोभाग सुलतान ने तुड़वा डाला और वाक़ी का हिस्सा उसपर के रत्न जटित सोने के ज़ेवर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सहित गज़ती पहुंचा दिया। उसका एक दुकड़ा थालेश्वर से लाई हुई पीतल की चकवर्ती (चकस्वामी, विल्ए) की सूर्ति के साथ, शहर ( ग़ज़नी ) में घुड़-

- (१) ब्रिज़; फ्रिरिस्ता; जि॰ १, ए० ७२-७३।
  - (२) इत्तियर्; हिस्ट्री आव् इंडिया; ति० २, पृ० ४७२।
- (३) कर्नेत हो; हिस्ट्री आव् इंडिया; ए० ४४-४६।
- (४) दिक्राइन ऍढ फ़ॉज ऑव् दी रोमन ऍपायर; जि॰ ७, ए॰ १४१ (ई॰ स॰ १८८७ का संस्करण)।
  - ( १ ) मॉदर्न हिस्ट्री साव् इंदिया; जि॰ १, मा० १, ए० २१६।
  - (६) हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ १, १० १७७ ।
- (७) रिट्रॉस्पेक्ट श्राव् मोहोमेडन् हिस्ट्रीः जि॰ २, प्र॰ २८६ (सन् १८२१ का संस्करण्)।
  - ( = ) हिस्ट्री झाँव इंडिया; ए० ३३६।
- (१) राजा शिवप्रसादः इतिहास-तिमिर-नाशक, भाग १, १० १३ और ऐतिहासिक कहानियाः नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित, मनोरंजन पुस्तकमालाः, संख्या ३७, १० २।

दौड़ें की जगह पड़ा हुआ है और दूसरा मसजिद के पास इस अभिप्राय से रक्खा गया है कि लोग उसपर पैर रगड़ें । इसी तरह फ़िरिश्ता से पहले की बनी हुई 'कामिलुत्तवारीख,' 'हबिबुस्सिअर,' 'रोज़ेतुस्सफ़ा' आदि फ़ारसी तबारीखों में, जिनसे फिरिश्ता ने बहुत कुछ वृत्तांत उड़त किया है, उक्त मूर्ति के हाथ-पैर आदि होना या उसके पेट में से रत्नों का निकलना कहीं नहीं लिखा।

इस प्रकार सुलतान महमूद ने हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों पर चढ़ाइयां की और वहां से वह बहुत सा द्रव्य ले यया। उसका विवार हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थिर करने का नहीं था। वह केवल धर्म स्थापन करने के बहाने से धन संग्रह करने की अपनी मूझ मिटाने के लिए लूटमार करके ग़ज़नी को लौट जाया करता था, तो भी उसने अफ़ग़ानि स्तान से मिला हुआ हिंदुस्तान का लाहौर तक का अंग्र अपने राज्य में

<sup>(</sup>१) एडवर्ड साचुः अल्बेरूनीज़ इंटियाः जि० २, १०३। अल्बेरूनी ने सोमनाथ के लिंग को ठोस पत्थर का बना हुआ वतलाया है; इतना ही नहीं, किंड उसने लिंगों के बनाने की रीति तथा उनकी बनाबट के अनुसार होनेवाले श्रमाश्रमः फल का भी विस्तार से दर्शन किया है। 'मेडिएवल इंडिया' के कर्ता स्टैन्बी बेनपूर्व ने जिला है कि फिरिश्ता का यह कथन कि सहसूद के प्रहार करने पर उन्न सूर्ति के भीतर से रखें का बड़ा संग्रह निकत्त आया, विलक्षकः मिथ्या है। परंतु:साम ही यह-कल्पना भी की गई है कि शायद मूर्ति के नीचे छिपाये हुए रक्त लोड़कर निकाल गये हैं ( पृ॰ २६ का टिप्पण )। यह कल्पना भी सर्वेशा निर्मृत है, क्योंकि ऐसी मूर्तियों के नीचे कभी रतों का संग्रह छिपाया नहीं जाता था और न कोई आज तक ऐसा प्रत्यक्षः उदाहरण मिला है। फ़िरिश्ता तथा उसी के आधार पर जिले हुए अंग्रेड़ी तथा हिन्दी प्रथों में जिली हुई इस कपोलकल्पित बात को पड़कर कितने ही हिन्दुका को भी-ऐसा विश्वास हो गया है कि ज्योतिर्वित भीतर से पोले होते हैं और उनमें ज्योतिर्मय रत मरे रहने के कारण ही उनको ज्योतिर्जिङ कहते हैं। एक बने इतिहासवेत्ता मित्र से मेरा इस विषय पर विवाद हुआ और उन्होंने इसके प्रमाख में फ़िरिश्ता की फ़ारसी पुस्तक बतलाई; इसपर मैंने अल्बेरूनी की पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद उनको सुनाया । तब उनकी आंति निवृत्त हुई और उन्होंने स्वीकार किया फिरिश्ता और उसके आधार पर जिल्हानाची विद्वानों का यह कथन सरासर कान्पत है।

मिला लिया था। हि॰ स॰ ४२१ (वि॰ सं॰ १०८७=ई॰ स॰ १०३०) में महमूद की मृत्यु हुई। फिर उसके बेटे पोते आदि वंशधर आपस में लड़िमड़ कर बलहीन होते गये, जिससे उनमें अन्य देशों को विजय करने की शक्ति न रही, इतना ही नहीं, किंतु महमूद के जमाये हुए राज्य को भी वे न संभाल सके।

सुलतान महमूद की मृत्यु के पीछे उसका बड़ा बेटा मुहम्मद गृज़नी के तक्त पर बैठा, परंतु उसके छोटे भाई मसूद ने उससे राज्य छीनकर उसको श्रंधा कर दिया। मसद मध्य पशिया की (सलजुकियों के साथ की) लड़ाइयों से निर्वल होकर लौटा और नई सेना एकत्र करने के जिए हिंदुस्तान में आया, परंतु उसकी सेना ने उसे पदच्युत कर उसके अंधे भाई मुहम्मद को फिर सुलतान वनाया । हि॰ स॰ ४३३ (वि॰ सं॰ १०६६=ई० स० १०४२) में अपने भतीजे श्रहमद ( मुहस्मद का बेटा ) के हाथ से मसूद मारा गया, जिसपर उसके बेटे मौदूद ने उसी वर्ष मुहम्मद को मारकर उसका राज्य छीन लिया । हि० स० ४३४ (वि० सं० ११०१= ई० स० १०४४) में दिल्ली के हिंदू राजा ने हांसी, शागेश्वर श्रौर सिंध मुसलमानों से छीनकर नगरकोट भी छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई मूर्तियां स्थापित हुई श्रौर उनकी पूजा होने लगी। पंजाब के राजा भी १०००० सवार और वड़ी पैदल सेना लेकर लाहौर पर चढ़ आये। वे सात मास तक मुसलमानों से लड़े, परंतु श्रंत में उनकी हार हुई । हि॰ स॰ ४४० (वि॰ सं० ११०४=६० स० १०४=) में मौदूद मरा और उसका बेटा मसूद (दूसरा) गृज़नी का स्वामी हुआ तथा हि॰ सन् ४४० से ४११ (वि॰ सं॰ ११०४ से ११७४) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर द सुलतान हो गये; फिर वह-रामशाह वहां की गद्दी पर वैठा। उसके समय में सैफ़ुद्दीन गोरी के भाई श्रलाउदीन हुसेन ग्रोरी ने गृज़नी पर हमला कर उसको ले लिया, जिससे

<sup>(</sup>१) रावर्टी; तबकाते नासिरी; (अंप्रेज़ी अनुवाद ) ए० ११-१६।

<sup>(</sup>२) सी॰ मोबेल डफ; दी कॉनॉलॉजी भॉव् इंडिया; पृ० १२०; १२१।

<sup>(</sup>३) मिरज़; फ़िरिस्ता; जि॰ १, ए॰ ११४-१६।

बहराम भागकर लाहौर में आ रहा और हि० स० ४४४ (वि० सं० १२०६= ई० स० ११४६)में वह मर गया। इस प्रकार गृज़नी के तुक्तगज्य की समाप्ति हुई और गज़नवियों के अधिकार में केवल लाहौर की तरफ़ का हिंदुस्तान का हिस्सा ही रह गया। बहरामशाह का पुत्र खुसरोशाह लाहौर के तक्त पर बैठा और उसके बेटे खुसरोमलिक से शहाबुद्दीन मुहम्मद ग्रोरी ने लाहौर छीनकर हि० स० ४७६ (वि० सं० १२३७=ई० स० ११८०) में यहां से भी ग़ज़नवियों के रहे-सहे राज्य का श्रंत कर दिया।

गज़नी और हिरात के बीच गोर का एक छोटासा राज्य था, जिसकी राजधानी फीरोज़कोह थी। वहां के मिलक सैफ़हीन के पीछे उसके चचेरे भाई ग्रयासुद्दीन मुहम्मद ग़ेरी ने (जो बाहुदीन साम का बेटा था) गोर का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन ग़ोरी था, जिसको उसने प्रथम अपना सेनापित और पीछे गृज़नी का हािकम बनाया। उसने वहां से महमूद गृज़नवी के समान हिंदुस्तान पर चढ़ाइयां करनी शुक्त कीं।

उस समय भारत के बड़े विभाग पर चौहानों का प्रवल राज्य जम चुका था। उनके अधीन अजमेर के इलाक़े के अतिरिक्त दिल्ली और दूर-दूर के प्रदेश थे। राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य मेचाड़ के गुहिलोतों (सीसी-दियों) का था। मालवे में परमारों, गुजरात में सोलंकियों; पूर्व में कन्नीज, काशी आदि पर गाहड़वालों (गहरवारों) और वहां से पूर्व में वंगाल के सेनवंशियों का राज्य था।

लाहीर में गृज़नवी वंश के सुलतानों का हाकिम रहा करता धा श्रीर वहां से लुटमार के लिए राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती धीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फ़ारसी तवारीख़ों में नहीं मिलता, परंतु कभी कभी संस्कृत के ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि सांभर का चौहान राजा दुर्लभराज दूसरा (चामुंडराज का उत्तराधिकारी) मुसलमानों के साध

<sup>(</sup>१) ना॰ भ॰ प॰; सारा १, पृ॰ ४०७।

की लड़ाई में मारा गया था । अजमेर बसानेवाले अजयदेव (पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र) ने मुसलमानों को परास्त किया । अजयदेव के पुत्र अगोंराज (आना) के समय मुसलमानों की सेना फिर इधर आई, पुष्कर को नष्ट कर अजमेर की तरफ़ बड़ी और पुष्कर की घाटी को उल्लंघन कर आनासागर के स्थान तक आ पहुंची, जहां अगोंराज ने उसका संहार कर विजय प्राप्त की । यहां मुसलमानों का रक्त गिरा था अतएव इस भूमि को अपवित्र जान जल से इसकी अदि करने के लिए उसने यहां आनासागर तालाव बनवाया । आना के पुत्र वीसलदेव (विशहराज चौथा) के समय बव्वेरा तक मुसलमानों को सेना पहुंच गयी । उसको परास्त कर वीसलदेव आर्यावर्च से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की तरफ़ बढ़ा। उसने दिल्ली और हांसी के इलाक़ अपने राज्य में मिलाये अऔर आर्यावर्च (के वड़े विभाग) से मुसलमानों को निकाल दिया, ऐसा दिल्ली के अशोक के लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए वीसलदेव के वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) के लेख से पाया जाता है । शहाबुदीन गोरी

<sup>(</sup>१) ना॰ प॰ प॰; भाग ४, ए॰ १४६।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ४, ५० १६०।

<sup>(</sup>३) वही; भाग ४, ५० १६२-६४।

<sup>(</sup>४) वन्वेरा (वन्वेरक) किशनगढ़ राज्य का बवेरा गांव नहीं, किंतु जयपुर राज्य के शेखावाटी इलाक़े का बवेरा नाम का प्राचीन नगर होना चाहिये, जिसके खंडहर दूर-दूर तक फैले हुए हैं।

<sup>(</sup> १ ) अजमेर के चौहान राजा विश्वहराज (वीसछदेव चौथा) के राजकिव सोमदेव-राचित 'लितितिवशहराज' नाटक, श्रंक ४ (इं० ऍ.; जि०२०, ए०२०२)। इस नाटक क कितना एक श्रंश बड़ी—बड़ी दो शिलाश्चों पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपूताना ज्यूजियम् ( अजमेर ) में सुरक्तित है।

<sup>(</sup>६) ना० प्र० प०; साग १, प्र० ४०१ और टिप्प्या ४३।

<sup>(</sup> ७ ) स्राविंघ्यादाहिमाद्रेविंवरिचतिवजयस्तीर्थयात्राप्रसंगा-दुद्ग्रीवेषु प्रहर्त्ता नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्नः । स्रायावर्त्त यथार्थ पुनर्राप कृतवानम्बोच्छविच्छेदनामि-

के साथ सम्राट् पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर भी हमला किया था, परंतु हारकर उसे लौटना पड़ा था'। ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं, जो श्रागे भिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास में प्रसंगवश उद्धृत किये जायेंगे।

सिंध पर अरबों का जब से अधिकार हुआ तब से गज़नवी खान-दान की समाप्ति तक राजपूताने पर मुसलमानों के कभी-कभी हमले होते रहे और राजपूत लोग उनको पराजित कर निकालते रहे। उस समय तक राजपूताने के किसी अश्र पर मुसलमानों का अधिकार न हो सका था, परंतु शहाबुद्दीन गोरी से स्थिति पलटी। गज़नी का शासक नियत होने पर उसने पहला हमला मुल्तान पर किया और उसके बाद तबरहित (भिटेंडा) का किला लिया । अक्रमेर का चौहान सम्राट् पृथ्वीराज गहा बुद्दीन से लड़ने के लिए कई हिंदू राजाओं को साथ लेकर अजमेर से चला और थायेश्वर के निकट तराइन के पास शहाबुद्दीन से लड़ाई हुई; जिसमें वह (शहाबुद्दीन) बुरी तरह घायल होकर मागा और लाहोर में अपने घावों का इलाज कर ग्रज़नी को लौट गया। यह घटना हि० सन प्रत्य (वि० सं० १२४० ई० स० ११६१) में हुई । दूसरे वर्ष पृथ्वीराज ने तबरहिद के किले को जा घेरा और वहां के हाकिम ज़ियाउद्दीन को १३ महीने की लड़ाई के पीछे किला खाली करना पड़ा। शहाबुद्दीन दूसरे साल फिर चंढ़ आया और थायोश्वर के पास पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, जिसमें

हैंवः शाकंभरीन्द्रो जगित विजयते वीसलच्चोिखपालः ॥ ब्रू(ब्रू)ते संप्रति चाहमानतिलकः शाकंभरीभूपितः श्रीमद्विग्रहराज एष विजयी संतानजानात्मनः। हैं० ए०: जि॰ १६, ए० २१६।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प्.; साग १, पृ० १७७-७८।

<sup>(</sup>२) वहीं; साग १, पृ० ४०७ ।

<sup>(</sup>३) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी ऑन् इंडिया; ए॰ १६७।

<sup>(</sup>४) वहीं; ए० १६७ 1

पृथ्वीराज कैद होकर कुछ महीनों बाद मारा गया और अजमेर पर मुसल-मानों का अधिकार हो गया। अपनी अधीनता स्वीकार कराकर पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज को शहाबुद्दीन ने अजमेर की गद्दी पर वैठाया और आप स्वदेश को लौट गया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने शहाबुद्दीन की अधीनता स्वीकार करने के कारण गोविन्दराज से अजमेर छीन लिया, जिससे वह रख्यंभोर में जाकर रहने लगा।

कुतुबुद्दीन पेबक ने, जो शहाबुद्दीन का तुर्क जाति का गुलाम श्रीर सेनापित था, वि० सं० १२४० (ई० स० ११६३) में दिली (जो श्रजमेर का एक स्वा था) छीन ली। तभी से दिली हिंदुस्तान के मुसलमानी राज्य की राजधानी हुई। इसपर हिस्स्त्रज ने कुतुबुद्दीन से दिली खाली कराने के लिए अपने सेनापित (चतरराय) को भेजा, परंतु वह हारकर श्रजमेर लौट श्राया। कुतुबुद्दीन ने हिरिराज को हराकर वि० सं० १२४२ (ई० स० ११६४) में श्रजमेर पर अपना श्रधिकार किया श्रीर वहां मुसल-मान हाकिम नियत कर दिया।

इस प्रकार अजमेर के प्रतापी चौहान राज्य का अंत हुआ और राजपूताने के ठीक मध्य (अजमेर) में मुसलगानों का अधिकार हो गया। मेवाड़ का मांडलगढ़ से पूर्व का सारा हिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चौहानों के अधिकार में था उसपर भी उक्त संवत् में मुसलमानों का आधिपत्य हो गया में। फिर तो वे राजपूताना और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार बढ़ाने लगे। उक्त संवत् से पक्त वर्ष पूर्व शहाबुद्दीत ने कन्नीज और यनारस के गहरवार राजा जयचंद से उसका राज्य छीन लिया था"। अब गुजरात की वारी आई। वि० सं० १२४२ (ई० स० ११६४) में जुतुबु-दीन ने गुजरात पर चढ़ाई कर उधर लुटमार करनी गुक्त की, जिसका

<sup>(</sup>१) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉली स्रॉव् इंडिया; पृ० १६८।

<sup>(</sup>२) वही; ए० १६८।

<sup>(</sup>३) देखो उपर ए० २२३-२४।

<sup>(</sup> १ ) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी बावू इंसिया, पृ० १६१ ।

बदला लेने के लिए गुजरातवालों ने मेरों को अपना सहायक बनाकर कुत-बुद्दींन पर हमला किया, इस कारण उसको अजमेर के गढ़ में शरण लेनी पड़ी। कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, श्रंत में शहाबुद्दीन ने गुज़नी से नई सेना भेजकर घेरा उठवाया । इसी वर्ष शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ने तहनगढ़ (तवनगढ़, करौली राज्य) पर इमला कर उसे ले लिया। फिर शहाबुद्दीन ने गुजरातवालों को सज़ा देने के लिए गुजरात पर चढ़ाई की और आबू के नीचे कायदां गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घायल... होकर शहाबुद्दीन को लौट जाना पड़ा । इस हार का बदला लेने के लिए दूसरे वर्ष कुतुबुद्दीन गुजरात पर चढ़ा श्रौर उसी कायड़ा मांव के पास लड़ाई में विजय पाकर गुजरात को लूटता हुआ लौट गया । वि॰ सं १२६३ (ई० स० १२०६) में शहाबुद्दीन लाहौर से गंजनी को लौटते समय गक्खरों के हाथ से धमेक के पास मारा गया और उसका भतीजा गयासु-द्दीन महमूद गोरी सुलतान हुआ। उसी साल गयासुद्दीन से सब राज्यनिक प्राप्तकर कुतुबुद्दीन, जो पहले शहाबुद्दीन का सेनापति और प्रतिनिधि था, हिंदुस्तान का प्रथम मुसलमान सुलतान बनकर दिल्ली के तहत पर बैठा। बि० सं० १२६७ ( ई० स० १२१० ) में वह घोड़े से गिरकर लाहौर में मरा" श्रीर उसका पुत्र श्रारामशाह तक्त पर श्राया, परंतु उसी वर्ष उसको निकाल कर कुतुबुद्दीन का गुलाम शमशुद्दीव अल्तमश दिल्ली का सुलतान बन गया। शमश्रद्दीन अल्तमश ने जालोर, रण्यंभोर, मंडोर, सवालक श्रीर सांभर पर विजय प्राप्त की तथा वहां के राजाओं को अधीन किया। उसने मेवार पर भी चढ़ाई की, परंतु नागदा शहर तोड़ने के बाद वहां के राजा जैत्रसिंह

<sup>(</sup> १ ) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी ग्रॉन् इंडिया, ए० १७० ।

<sup>(</sup>२) वहीं; पू० १७०।

<sup>(</sup>३) देखो कपर ए० १६७ झौर टिप्पण ३।

<sup>(</sup>४) देखो अपर पृ० १६७।

<sup>(</sup> १ ) बील; श्रोरिप्टेंल् बायोग्राकिकत् डिक्शनेरी; ए० ३२० ।

<sup>(</sup>इ) नार् पर्व पर्व भाग ३, प्र १२६ ।

से परास्त होकर उसको भागना पड़ा', इसीलिए मुसलमान इतिहास-लेखकों ने इस लड़ाई का बुत्तान्त अपनी पुस्तकों में छोड़ दिया है, परंतु उसी समय के निकट के शिकालेकों आदि में उसका उल्लेख मिलता है। किर कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारियों ने राजपूताने में विशेष छेड़छाड़ न की श्रीर न कोई राज्य छीना, परंतु दिल्ली के ख़िलजी ख़ानदान के समय में श्रलाउद्दीन लिलजी ने राजपूतों के राज्य छीनने का निश्चय कर वि० सं० १३४७ (ई० स० १३००) में राजा हंमीर चौहान से रण्यमोर का किला-लेकर वहां के चौहान राज्य की समाप्ति की । वि० सं० १३६० ( ई० स० १३०३) में उसने चित्तोड़ पर चढ़ाई की और छ। महीने तक लड़ने के बाद वह किला फतह कर अपने बेटे खिज़रखां को दिया। इस लड़ाई में रावल रत्नसिंह और उसके कई सरदार मारे गये और रत्नसिंह की राखी पश्चिनी (पद्मावंती) ने कई राजपूत रमिण्यों के साथ जौहर से अपने सतीत्व की रत्ता की। विं० सं० १३८२ ( ई० स० १३२४) के आसपास महाराणा हंमीर ने जिस्तोदगढ़ पीछा से खिया। वि० सं० १३६४ (ई० स० १३०८) में अंसाउद्दीन ने सिवाने का क्रिला (जोधपुर राज्य) बहां के चौहान शीतलदेव की मारकर लिया और वि० सं० १३६= (ई० स० १३११) में उसने जालोर पर चढ़ाई की। वहां का चौहान राजा कान्हद्देव और उसका कुंबर बीरमदेव बड़ी बीरता से लड़कर काम आये और जालोर के चौहान-राज्य की भी समाप्ति हो गई।

तुगलकों के समय में दिल्ली का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर राजपूताने के राजाओं ने उन कई एक प्रान्तों को पुनः अपने राज्यों में

ţ

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प्.; साग ३, ए० १२१-२७।

<sup>(</sup>२) सी. मोबेज डफ, कॉनॉलॉजी कॉन् इंडिया, ए० २१०।

<sup>(</sup>३) वहीं; प्र० २१२।

<sup>(</sup>४) फ्रिरिस्ता ने अजाउद्दीन का जालोर जेना हि॰ स॰ ७०६ (वि॰ सं० १३६६=ई॰ स॰ १३०६) दिया है, परंतु मुंहयोत नैयासी ने अपनी स्थात में इस घटना का वि॰ सं॰ १३६८ वैशास सुदि ४ (ई॰ स॰ १३११ ता॰ २४ प्रापेक ) को होना माना है, जो अधिक विश्वास के योग्य है। क्रिरिस्ता ने ठीक संवत् नहीं दिया।

मिला लिया, जिन्हें मुसलमानों ने हस्तगत कर लिया था। तुगलकों के पिछले समय में तो राज्य की दशा ऐसी विगड़ी कि दिली के पश्चिमी दर-वाज़े दोपहर की नमाज़ के समय से बंद कर दिये जाते थे और इस तरफ़ से कोई बाहर न जाने पाता था, क्योंकि मेवाती लोग उधर से जल के कुएड पर पानी मरनेवाले मई और औरतों के कपड़े तक छीनकर ले जाते थे ।

फ्रीरोज्शाह तुगलक ने अमीशाह (दिलावरखां गोरी) को मालवे का हाकिम बनाया, जो फ्रीरोज़शाह के बेटे तुगलक शाह (मुहम्मद शाह) के समय में मालवे का स्वतन्त्र सुलतान वन गया। उसने मेवाड़ के महाराण क्षेत्रसिंह पर चढ़ाई की, परंतु हारकर उसे अपना ख़ज़ानां आदि बाँड़ मागना पड़ा । फिर महाराणा कुंमा, रायमल और सांगा (संप्रामिस्ह) ने मांडू (मालवा) के सुलतानों से बहुतसी खड़ाइयां लड़ी।

दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक ने ज़फरेलां को गुजरात की हाकिम बनाया, जो तुगलक बादशाहत की कमज़ोरी देखकर हि॰ स॰ ७६६ (बि॰ सं॰ १४४३=६० स॰ १३६६) में गुजरात का स्वतंत्र मुलतान बन गया। गुजरात के सुलतानों के एक वंशधर ने नागीर (जोधपुर राज्य) में श्रंपना अधिकार जमाया। मेवाड़ के महाराखा मोकल, कुमा, सीगा, विक्रमादित्य आदि ने गुजरात के सुलतानों तथा नागीरवालों से कई लड़ा- इयां लड़ीं और सिरोही, हुगरपुर एवं बासवाड़े से भी उनका वैसा ही संबंध रहा।

तुगलकों के समय विश् से १४४४ (ई० स० १३६८) में ब्रामीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर भटनेर (बीकानेर राज्य) का किला लिया<sup>3</sup>, फिर दिल्ली फ़तह कर उसको लूटा श्रीर वहां मारकाट की। इससे तुगलक बिल्कुल कमज़ोर हो गये श्रीर सैयदों ने उनसे राज्य छीत लिया। वे भी थोड़े ही वर्ष राज्य करने पाये थे कि लोदी पठानों ने उनसे भी तकत

<sup>(</sup>१) इलियट् ; हिस्टी ऑव् इंडिया, जि॰ ३, ५० १०८।

<sup>ः (</sup>२) ना० प्र० प०; भाग इ, प्र० १६-२६।

<sup>(</sup>३) सी. मोनेल इफ, कॉनॉलॉजी बॉव् इंडिंगा, प्रवं ने ३६ ी

खीन लिया। इस खानदान के बहलोल और सिकंदर लोदी ने राजपूताने पह इमले किये, प्रंतु उनका यहां विशेषः प्रभाव न पड़ा। उक्त वंश के श्रेतिम सुलतान इब्राहीम लोदी को वि० सं० १४=३ में पानीपत की लड़ाई में हरा-कर बाबर ने दिल्ली की बादशाहत छीत पठान राज्य की समाप्ति की। वावर जिस समय हिंदुस्तान में आया उस समय हिंदू राजाओं में सब से प्रवत मेवाड़ का महाराणा सांगा (संग्रामसिंह) था, जिसके राज्य की सीमा चयाने तक पहुंच गई थी। उक्त महाराणा ने भारत में पुनः हिंदू राज्य स्थापन करते के लिए वि॰ सं॰ १४८४ (ई॰ स॰ १४२७) में बाबर से खानवा (बयाना के पास ) के मैदान में युद्ध किया । पहली लड़ाइयों में तो उसकी विजय हुई, परंतु अंत की बड़ी खड़ाई में वाबर ने विजय प्राप्त की। वाबर के पीछे उसका बेटा हुमायू तब्त पर बैठा, जिसको चूनारगढ़ के द्वाकिम शेरशाह सुर (पठान ) ने, पराजित कर दिल्ली का तब्द झीन लिया। शेरशाह के समय में भी राजपूतावे पर चढ़ाइयां हुई और उनमें बड़ी लड़ाई जोधपुर के राजा मालदेव के सरदारों के साथ हुई। उसमें छल कपट के कारण शेरशाह की विजय हुई, परंतु अंत में उसे यह कहना पड़ा- मैंने एक मुट्टी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी होती।" हुमायूँ वड़ी आपित के साथ मारवाड़ और जैसलमेर राज्यों में होता हुआ उमरकोट (सिंध) में पहुंचा, जहां वि० सं० १४६६ ( ई० स० १४४२ ) में अकवर का जन्म हुआ। उमरकोट से हुमायूं ईरान के बादशाह तहमास्प की शर्य में गया। एक दिन शाह तहमास्प ने हुमायूं से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के हिंद राजाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना सहायक बनाया या अपने साहयों पर ही विश्वास कर राज्य करते रहे ? हुमायू ने उत्तर में यही कहा कि माइयों पर भरोसा करने से ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे सम-भाया और कहा-"यदि हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उनसे संबंध जोड़ लेते तो वे तुम्हें अवश्य सहायता देते और तुम्हारी ऐसी दशा कभी न होती।" हुमायूं इस नीति को अञ्झीतरह समक्ष गया और ईरान से सहायता प्राप्तकर भारत की तरफ लौटा तब उसकी यही इच्छा थी कि इस बार

ţ

श्रपना राज्य फिर जमने पर हिंदू राजाश्रों से श्रवश्य संबंध स्थापित कर उनको अपना सहायक धना लूंगा। इस प्रकार मेरे राज्य की नींव सहद हो जायगी। हुमायूं ने जब भारत का कुछ भाग पुनः जीत लिया तब उक्त विचारानुसार उसने अपना कार्यक्रम आरंभ करना चाहा, परंतु दैवगित से वि॰ सं॰ १६१२ ( ई॰ स॰ १४४६ ) में उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र श्रकवर १२ वर्ष की अवस्था में उसका उत्तराधिकारी हुआ। उस समय उसके अधिकार में केवल पंजाब से आगरे तक का देश और राज पृताने में बयाना और मेवात का इलाक़ा मात्र था। संभव है कि अक़रा को उसके पिता ने शाह तहमास्प की शिचा से परिचित किया हो। होनहार पुरुषों में बुद्धि-वल श्रीर श्रासाधारण श्वानशक्ति का होना प्राकृतिक नियम है। तद्नुसार ये सव गुण अक्वर में भी, चाहे वह अधिक पढ़ा-लिखा न हो, विद्यमान थे। सब से पहले यह बड़े-बड़े विद्वान और नीतिनिपुण मंत्रियों जादि को अपने पास रखकर अपने अधीनस्थ राज्य को सुद्दु, शांतिमय और उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के विचार से विना किसी भेदभाव के सब प्रजाहितकारी कार्यों के प्रचार का प्रयत करता रहा। अक्बर से पूर्व साढ़े तीनसी वर्षों से अधिक की तुर्क श्रीर पठानों की बादशाहत में उनके स्वेदार, सामंतगण तथा चित्रय ( राजपूत ) राजाओं के साथ लड़ाई-अगड़े निरंतर चला ही करते थे। भारत के हिंदू राजाओं को उन्होंने सैनिक बल से कुचलकर या तो उनके राज्य छीन लिये या उनको अपने अधीन किया और धर्मद्वेष के विचार से वे हिंदुओं को सदा तुच्छ दृष्टि से देखते रहे। इसीलिए राजा तथा प्रजा में परस्पर की प्रीति कभी स्थापित न हुई। इन्हीं आंतरिक उपद्रवों से लाभ उठाकर भिन्न-भिन्न मुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी बन गये और सीमांत प्रदेशों से भी चढ़ाइयां होने का भय खदा लगा ही रहता था। यद्यपि मुगल और पठान आदि एक ही धर्म के माननेवाले थे तो भी राज्यव्यवहार में धर्म के नाते का कभी विचार नहीं रहता था। श्रपना राज्य भारत के अधिकांश भाग से उठ जाने के कारण पठान आदि, पहले के मुलतान, मुगली

के शत्रु बने ही हुए थे। इस भय की मिटाने के लिए श्रक बर जैसे नीतिनिपुण बादशाह ने समक लिया कि यदि मैं हिंदुस्तान को श्रपना ही देश समक्रं, हिंदुओं को भी प्रसन्न रक्खूं और राजपूतों को अपना सहायक बना लूं तो मेरे राज्य की नींव सुदृढ़ हो जायगी श्रीर इसी से श्रन्य देशों पर भी विजय प्राप्त कर सकूंगा। राजपूताने में उस समय ११ राज्य-उदयपुर, डूंगरपुर, चांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, ब्रीकानेर, श्रांबेर, वृंदी, सिरोही, करौली और जैसलमेर-थे। उनमें मुख्य मेवाड़ ( उदयपुर ) श्रीर जोधपुर थे। श्रांबेर के कलवाहे उन्नत दशा में न थे और अजमेर का मुसलमान स्वेदार उनको सताया भी करता था। अकबर ने सब से पहले आंबेर के राजा भारमल कञ्चवाहे को अपनी अधीनता में लिया और उसकी तथा उसके पुत्रों आदि की मान-मर्यादा बढ़ाई। भारमल ने भी राज्य के लोभ में आकर अपनी राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इस प्रकार राज-पूर्तों के साथ की नीति का बीजारोपण हुआ। बादशाह स्रकबर जानता था कि राजपूत राजाओं के नेता मेवाड़ के महाराखा हैं, इसलिए जब तक उनको अपने उधीन न कर लूं तब तक मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ ( ६० सं० १४६७) में महाराणा उदयसिंह के समय वित्तोड़ पर चढ़ाई कर उस किले को ले लिया, परंतु महाराणा ने उसकी श्रधीनता स्वीकार न की इस कारण उनके साथ लड़ाइयां होती रहीं। महाराणा उदयसिंह का देहांत होने पर प्रसिद्ध महाराखा प्रतापसिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसके साथ भी श्रकवर की सेनाएं लड़ती रहीं, परंतु उस इदवती महाराणा ने श्रकवर की अधीनता स्वीकार न की। श्रकवर के पीछे जहांगीर दिल्ली का वादशाह हुआ और महाराणा प्रताप के पीछे महाराणा श्रमरसिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ। जहांगीर के समय भी उक्त महाराणा से कई लड़ाइयां हुई और अंत में महाराणा ने श्रपने कुल-गौरव के श्रनुसार शर्ते हो जाने पर बादशाह की श्रधीनता स्वीकार कर ली, जिसको जहांगीर ने अपने लिए वड़े गौरव का विषय समभा। इस प्रकार मेवाड़ के राज्य की स्वतंत्रता का भी श्रंत हुआ।

i

अकबर राजपूतों को अपनी कृपा की बेड़ी से जकड़ने तथा उनके साथ विवाह-जोड़ने के अतिरिक्त भेदनीति के द्वारा उनमें परस्पर विरोध फैलाकर उनको निर्वल करने का उद्योग भी करता रहा; जैसे कि मेवाड़ का बल तोड़ने के लिए वि० सं० १६२६ (६० स० १४६६) में बूंदी के राव सुर्जन हाड़ा ने आंवेर के राजा भगवानदास की सलाह से बादशाही सेवा स्वीकार कर राणा की श्रधीनता से मुख मोड़ा और राखा का रख्यंभोर का गढ़ बादशाह को सौंप नई जागीर स्वीकार की। ऐसे ही अकवर ने रामपुरे के चंदावत सीसोदिया राव दुर्गा को मेवाड़ से स्वतंत्र कर वि० सं० १६२४ (ई० स० १४६७) में अपना सेवक बनाया। जब वह महाराणा प्रताप को अपने वश में न ला सका तो उसके भाई जगमाल को अपना सेवक बनाकर सिरोही का श्राधा राज्य उसको दे दिया। इसी प्रकार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, करौली श्रादि के राजाश्रों को भी अपने अधीन कर उसने राजपुताने पर अपना प्रमुख जमाया। बादशाह अकबर कालिंजर, गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, कश्मीर श्रादि प्रदेश श्रपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने में उसको राजपूर्तों से बड़ी सहायता मिली।

जहांगीर और शाहजहां का वर्ताव भी राजपूतों के साथ बहुधा वैसा ही रहा जैसा कि अकवर का था। जहांगीर ने जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को सेठोलाव की जागीर दी। कृष्णसिंह ने अपने नाम से कृष्णगढ़ बसाकर वहां राजधानी स्थापित की। इसी सं उसके राज्य का नाम कृष्णगढ़ (किशनगढ़) प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां ने अपने सन् जुलूस (राज्यवर्ष) तीसरे (वि० सं० १६८६-८७) में बूंदी के राव रतन हाड़ा के पुत्र माधवसिंह को कोटा और पलायता के परगने जागीर में देकर बूंदी से स्वतंत्र किया। इसप्रकार कोटे का राज्यभी अलग स्थिर हुआ।

वि० सं० १७१४ (ई० स० १६४८) में शाहजहां को कैद कर उसका बेटा औरंगज़ेब दिल्ली का बादशाह बना और अपने भाई भतीजों को सार- कर उसने श्रपना मार्ग निष्कंटक किया। उसने दक्षिण के प्रान्तों पर विजय प्राप्तकर अपना राज्य श्रकबर से भी श्रधिक बढ़ाया, परंतु उसके धर्महेष श्रीर कुटिल व्यवहार से राजपूत एवं हिंदूमात्र विरोधी हो गये। दक्तिण में शिवाजी प्रवल हो गया। जोधपुर के महाराजा जसवंतिसह की मृत्यु होने पर श्रीरंगज़ेब ने जोधपुर खालसे कर लिया। उदयपुर के महाराणा राजसिंह की कार्रवाइयों से अप्रसन्न होकर मेवाड़ पर भी उसने चढ़ाई कर दी। उसके साथ लड़ते समय राजसिंह का देहांत हो गया श्रीर वि० सं० १७३= ( ई० स० १६=१ ) में महाराजा जयसिंह ने बादशाह से सुलह कर ली। महाराणा से सुलह होने पर बादशाह दक्तिण को चला गया। श्रीरं-गज़ेव का देहांत वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में ब्रह्मदनगर (दिच्य) में हुआ। इसकी खबर पाते ही महाराजा अजीतसिंह ने जोधपुर पर श्रधिकार कर लिया। जिस मुंगल साम्राज्य की इमारत बादशाह श्रकवर ने खड़ी की थी, उसकी नींव श्रीरंगज़ेव ने हिला दी श्रीर उसके मरते ही बादशाहत के लिए उसके पुत्रों में खड़ाइयां हुई। शाहज़ादे मुझज़्जम ने अपने भाई आज़म को लड़ाई में मारा और बहाद्रशाह (शाह आलम) नाम धारणकरं वह दिल्ली के तस्त पर वैठा। उसने महाराजा अजीतसिंह को निकालकर जोधपुर पर फिर ऋधिकार कर लिया और महाराजा जयसिंह से कुछ समय के लिए आंबेर भी छीन लिया। इन दोनों राजाओं ने थोड़े ही समय पीछे महाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय) की सहायता से अपने अपने राज्यों पर श्रिथकार कर लिया। उसने उनको सज़ा देने का विचार किया था, परन्तु पंजाब में सिक्जों का उपद्रव मच जाने से वह कुछ न कर संका श्रीर उधर चला गया।

वहादुरशाह के पीछे ११ बादशाह दिल्ली के तकत पर बैठे जो नाम-मात्र के बादशाह रहे। उनमें से शाहत्रालम (दूसरा) ने माचेड़ी के स्वामी नक्षका प्रतापसिंह को रावराजा का खिताव और पांच हज़ारी मनसब आदि देकर वि० सं० १८३१ में स्वतंत्र राजा बनाया। इस प्रकार श्रलवर का नया राज्य स्थिर हुआ। मुगल साम्राज्य की इस अवनत दशा में श्रवध, वंगाल, दिल्ला श्रादि के बड़े-बड़े सुयेदार स्वतंत्र वन वैठे। मरहरों का बल प्रतिदिन दहता गया। यहां तक कि दिल्ली की सहतनत का कुल काम सिंधिया के हाथ में रहा और वादशाह को सालाना छुचे भी उसी से मिलने लगा। उधर श्रंश्रेज़ों का प्रताप भी दिन दिन बढ़ता ही जाता था। वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में मरहरों को शिकस्त देकर लाई लेक दिल्ली पहुंचा और उसने शाहश्रालम को मरहरों के पंजे से छुड़ाकर श्रपनी रला में लिया। शाहश्रालम के पीछे श्रकवर (दूसरा) और वहादुरशाह (दूसरा) नाममात्र के लिए दिल्ली के तक्त पर वैठाये गये। ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) के गदर में श्रंशेज़ों के विरुद्ध होने के कारण वहादुरशाह को उन्होंने केंद्र कर रंगून भेज दिया। इस प्रकार ३३० वर्ष के वाद हिंदुस्तान के मुगल-साम्राज्य का श्रंत हो गया।

## भरहटों का संवंध

मरहटों का संबंध राजपूताने के साथ यहत रहा है अतएव हम यहां वहुत ही संस्रेप में उनका परिचय देना उचित समसते हैं।

<sup>(</sup>१) दिन्य के महाराष्ट्र देश के रहनेवाने लोग सामान्य रूप से 'महाराष्ट्र' या मरहटे कहलाये, जैसे कि कश्मीर से कश्मीरी, मारवाड़ से मारवाड़ी आदि। पुराने शिलानेलों तथा ताल्लपत्रों के अनुसार पहले दिनिया में भी भारतवर्ध के अन्य विमाणों के समान चारों वर्ण थे। दि॰ सं॰ की ११ वीं शताब्दी के आसपास वहां के लावणों ने पुरालों के इस कथन पर कि 'नंद्वंशी तथा उनसे पीछे के राजा शृह होंगे' विशास कर दिन्य में केवल दो वर्ण लाहम्य और शृह स्थिर कर दिन्ये और लाहम्यों की प्रवलती तथा सुख्यता के कारण उनका आदेश चल निकला, परंतु वास्तव में देला जाय तो मरहटों में चित्रय जाति अब तक विद्यमान है जैसा कि उनके उपनाम मोरे (मौर्य, मोरी), पुसे (गुप्तवंशी), पंचार (प्रमार), चाळके (चालुक्य, सोलंकी), जादव आदि से प्राया जाता है। पीछे से लाहमां ने वहां के चित्रयों को भी शृह मानकर उनकी धर्मकियाएं वैदिक रीति से नहीं, किंतु पौराणिक पद्धित से करानी शुरू की और वही रीति उनके यजमानों के अज्ञान के कारण चल गई। कमलाकर पंडित ने 'शृहकमलाकर' (शृहधर्मतत्व) नामक ग्रंथ लिखकर उनकी धर्मकियाओं की पौराणिक विधि भी त्था कर दी। जब दिन्य के चित्रय (राजपूत) इस प्रकार शृहों की गणना में आने लगे तो राजपूताना आदि श्रन्य प्रदेशों से उनका विवाह संबंध खूट गया।

मरहटा जाति दिल्लिश हिन्दुस्तान की रहनेवाली है। उसके प्रसिद्ध राजा छुत्रपति शिवाजी के वंश का मूल पुरुष मेवाड़ के सीसोदिया राज-वंश में से ही थां। कर्नल टॉड ने उसको महाराणा अजयसिंह के पुत्र सज्जनसिंह का वंशज बतलाया है जो बहुत ठीक है। मुंहणोत नेणसी उसकों महाराणा सेत्रसिंह के पासवानिये (अनौरस) पुत्र चाचा की सन्तान कहता है और खाफ़ीखां की फ़ारसी तवारीख़ 'मुन्तखबुहुबाब' में उसका वित्तोड़ के राजाओं की शाखा में होना लिखा है। शिवाजी के पूर्वजों की जो वंशावली मिलती है उसमें ये नाम हैं—

१-महारांखा श्रजयसिंह, २-सज्जनसिंह", ३-दूलीसिंह", ४-सिंह ,

- (१) उदयपुर राज्य के 'वीरविनोद' नामक बृहत् इतिहास में शिवाजी का महाराणा अजयसिंह के वंश में होना लिखा है (वीरविनोद; खंड २, ५० १४=१-=२)। शिवाजी और उनके वंशज मेवाड़ के सीसोदिया राजवंश से निकले हुए होने के कारणः सितारे के राजा शाहू के कोई संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतासिंह (वूसरा) के छोटे माई नाथजी को सितारे की गद्दी के लिये दसक लेना चाहा था, परंतु इसके पूर्व ही राजपूर्तों का विवाह संबंध उनके साथ होना छूट गया था इसलिए महाराणा ने उसे स्वीकार न किया।
- ं (२) टॅंग्, राक्, जि० १, प्र०३ १४। कर्नेल टॅंग्ड ने जहां शिवाजी के वंश का परि-चय और वंशावली दी है वहां तो उसका महाराखा अजयसी के पुत्र सजानसिंह के वंश में होना लिखा है, परंतु आगे (प्र०३७१ में ) वर्णवीर (बनवीर) के बृत्तांत में लिखा है कि नागपुर के मोंसळे उस( वर्णवीर) के वंश में हैं, जो विश्वास के बोग्य नहीं है।
  - (३) मुंहणात नैणसी की स्थात; जि॰ १, पृ॰ २३। नैणसी का कथन विश्वसनीय नहीं है।
- (४) राणा सजनसिंह ने गुजवर्गा के वहमनी राज्य के संस्थापक ज़फराज़ी (हसनगंगू) की सेवा में रहकर बीरता बतजाई।
- (१) राणा दुलहसिंह (दिलीपसिंह) को हसनगंगू ने उसकी वीरता और भन्छी सेवाओं के उपलब्ध में देविगिरि की तरफ मीरत आनत में दस गांव दिये, जिसके हि॰ स॰ ७१३ (वि॰ सं॰ १४०६ इं० स॰ १३४२) के फरमान में उसकी सज्जनसिंह का प्रत्र और अजयसिंह का पौत्र लिखा है।
- (६) राणा सिंहा (सिद्धजी) सागर का थानेदार नियत हुआ और फीरोज़शाह बहमनी के गद्दी पर बैठने के पहले के बलेड़ों में सिंहा तथा उसका पुत्र भैरवसिंह (मीं-सला) उसके पत्त में रहकर लड़े और सिंहा मारा गया।

४-भोंसला<sup>3</sup>, ६-देवराज, ७-इन्द्रसेन<sup>3</sup> (उग्रसेन), द्र-श्रमकर्ण<sup>3</sup>, ६-क्रपसिंह, १०-भूमीन्द्र, ११-रापा, १२-वरहट, १२-खेलां, १४-कर्णसिंह, १४-शंभां, १६-वावां, १७-मालु, १८-शाहजी, १६-शिवाजी, २०-शंभां (दूसरा), २१-साह, २२-रामराजा (दत्तक), २३-साह दूसरा (दत्तक) श्रीर २४-प्रतापसिंह।

कर्नल टॉड ने वंशावली इस प्रकार दी है --

१-श्रजयसी, २-सजनसी, ३-द्लीपजी, ४-शीश्रोजी, ४-भोरजी, ६-देवराज, ७-उगरसेन, द-माहलजी, ६-खेजूजी, १०-जनकोजी, ११-सनूजी, १२-संभाजी, १३-सिवाजी (मरहटों के राज्य का संस्थापक), १४-संभाजी (दूसरा) श्रौर १४-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छीन लिया।

पहले के सोलह व्यक्तियों का शृंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता श्रातपव इस यहां शिवाजी के दादा मालूजी भोंसला से मरहटों के राज्य का सिलसिला शुरू करते हैं। मालूजी वि० सं० १६१७ (ई० स० १६००) में अहमदनगर के सुल्तान का नौकर हुआ। वि० सं० १६१० (ई० स० १४६३) में उसके शाहजी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मालूजी ने अपने बाहुबल से बहुतसी संपत्ति जोड़कर अपना बल बढ़ाया तथा अहमदनगर के सुल्तान ने भी उसको पूना और सोपारा की जागीर प्रदान की। उसने अपने पुत्र शाहजी का विवाह एक मरहटे सरदार जादूराव की कन्या के

<sup>(</sup>१) रागा मैरवसिंह (भोंसला) का उपनाम भोंसला होने से उसके बंशज भोंसले कहलाये। मुल्तान फीरोजशाह ने गई। पर बैठने बाद भैरवसिंह को मध गांनी सिहत सुधोल की जागीर दी, जिसका हि॰ स॰ समामता (म॰॰) ता॰ २४ रवि-उन् प्रालिर (वि॰ सं॰ १४५४ माघ वदि १२=ई॰ स॰ १३६म ता॰ १४ जनवरी) का फ्रमान विद्यमान है।

<sup>(</sup>२) इन्द्रसेन (उप्रसेन) और प्रतापसिंह दो आई थे। जिनमें से इन्द्रसेन देवराज का उत्तराधिकारी हुआ और वह कोंकण की जबाई में मारा गया।

<sup>(</sup>३) इन्द्रसेन के दो पुत्र कर्ण और शुभकृत्या (शुभकर्ण) हुए, जिनमें से क्यों के वंश में सुधोल का राजवंश और शुभकर्ण के वंश में शिवाजी के पूर्वज हुए।

<sup>(</sup>४) टाँ; रा; जि॰ १, ४० ३१४, हिल्प्या ३ ।

साथ किया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में मालूजी का देहान्त होने पर शाहजी उसका उत्तराधिकारी हुआ। पहले तो वह मुगलं सम्राट् शाहजहां के विरुद्ध होकर खानेजहां लोदी का तरफ़दार हो गया, परंतु फिर उसने शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली। श्रंत में किसी कारण से वह उसकी सेवा छोड़कर दौलताबाद की तरफ़ चला गया। वि० सं०१६६० (ई० स० १६३३) में शाहजहां ने बीजापुर पर चढ़ाई की उस समय शाहजी ६००० सवारों की सेना सिंहत बीजापुर के पत्त में रहकर बादशाही फ्रौज से लड़ा। दिलाण के स्वेदारखानेजहां लोदी ने जब बाग्री सरदार निज़ामुल्मुल्क को क्रैद कर दिल्ली भेजा तब शाहजीने दूसरेनिज़ाम को उसके स्थान में बैठा दिया तथा उसके भी केंद्र हो जाने पर तीसरे को स्थापित किया श्रीर बीजापुर व ब्रह्मद्नगर के राज्यों की सम्मिलित सेना के साथ बादशाही फ़ौज पर कई इमले कर उसकी परास्त कर दिया। फिर अवसर पाकर आप निजाम के राज्य पर द्दाथ बढ़ाने लगा। जब शाहजहां के साथ श्रहमद्नगर श्रीर बीजापुर-वालों की संधि हो गई श्रौर शाहजादा श्रौरंगज़ेव वि० सं० १६६३ ( ई० स० १६३६) में दिल्ला के सूबों के नियंत्रण के लिए नियत हुआ तब शाहजी भी बीजापुर चला गया श्रीर श्रपने पिता की जागीर के परंगने पूना श्रीरं सोपारा, जो बीच में बीजापुरवालों ने छीन लिये थे, पुनः उसको मिल गये। कर्णाटक की लड़ाई में शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ अच्छी सेवा बजाई इसलिए उधर कोल्हार, बंगलोर और वालापुर आदि परगने भी उसको जागीर में दिये गये श्रीर उनके सिवा सतारे के दिल्ली ज़िले कराड़ में २२ गांवों की देशमुखी भी प्रदान हुई। शाहजी की एक स्त्री से शंभाजी श्रौर शिवाजी तथा दूसरी से व्यंकाजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे।

शिवाजी का जन्म (श्रमांत) वि० सं० १६८६ फाल्गुन विद ३ (पूर्शिमांत चैत्र विद ३=ई० स० १६३० ता० १६ फरवरी) ग्रुकवार हस्तनत्त्र को हुआ। । जव वह वालक था तब उसकी माता जीजीबाई (जीजाबाई) वादशाह शाहजहां की सेना में केंद्र होकर श्राई थी, परंतु श्रपने पीहरवालों की सिफ़ारिश से छूट गई,

<sup>(</sup>१) शिवाजी का जनमादेन (सुघा; वर्ष १, साग १, पू० २४-२१)।

जो उस समय बादशाही नौकर थे। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) तक छः वर्ष तो शिवाजी और उसकी माता शाहजी से पृथक् रहे, परंतु अंत में बे उनके पास बीजापुर चले गये। शिवाजी का पहला विवाह निम्बालकर की कन्यां सईबाई के साथ हुआ। जब शाहजी कर्गाटक की तरफ़ गया तो उसने शिवाजी और उसकी माता को पूना भेजकर दादा कोखदेव पंडित को शिवाजी का शिव्तक और जागीर का निरीक्तक बनाया। उस पंडित के श्रम तथा उद्योग से सैनिक शिक्ता में तो शिवाजी प्रवीश हो गया, परंतु पढ़ने तिखने पर उसने बहुत थोड़ा ध्यान दिया। हां, महाभारत, रामायण और पुराणादि धर्मग्रंथों की कथावार्ताश्रों को अवण करते रहने से विधर्मियों (मुसलुमानों) के प्रति उसको घुलासी हो गई। अपनी जागीर के पर्वतीय भाग के निवासी मावली लोगों के समागम से उसने देश की विकट घाटियों श्रीर विषम पर्वतमार्गी का झान भलीभांति प्राप्त कर लिया। शिकार और वनविहार ही में वह अपना बहुतसा समय विताने लगा। दादा क्रोग्रदेव ने उसकी यह प्रकृति देखकर उसको बहुत समसाया, परंतु उसके मन में यही धुन समा रही थी कि मैं किसी प्रकार स्वतंत्र राजा वन जाऊं! सदीं, गर्मी और मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिभक माव-लियों को साथ लिये वह दूर-दूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगा और अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने मुसलमान अधिकारियों और मरहटे सरदारों से भी मेलजोल पैदा कर लिया। वह वातचीत करने में चतुर, स्वभाव का बीर और राज-दरवार की रीति-मांति को भी भली प्रकार जांनता था।

मरहटों के प्रताप को भारतवर्ष में चमकानेवाला शिवाजी दिलिए के मुसलमानी राज्य बीजापुर, गोल कुंडा आदि की दुर्व्यवस्था से लाम उठाकर अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा कई गढ़-गढ़ी बनाता और परगने दवाता रहा। उसने कई नगर लूटकर उनकी संपत्ति से अपने सैन्यवल में वृद्धि की और एक ज़र्मीदार से महाराजा वन गया। अपना वल उसने इतना बढ़ाया कि केवल दिलिए के सुलतानों ही से नहीं, किंतु औरंगज़ेव जैसे

कई कठिनाइयां सहता हुन्ना पीछा दिवाण में पहुंच गया।

जब मिर्ज़ी राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि शिवाजी भाग गया है श्रीर उसने यह भी सुना कि बादशाह को मेरे बेटे रामसिंह पर उसके भगा देने का संदेह हो गया है तो वह बड़े विचार में पड़ा और शिवाजी की पुनः क्राबू में लाने के लिए उसने अनेक उपाय रचे, परंतु उसे कुछ मी सफलता न मिली। शिवाजी का संवंध राजपूताने के साथ कुछ भी न रहा इसलिए उसकी कार्रवाइयों का विशेष वृत्तांत यहां देना उपयोगी न समभ-कर केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि वि० सं० १७३१ (ई० स० १६७४) में शिवाजी बड़ी धूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिंहासन पर वैठा, 'राजा' पद्वी धारण की, अपनी मोहर छाप में 'क्तियकुलावतंस श्रीराजा शिवा छत्रपति" शब्द अंकित करवाये और अपने नाम के सिक्के भी चलाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की और दुद्धिमान् तथा योग्य मंत्रियों, शूरवीर एवं रण्कुशल सेनापतियों की सहायता से राज काज करने लगा, परंतु इस पद का उपभोग वह बहुत काल तक न कर सका, क्योंकि गद्दी पर वैठने के छु: वर्ष पीछे ४१ वें वर्ष के प्रारंभ में ही वि॰ सं॰ १७३७ (ई० स० १६८०) में उसका देहांत हो गया। श्रपनी नीतिनियुर्णता श्रीर उत्तम बर्ताव से शिवाजी ने मरहटा मात्र के अंतः करण में एक प्रकार का जोश और जातीय भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वारा पीछे उनकी उन्नति का नत्त्रन थोड़ासा चमका, परंतु फिर परस्पर की ईर्षा, द्वेष, फूट श्रीर लूटमार का बाज़ार गरम रखने से राष्ट्रीय संगठन की रचा करने के बदले उन्होंने उसको विष्वंस कर दिया जिससे उस उन्नति के नवांकुरित पौधे का शीच ही नाश हो गया। शिवाजी ने चार विवाह किये थे उनमें से सई-बाई श्रौर एक दूसरी स्त्री तो उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुत्तवाई

<sup>(</sup>१) प्रेंट डफ; हिस्ट्री श्रीव्दी मराठाज़; जि॰ १, ५० २०७, टिप्ण २

<sup>(</sup>श्रांक्सफर्ड संस्करण)।
(२) शिवाजी का सोने का सिक्का भी मिला है, जिसपर 'छुत्रपति महाराजा
(२) शिवाजी का सोने का सिक्का भी मिला है, जिसपर 'छुत्रपति महाराजा
शिवाजी' लेख है (प्रोप्रेस रिपोर्ट श्रांव दी श्राकियालाजिकल् सर्वे, वेस्टर्न सर्वेज; ई॰स॰
1898, ए॰ ६ भौर ४८)।

पति के देहांत से थोड़े दिन पीछ सती हो गई श्रीर चौथी सोयरावाई राजाराम की माता थी, जिसपर शिवाजी का वड़ा प्रेम था। सईबाई के गर्भ से शंभाजी ने जन्म लिया था।

शंभाजी-यद्यपि ज्येष्ठ राजकुमार होने से शिवाजी के पीर्छ गद्दी का हुक उसी का था, परंतु उसके दुश्चरित्र होने और किसी ब्राह्मण की स्त्री परः वलात्कार करने के दंड में शिवाजी ने उसको क़ैद कर रक्खा था। वहाँ सें किसी प्रकार निकलकर वह वादशाही सूर्वेदार दिलेरखां के पास चला गया, किंतु जन औरंगज़ेब ने दिलेरा को लिखा कि शंभाजी को हमारें पास भेज दो तो उसने उसको अपनी प्रतिका का पालनः करने के वास्तेः चुपके सें भगा दिया, क्योंकि वह अपने स्वामी की नीति को जानता था। लाचार शंभाजी फिर पिता की शरण में आया और पन्हाले के गढ़ में कैद किया गया। शिवाजी का देहांत होंने पर खरदारों ने बालक राजाराम को गद्दी पर बिठा दिया। जब शिवाजी की मृत्यु का समाचार शंभाजी ने सुना तब उसने उक्त गढ़ पर अधिकार कर लिया और वह अपनी सेना सिंहत रायगढ़ पहुंचा। दूसरे सरदार भी उससे मिल गये और वह अपने पिता की गद्दी पर वैठा। उसने राजाराम की माता को गढ़ से नीचे गिएा-कर मरवा दिया, राजाराम को भी कैद कर लिया और अपने पिता के स्वामिभक्त सरदार और सेनाप्तियों में से कितनों ही को तो मरवा डाला श्रीर कुछ, को केद किया। श्रागरें से भागतें समय शिवाजी ने जिंस: कवि कलश नामक ब्राह्मण के पास शंभाजी को छोड़ा था उसी को शंभाजी: ने पंडितराज की पदवी देकर अपना मंत्री बनाया। शिवाजी के गुरु स्वामी: रामदास ने शंभाजी को बहुत समभाया, परंतु उनकी शिला का कुछ भी प्रभाव उसपर न पड़ा। श्रीरंगर्ज़ेय का शाहज़ादा श्रकबर वाग्नी होनेः परः श्रपने पिता के कोप से भयभीत होकर कुछ काल तक शंभाजी के पासः स्हा, जिससे घवराकरः वादशाह राजपूताने में महारागा जयसिंह के साथः जो लड़ाई हों रही थी उसको किसी प्रकार समाप्त कर दिल्ला में पहुंचा

<sup>(,</sup> १. ) राजाराम.के स्थान पर रामराजा भी लिखा मिलता है।

श्रौर गाज़ीउद्दीनख़ां को बड़ी सेना के साथ शंभाजी पर भेजा। जब श्रौरंग ज़ेब बीजापुर और गोलकुंडे को विजय करने में लगा था उस समय शंभाजी भी कभी कभी बादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करता रहा। जब उसने उन दोनों राज्यों को जीतकर दिल्ली की बादशाहत से मिला लिया तब वि० सं० १७४४ (ई० स० १६८७) में शंभाजी के नाश करने पर कमर बांधी और शाहज़ादे मुहम्मद आज़म को ४०००० सेना देकर उसपर भेजा। वि० सं० १७४४ (ई० स० १६८६) में बादशाही सेना-पति मुकर्रवखां पन्हाले की तरफ़ भेजा गया । उस समय शंमाजी पन्हाले को छोड़कर संगमनेर तीर्थ के एक बाग में प्रेमपात्रियों को साथ लिये श्रानन्द उड़ा रहा था। वह यह सममे हुए था कि ऐसे विकट मार्ग को पार कर इस सुरचित स्थान में शत्रु नहीं पहुंच सकेगा, परंतु मुकरबढ़ां अपनी खुनी हुई सेना सहित यहां जा पहुंचा। शंभाजी शराब के नशे में चूर हो रहा था। जब उसके सेवक नै शत्रु की सेना सिर पर आ जाने की स्चना उसे दी तो उसने कोध में श्राकर उस विचारे को बहुत कुछ भला दुरा कहा। इतने में तो मुकर्षक्यां आ पहुंचाः शंभाजी ने उससे युद्ध किया परंतु वह घायल होकर पकड़ा गया। उसके साथ कवि कलश भी था। जो शंचु से लड़कर सक्त धायल हुआ। मुकरिवर्छा ने दोनों को क्रेंद्र कर बाद-शाह के पास पहुंचा दिया। जब शंभाजी दरबार में लाया गया तो श्रीरंगज़ेव तक्त से उतरकर खुदा का श्रुक्रिया करते हुए नमाज़ पढ़ने लगा; उस समय कवि कलश ने शंभाजी से कहा-'देख, तेरा प्रताप ऐसा है कि तुसकी मान देने के वास्ते बादशाह तक़्त छोड़कर तेरे सामने सिर मुकाता है। श्रीरंगज़ेव ने चांद्रा कि शंभाजी मुसलमान हो जाय, परंतु उसने कई अप-शन्दों के साथ बादशाह का अनादर किया, जिसपर कोध में श्राकर वाद-शाह ने शंथाजी और कवि कलश दोनों को उनके कई साधियों सहित संखा डाला।

शंभाजी के मारे जाने पर बादशाही सेनापति पेतकादलां ने राय-गृड़ फ़तह कर लिया। शंभाजी की राखी सीश्चाई अपने बालक पुत्र शाह समेत केंद्र हुई और बादशाह के पास पहुंचाई गई। शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम किसी ढब से भाग निकला। राजाराम ने गद्दी पर बैठकर बाद-शाही सेना से कई लड़ाइयां कीं, परंतु अन्त में जुलिफ़कारखां से हार-कर वि० सं० १७४४ (ई० स० १६६७) में वह सतारे चला गया और उस नगर को अपनी राजधानी बनाया। राजाराम के मरने पर उसका बालक पुत्र शिवाजी (दूसरा) गद्दी पर बैठा और राज्य का काम उसकी माता ताराबाई सम्हालने लगी। उसके समय में मरहटों ने अपने खोये हुए बहुतसे गढ़ पुनः ले लिये। वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में जब वादशाह औरंगज़ेव अहमदनगर में मर गया तब शाहज़ादे आज़म ने शंभाजी के पुत्र शाहजी को केंद्र से छोड़ दिया। उसने वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में ताराबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिसपर बह अपने बालक पुत्र को लेकर कोल्हापुर चली गई और वहां उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

शाहुजी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा (प्रधान) बनाया। यह पहला ही पेशवा था, जिसने अवसर पाकर राज्य का सारा काम अपने हस्तगत कर लिया, इसलिए धन्ना यादव के पुत्र चंद्रसेन और उसके बीच परस्पर शहुता हो गई। वि० सं० १७७० (ई० स० १७१३) में उन दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें शहुजी ने पेशवा की सहायता के लिए हैं बतराव निवालकर को भेजा, जिससे हारकर चन्द्रसेन पहले तो कोल्हापुर गया, फिर निज़ाम के पास जाकर रहने लगा। पेशवा की सत्ता प्रतिदिन बढ़ने लगी और वि० सं० १७७६ (ई० स० १७१८) में दिल्ली जाकर उसने वादशाह फ़रुंखियर से कई जागीरों की सनदें, दिल्ला की चौथ और सरदेशमुखी के हक हासिल किये। फ़िर वहां से लौट आने पर वि० स० १७७६ (ई० स० १७२१) में वह मर गया। यहां से पेशवों का राज्य शुक्त हुआ और शाहुजी नाममात्र का राजा रह गया।

<sup>(</sup>१) श्रामद् का चौथा हिस्सा।

<sup>(</sup>२) सरदेशमुखी एक कर था, जिसमें ग्रामद का १०वां हिस्सा लिया जाता. या भीर यह कर चौथ से भन्नग लगता था।

वाजीराव (बालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-यह वि० सं० १७७० (ई०स० १७२१) में पेशवा बना और उसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान का राज्य अपने अधिकार में कर लेने की नीयत से उसने जहां नहां अपने नायब भेजे। किर तो शिवाजी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कहलाते रहे। उसने मल्हारराव होल्कर, राणोजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाड़ आदि मरहटे सरदारों को बड़े-बड़े ओहदे देकर मालवे और गुजरात पर अपने नायब के तौर परनियत किया। जिस समय मालवे की सुबेदारी पर बादशाह मुहम्मदशाह की तरफ़ से आंबर का महाराजा सवाई जयसिंह था उस समय मरहटों ने नर्मदा को पारकर अपने घोड़ों की बाग उत्तरभारत की ओर फेरी। महाराजा जयसिंह ने कुछ शतौं पर मालवा बाजीराव के सुर्युद कर दिया।

वि० सं० १७६७ (ई० स० १७३०) में बाजीराव पेशवा के मरने पर उसका पुत्र बालाजीराव (बालाजी बाजीराव दूसरा) तीसरा पेशवा हुआ। वि० सं० १००६ (ई० स० १७३६) में राजा शाह का देहान्त हुआ। शाह की राणी सकरवाई (सकवारवाई) ने कोल्हायुर से राजा शंभा को गोद लेना चाहा, परंतु दूसरी राणी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी (दूसरा, रामराजा का पुत्र) नामनात्र के लिए सतारे की गही पर विठलाया गया। शाहजी राजा के समय से ही राज्य की सारी सत्ता पेशवा के हाथ में थी तो भी वह प्रधान कहलाता था। शाहजी के मरते ही बालाजी महाराजाधिराज बन गया और उसने वि० सं० १००७ (ई० स० १०४०) में पूना में अपनी राजधानी स्थापित की तथा अपने सैनिक अफ़सरों-होल्कर, सिंधिया और पंवार-में मालवे का देश वांट दिया।

वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में श्रहमदशाह श्रवदाली, जो पहले हमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लौट गया था, फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ श्राया। इस बार सदाशिवराव की वातों में श्राकर पेशवा ने युद्धकुशल रघुनाथराव को सेनापित के पद से श्रालग कर सदी शिवराव को उसके स्थान पर नियत किया और समग्र मरहटा दलवल सहित उसको श्रहमदशाह से लड़ने के लिए भेजा। पानीपत के घोर युद्ध

में मरहटे परास्त हुए और उनके सहसों सैनिक खेत रहे। कई बड़े-बड़े अफ़सर, पेशवा के पुत्र विख्वासराव और सेनापंति सदाशिवराव आदि मारे गये। अपने पुत्र की मृत्यु एवं इस पराजय की खबर सुनकर वालाजीराव पेशवा का भी देहान्त हो गया।

बालाजी बाजीरांव के पींछे उसका पुत्र माधाराव गद्दी पर बैंडा श्रीर उसका चवा रघुनाथराव पेशवा बनने का उद्योग करने लगा । वि० सं० १८२६ (ई० स० १७७२) में माधाराव भी काल-कविलत हो गया श्रीर पेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई नारायण्याव को मिलो । एक वर्ष के भीतर ही वह रघुनाथराव (राधांवा) के यत से मारा गया श्रीर रघुनाथराव ने अपने को पेशवा मान लिया, परंतु नारायण्याव की छी के गर्भ था श्रीर पुत्र उत्पन्न होने पर वही वालक माधाराव दूसरे के नाम से गद्दी पर बिठ-लाया गया। राज्य का कार्य्य सखाराम वापू श्रीर नाना फड़नवीस श्रादि करने लगे। उथर रघुनाथराव श्रंशेज़ सरकार की सहायता से पेशवा बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता न मिली। रघुनाथराव के दो पुत्र-वाजीराव श्रीर चिमनाजी—थे।

माधोराव (दूसरा) वि० सं० १८४२ (ई० स० १७६४ ) में महत्त पर से अकस्मात् गिरने से मर गया। तब रघुनाथराव का पुत्र बाजीराव (तीसरा) पेशवा बनाया गया।

रामराजा के दत्तक पुत्र शाहुजी ने स्वतंत्रता घारण कर सतारे पर अधिकार कर लिया था, परंतु अन्त में वह भी केंद्र हुआ। वि० सं०१८४६ (ई० स० १८०२) में बाजीराव जसवन्तराव होल्कर से पराजित होकर, पुना से माग आया। फिर उसी साल उसने अंग्रेज़ सरकार से श्रहदनामा किया।

इधर होल्कर, सिंधिया और धार के परमार आदि सरदारों का वल बढ़ने लगा और पेशवा की सत्ता घटती ही गई । उधर श्रंप्रेज़ों का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में वाजी-राष के साथ श्रंप्रेज़ों की लड़ाई हुई, जिसमें वह पराजित होकर भागा। पूना पर श्रंप्रेज़ों का श्रधिकार हो गया और कोरेगांव के पास जनरल स्मिथ ने भरहटों की सेना को हराकर सतारे पर भी अधिकार कर लिया। अन्त हैं पेशवा बाजीराव ( दूसरा ) सर जॉन माल्कम की शरण में चला गया और उसको सरकार ने 200000 रुपये वार्षिक पेशन पर बिदूर ( कानपुर ज़िला ) भेज दिया।

राजा शाहूजी की जगह उसके बेटे प्रतापिसह को गही पर विठाकर राजकाज की देखरेख के लिए कप्तान प्रेंट डफ नियत किया गया। बालिस होने पर प्रतापिसह को राज्य के अधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंत्र होने का प्रपंच करने पर अंग्रेज़ सरकार ने उसे गही से उतारकर वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में उसकी नज़रकेदी के तौर पर बनारस मेज दिया और उसके भाई शाहजी को सतारे का मालिक बनाया। वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४८) में उसके निःसंतान मरने से उसके राज्य पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार शिवाजी के वंश और पेशवा के राज्य होनों की समाप्ति हो गई और अब केवल कोल्हापुर का राज्य शिवाजी के वंश में अवशेष रह गया है।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि मालवा मुसलमानों के अधिकार से निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अधिकार में आया। बाजीराव का मताप दिन-दिन बढ़ता गया और उसने मालवे का मुहक होहकर, सिंधिया और परमार (पंवार) वंशों के अपने सैनिक अफसरों में बांट दिया। फिर होहकर के वंश में इंदौर का, सिंधिया के वंश में ग्वालियर का और परमार के वंश में धार का राज्य स्थिर हुआ। इन तीनों में भी ग्वालियरवालों का प्रताप खूब बढ़ा। इन मरहटों ने मुगल बादशाहों की अवनित के समय राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने में कुछ भी कमी न रक्खी। मुगलों के समय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराव न हुई, परंतु मरहटों ने तो उनको जर्जरित कर दिया और सबसे अधिक हानि मेवाड़ (उदयपुर राज्य) को पहुंचाई। मरहटों के अत्यावारों तथा आक्रमणों का वर्णन आगे मिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास में विस्तार से लिखा जायगा, यहां तो उनको संस्तेय में परिचय दिया जाता है।

सिंधिया (सिंदे) घराने के मूल पुरुष कन्नेरखेड़ा (सतारे से १६ भील पूर्व ) गांव के वंशपरंपरागत पटेल ( मुखिया ) थे। इस घराने की पक कम्या का विवाह राजा शाहूजी (शंभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था। म्वालियर राज्य का संस्थापक राणोजी सिंधिया, पेशवा बाजीराव की सेवा में रहता था। वाजीराव ने उसकी वीरता श्रीर सेवा से प्रसन्न होकर उसकी · उच्च पद पर नियत कर दिया। मालवे पर पेशवा का अधिकार होने पर उसने मल्हारराव होल्कर श्रीर पुंत्रार (परमार, धारवालों का पूर्वज ) के साथ उसको मालवे में चौथ और सरदेशमुखी लेने का अधिकार दिया श्रीर उसी को श्रपना प्रतिनिधि बनाकर बादशाही दरवार में दिल्ली भेजा। डसी ने पेशवा की तरफ़ से श्रहदनामे पर दस्तखत किये। राणोजी ने अपना निवासस्थान उज्जैन में रक्खा । वि० सं० १८०२ (ई० स० १७४४) में शुजालपुर में राणोजी का देहांत हुआ, तब से उस गांव का नाम राणु-गंज पद्मा । श्रंत समय में ६४००००० रुपये वार्षिक श्राय का मुल्क राणोजी सेंधिया के ऋधिकार में था। उसकी दो खियों से पांच पुत्र जयश्रापा, द्त्रा, जहोवा ( जोतिवा ), तुका और माधोराव ( महादजी ) उत्पन्न हुए। जयन्रापा अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, परंतु वह शीव ही मागोर (मारवाड़) में महाराजा विजयसिंह के इशारे से दो राजपूतों के हाथ से ञ्चलपूर्वक मारा गया। दत्ता दिल्ली के पास की एक लड़ाई में काम आया श्रीर जहोवा डीग के पास के युद्ध में मारा गया। जयश्रापा का पुत्र जनकोजी राज्य का स्वामी हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में जनकोजी के खेत रहने पर राणोजी का सब से छोटा पुत्र माधोराव सिंधिया राज्या। धिकारी हुआ। उसकी विभृति और सैन्यवल बहुत बढ़ गया और उसने फ्रेंच श्रफ़सरों को नौकर रखकर श्रपनी सेना की सजावट नये हंग से की। मल्हारराव होल्कर के मरने पर माधोराव का प्रभाव वहुत वढ़ा श्रीर मालवा तथा राजपूताना आदि प्रदेश होल्कर व सिंधिया के अधिकार में समभे जाने लगे । वहां के कई राज्यों पर कर लगाकर माधोराव एक स्व-तंत्र महाराज्य का स्वामी हो गया। केवल नाममात्र के लिए वह पेशवा के

4

ij,

श्रिधीनस्थ कहुलाता और उसी के नाम से श्रिपनी मुल्की व फ्रौजी कार्र-बाइयां करता था, परंतु बास्तव में उसे हिन्दुस्तान का शासक कहता चाहिये। उसने दिल्ली के बादशाह को अपनी रचा में लिया। जयआपा की संदुकटी (मारने के एवज़) में जोधपुरवालों को श्रजमेर ज़िला उसे देना पड़ा। फिर वह राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने लगा। मुगलों की ्निर्वलता के कारण राजपूताने के राजा भी निरंकुश होकर परस्पर लड़ने लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्तों ने सिर उठाकर राज्य की भूमि ्द्याना और राजा की आहा को टालना शुरू किया। इन लड़ाई-भगड़ों में ं उभय पद्मवाले अपना अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए होल्कर, सिंधिया अथवा अन्य मरहटे सरदारों को सहायतार्थ बुलाने लगे। ये लेग राजाओं से निश्चित फ्रीज-ख़र्च लेने के श्रतिरिक्त उनके देश को भी लूटते और धनाढ्य लोगों को क़ैद करके ले जाते और उनको मुक्त करने के सदले बहुतसा घन लेते थे। अंग्रेज़ सरकार का वढ़ता हुआ प्रताप देख ंकर वह ( माधवराव ) उससे द्वेषमाव रखता था । वि० सं० १८५१ (ई० स० १७६४) में उसका देहांत पूना में हो गया। उसके कोई पुत्र न होने से, ः इसके भाई तुकाजी के तीसरे पुत्र आनंदराव का बेटा दौलतराव दसक लिया गया श्रौर उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। श्रंत्रेज़ सरकार के साथ उसने लड़ाइयां लड़ीं, परंतु श्रंत में हारकर श्रहदनामा कर लिया। फिर तो राजपूताने से सिंधिया का अधिकार उठ गया और अंग्रेज़ों के ं द्वाथ में शासन-सूत्र श्राया।

होल्कर—मरहटों के राज्य का दूसरा सुदृढ स्तंम होल्कर की वंश था उसकी राजधानी मालवे में इन्दौर नगर है। इस राज्य के स्थापन कर्ता मलहारराव का पिता खंडोजी होल गांव (पूना से ४० मील) की रहनेवाला था। वि० सं० १७४० (ई० स० १६६३) के लगभग मल्हाराव का जन्म हुआ। अपने पिता के मर जाने पर वह माता सिहत अपने नितहाल खानदेश में जा रहा। साहसी और वीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण वाजीराव पेशवा ने उसे अपनी नौकरी में लिया और एक वड़ी

सेना का नायक बना दिया। निज़ाम के साथ की और कोंकण की लड़ाइयों में अञ्झा काम कर दिखाने से वह पेशवा के बड़े सामतों में गिना गया। उसकी मातहती में जो सेना थी उसके खर्च के लिए इन्दौर का बड़ा ज़िला उसको दिया गया, जो अब तक उसके खान्दान में चला श्राता है। उसने कई बार दिल्ली व आगरे तक पहुंचकर बादशाही मुल्क लूटा। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में घायल होकर भागने के बाद वह अपने राज्य के प्रबंध में लगा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के पीछे उसके दूसरे पुत्र मात्रोसिंह को जयपुर का राज्य दिलाने के लिए उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (दूसरा) ने मल्हारराव की मदद ली। उस समय उसने मैवाड़ से फ़ौज खर्च के लिए बहुत से रुपये लेकर कुछ इलाक्ना भी दवा लिया। इस प्रकार राजपूताने के राज्यों पर दवाव डालता श्रीर श्रपना भंडार भरता हुश्रा मल्हारराव वि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६ ) में परलोक को सिधारा। उसका पुत्र खंडेराव भरतपुर के जाटों के मुकावले में पहले ही मारा गया था, जिससे उसका वालक पुत्र माले-राव राजा बना और थोंडे ही मास बाद मर गया, जिससे उसकी प्राता अहिल्याबाई राज्य का काम चलाती रही। अहिल्याबाई ने उत्तमता से राज्य का काम चलाया और अपनी धर्मनिष्ठा, चुद्धिमानी, द्या, दान और परोपकार के कार्यों से वह भारतवर्ष में एक श्रादर्श महिला हो गई। वि० सं० १८४२( ई० स० १७६४ ) में अहिल्यावाई के मरते पर होस्कर के वंश के तुकोजीराव ने दो वर्ष तक राज्य किया। उसके मरने पर राज्य में वखेड़ा हुआ और उसका पुत्र जसवन्तराव अपने भाई मल्हाररावं को मारकर इन्दौर-राज्य का स्वामी हों गया। उसने अमीरख़ां पठान को श्रपनी सेवा में रखकर राजपूताने पर बहुत कुछ श्रत्याचार कराया श्रीर श्रेप्रेज़ों से भी लड़ा। अन्त में उस( जसवन्तराव )के पागल होकर मर जाने पर उसकी स्त्रीं तुलसीबाई ने कुछ अर्से तंक राज्य का काम चलायां, परंतु श्रंत में सैनिकों ने उपद्रव खड़ाकर उसे मार डाला श्रोर इस बेतराव: के पुत्र महहारराव (दूसरा) को गद्दी पर विठाया। जसवंतराव के समय में होल्कर और सिंधिया के बीच भी कई लढ़ाइयां हुई थीं। ये दोनों अपना अपना अवसर देखकर राजपूताने में आते और यहां के राज्यों में लूटमार कर चले जाते थे। पिंडारियों के सरदार श्रमीरलां के साथी निर्देयी पठानों ने भी राजपृताने की प्रजा को सताने में कसर न रक्सी। अमीरखां ने अपना सैनिक वल बढ़ाकर मेवाड़, माखाड़ और जयपुर के राज्यों में अपनी धाक जमा ली थी। परस्पर की फूट और तिर्वलता के कारण कोई भी राजा अकेलां लुटेरे पठान और मरहटों का मुकावला न कर सकता था और मिलकर शत्रु को मारने के बदले उत्तदे वे लोग अपने घरेलू सगड़ों में मरहटों को मदद के लिए बुलाते, जो विह्यी-बन्दर के जैसा न्याय कर उन राज्यों पर आपत्ति खड़ी करतें और उनके इलांके भी छीन लेते थे। सिंधिया ने राजपूताने में श्रापने प्रतिनिधि श्रांबाजी इंग्लिया को रक्खा और वह मानो राजपूत राज्यों के भाग्य का निर्णय करने में धाता विधाता सा यन गया। सिधिया, होल्कर और धार श्रादि के राजाओं ने राजपूताने के राज्यों से खिराज उहराये, फ्रौज-ख़र्च में उनसे कई परगने ले लिये और जगह-जगह अपने अधिकारी रसकर राजा श्रीर प्रजा दोनों को पीडित करने में कमी न रक्खी। देश ऊजड़ होता गया, खेती-बाड़ी और व्यापार बंदसा हो गया तथा चारों श्रोर लुटेरों एवं डालुश्रों के मुगड फिरा करते थे। वे लोग जहाँ जहाँ पहुंचते वहां नगरों तथां गांवों को लूटते और उनको जला देते थे। इसीसे लोगों के धन और प्राण प्रतिज्ञण संकट में रहते थे। उनके अत्याचारों से राजपूताने के राज्यों की नाक में दम आ गया और दीनता एवं दरिद्रता चारों श्रोर से मुंह काहे उनको भक्तण करने के लिए संमुख आकर उपस्थित हुई, जिससे लाचार होकर अपने बचाव के लिए राजपूताने के राज्यों को अंग्रेज सरकार की रत्ता में जाना पड़ा।

शिवाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं में एकता का भाव उत्पन्न कर उनके जातीय संगठन द्वारा पुनः हिन्दू राज्य स्थापित कर हेना ही भूएता मुख्य श्रमित्राय प्रकट किया श्रीर मरहटा जाति में एक प्रकार की जोश उत्पन्न कर दिया, परन्तु उसने जिस महाराज्य की नींव डाली वह राष्ट्रीय भावों की सुदृढ़ चहान पर नहीं थी, किन्तु वालू की पोली भूमि में खड़ी की गई थी अत्रयव मरहटों के विराट् राज्यक्षी अंग-प्रत्यों में शीघ्र ही परस्पर की फूट और वैरमाव की बीमारी फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखकर एक दूसरे को कुचल देने में प्रवृत्त हुआ। साम्राज्य स्थिर करने के उदार और उत्कृष्ट भावों से अनिभन्न होने के कारण मरहटा जाति ने लूट-ससोट, अन्याय और अनर्थ के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करलेना ही राज्य बढ़ाने का मूलमंत्र समसा, जिसका परिणाम यह हुआ कि समुद्र-पार से आई हुई बुद्धिमान् और नीतिकुशल तीसरी जाति ने उनके वल का विष्वंस कर मारत का राज्य उनसे छीन लिया।

#### श्रंग्रेज़ों का संबंध

प्राचीन काल में मारत के बने हुए छींट, मलमल इत्यादि कल तथा गरम मसाला आदि अनेक दूसरे पदार्थों का व्यापार मिसर और अरब के निवासियों जारा यूरोपवालों के साथ होता था, जिससे हिन्दुस्तान के माल का मुनाफ़ा वे लोग उठाते थे। यूरोप के लोग चाहते थे कि भारत जाने के लिए कोई जल मार्ग मालूम हो जाय और वहां की घस्तुएं स्वयं खरीद लावें तो विशेष लाम हो, क्योंकि कई व्यापारियों के द्वारा माल के पहुंचने से कमशः उसका मूल्य वढ़ जाता था और उसका लाभ बीच-वाले ही उठाते थे। इसी विचार से यूरोप के साहिसक पुरुष अपने अपने अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान का मार्ग समुद्र में ढूंढने लगे, परंतु यहां का पूरा हाल मालूम न होने के कारण उस मार्ग से यहां तक पहुंचना कठिन कार्थ था। सुप्रसिद्ध कोलंबस भारत की तलाश में रवाना हुआ, परंतु मार्ग से परिचित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला। पुर्तगाल का वार्थोलोमेयो नामक नाविक हिन्दुस्तान को आफ्रिका के पूर्व में मानकर ई० स० १४८६ (वि० सं० १४४३) में लिस्वन नगर से निकला और शाफ्रिका के दिल्णी अंतरीप (Cape of Good Hope) तक पहुंच गया,

परंतु समुद्र में तूफान अधिक होने के कारण आगे न बढ़ सका। ई० सर १४६८ (वि० सं० १४४४) में उसी देश का एक दूसरा नाविक वास्को डिगामा अपने वादशाह की आज्ञा से तीन जहाज लेकर पूर्वगाल से श्राफिका की परिक्रमा करता हुश्रा मलबार के कालीकट नामक बंदरगा में पहुंच गया। वहां के राजा ने उसे व्यापार करने की श्राज्ञा दे दी, परन्तु सुसलमान व्यापारियों ( अरबें। ) ने राजा को बहुकाकर पुर्तगालवालों के साथ उसकी श्रनंबन करां दी, जिससे वास्कोडिगांमा श्रपने देश को लौट गया। इसपर पुर्तगाल के बादशाह ने पेड़ो केव्रल नामक सेनापित की श्राध्यत्तता में १२०० सैनिकों सहित तेरह जहाज़ कालीकट भेजे। केवल को व्यापार के लिए कोठी बंनाने की आज्ञा राजा की तरफ से मिल गई, किंटु मुसलमानों के साथ उसका द्वेष यहां तक बढ़ा कि वह कोठी उड़ा दी गई श्रीर केन्नल ने मुसलमानों के दस जहाज़ लूटकर उनको जला दिया। इससे पुर्तगालवालों को यह निश्चय हो गया कि हिन्दुस्तान में व्यापार की उन्नति सैनिक बल से ही हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल-मार्ग ज्ञात हो जाने से डच, फेंच, श्रंश्रेज़ श्रादि न्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार का मार्ग खुल गया।

ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में हिन्दुस्तान के ज्यापार के लिये 'डच ईस्ट इंडिया कम्पनी' बनी श्रौर ४० वर्ष के भीतर ही इस कंपनी ने हिन्दुस्तान, सीलोन (लंका), सुमात्रा, ईरान की खाड़ी श्रौर लाल समुद्र श्रादि के कई स्थानों में श्रपनी कोठियां बना लीं श्रौर कुछ समय तक उनकी उन्नति होती रही।

फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित की। तदनन्तर चार कंपनियां और बनीं तथा अन्त में वे पांचों मिलकर एक कम्पनी हो गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कलकत्ते के पास चंद्र-नगर मिल गया और दिल्ए में इनका ज़ोर बढ़ता गया, जिससे वे अपने पीछे आनेवाले अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी बन गये।

ईo सo १६०० (विo संo १६४७) में इंगलिस्तान में भी 'ईस्ट'

इंडिया कंपनी' वनी, जिसने वहां की महाराखी पिलज़ावेथ से इस आश्रय की सतद प्राप्त की कि इस कंपनी की आज्ञा के विना इंगलिस्तान का कोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६६) में सर हेनरी मिडलूटन तीन जहाज़ लेकर सूरत में श्राया, परन्तु यहां के हाकिस से अनवन हो जाने के कारण उसको वहां कोठी खोलने की श्राह्म न मिली। तब कप्तान हॉकिन्स इंग्लैंड के वादशाह जेम्स (प्रथम) श्रीर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ़ से वकील के तौर पर दिल्ली के वाद-शाह जंडांगीर के पास पहुंचा। ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७०) में हेनरी मिडल्टन को सरत. घोघा. खंभात और श्रहमदाबाद में व्यापार करने की आजा मिली। सरत की कोठी के निरीक्षण में अजमेर में भी अंग्रेज़ों की कोठी ख़ुली। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७२) में इंगलिस्तान के बादशाह की तरफ से सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में वकील वनकर आया और उसके द्वारा वादशाही मुक्क में ब्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मछलीपट्टन, आर-गांव (कोरोमंडत के किवारे) ऋदि स्थानों में भी कोटियां खुलीं और ई० स० १६३६ (वि० सं० १६१६) में अंग्रेजों ने चंद्रगिरि के राजा से भूमि मोल लेकर मदास वसाया और पांस ही सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। ई० स० १६३३ (वि० सं० १६६०) में राल्फ्र कार्टराइट ने बंगाल में सर्वेप्रथम हरिहरपुर श्रीर वालासोर श्रादि स्थानों में कोठियां स्थापित कीं श्रीर डाक्टर गेवियल बाग्टन् के प्रयक्ष से ई० स० १६४१ (वि० सं० १७०८) में श्रेग्रेज़ हुगली जैसे व्यापारिक स्थान में जम गये। ई० स० १६६= (वि० सं० १७२४) में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स (दूसरा) ने वंबई का टापू, जो उसको पुर्तगालवालों से दहेज में मिला था, १०० रुपये . वार्षिक पर कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी हिन्दु-स्तान में अपने व्यापार का मुख्य स्थान वनाया। इसके बाद कलकत्ते को विशेष रूप से आवाद कर अंग्रेज़ों ने वहां फ़ोर्ट विलियम नामक किला ्यनाया। ई० स० १७१४ (वि० सं० १ ९७२) में कलकत्ते के प्रेसिडेग्ट ने

दो श्रंग्रेज वकीलों को दिल्ली के वादशाह फर्ड क्सियर के पास मेजा। उस समय वादशाह बीमार था, जिसको उन वकीलों के साथ के ड्राक्टर ने श्राराम किया। इससे प्रसन्न होकर वादशाह ने ड्राक्टर से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। इसपर उस देशमक ड्राक्टर ने श्रपने लिए कुछ न मांगा श्रीर कंपनी का लाभ विचार कर दो वातों की याचना की श्रथीत् एक तो कंपनी को बंगाल में ३८ गांव ख़रीदने की श्राह्मा मिले श्रीर दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेंट के हस्ताचार से खाना हो उसका महस्तल न लिया जाय। बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं, परन्तु बंगाल के स्वेदार ने ज़मींदारों को रोक दिया, जिससे ज़मींदारी तो हाथ न लगी, किन्तु महस्तल माफ हो गया।

बादशाह औरंगज़ेब का देहान्त होने पर दक्तिश के प्रदेश स्वतंत्र हो गये । निज़ामुल्मुल्क द्दैदराबाद का स्वामी बना श्रीर कर्नाटक का नव्याव हैदराबाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स० १६७४ (वि० सं० १७३१) से ही पाँडिचेरी पर फेंचों का अधिकार चला आता था। जब · यूरोप में अंग्रेज़ अौर फेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ई० स० १७४६ (बि॰ सं॰ १८०३) में फ्रेंच लोगों ने पाँडिचेरी से फ़्रीज लेजाकर महास को घेरा तथा नगर को श्रंग्रेज़ों से खाली करवा लिया। क्राइव श्रादि श्रंग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में जा ठहरे। फ्रांस श्रौर इंग्लैंड के बीच ई० स० १७४८ (वि० सं० १८०४) में संधि होने पर मद्रास पुनः श्रंश्रेज़ों को मिल गया। भारत के फ्रेंच स्थानों का गवर्नर डुपले फ्रेंच-राज्य की जड़ दिल्ल भारत में जमाकर श्रंग्रेज़ों को वहां से निकालना चाहता था। उधर तंजोर के वालक राजा प्रतापसिंह को उसका भाई शाहूजी वहाँ से श्रलग करना चाहता था। उसने इसके लिए देवीकोटे का इलाक़ा देना स्वीकार कर श्रंग्रेज़ों से मदद चाही तो क्लाइब ने सहायता देकर शाहुजी को तंजीर का स्वामी वना दिया। इस प्रकार देवीकोटे का इलाक़ा श्रंग्रेज़ी के हाथ आया। जब दिवाण के स्वेदार आसिक जाह की मृत्यु हुई तब उसके बेटे-पोते राज्य के लिए लड़ने लगे। डुपले ने उसके पोते

मुज़फ़्फरजंग को गद्दी पर बिडाकर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का देश उससे ले लिया। इसी तरह जब आरकट की गद्दी के लिए भगड़ा होने लगा तो डुपले ने चंदा साहब को वहां की गद्दी पर बिडला दिया, परन्तु अंग्रेज़ों ने चंदा साहब के विरोधी मुहम्मदश्रली (वालाजाह) की सहायता कर आरकट ले लिया और कुछ समय तक लड़ाई रहने के बाद उसको आरकट का नवाब बना दिया। इस प्रकार दिल्ला भारत में श्रंग्रेज़ और फेंच देशी राजाओं की सहायता कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। फेंचों ने 'उत्तरी सरकार' पर अपना अधिकार जमाया, परन्तु फ्रांसवालों ने डुपले को बुला लिया, जिससे श्रंग्रेज़ों के लिए सुभीता हो गया। ई० स० १७६० (वि० सं० १८९७) में कर्नल (सर आयर) कुट ने वांडीवाश की लड़ाई में फेंच जनरल लाली को परास्त कर जिजी का किला ले लिया।

इ० स० १७४६ (वि० सं० १८१३) में वंगाल के नवाब अलीवदींखां के मरने पर उसके भतीजे का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल, विद्वार और उड़ीसा का स्वामी बना। उसने अंग्रेज़ों से अग्रसन्न होकर क्रासिम बाज़ार की कोठी उनसे छीन ली और कलकत्ते के किले को जा घेरा। बहुत से अंग्रेज़ किश्तियों में वैठकर निकल भागे और शेष को उसने क़ैद कर लिया। इसकी सूचना मद्रास पहुंचने पर ६०० अंग्रेज़ और १४०० सिपाही लेकर क्लाइव कलकत्ते पहुंचा। सिराजुद्दौला वड़ी सेना सहित कलकत्ते पर चढ़ा श्रीर अन्त में सुलह हो गई, परन्तु सिराजुहौला फ्रेंचों को नौकर रखने लगा। इसपर श्रंग्रेज़ों ने श्रप्रसन्न होकर श्रलीवदींखां के वहनोई मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठाना चाहा। उसके साथ एकं गुप्त ऋदद-नामा हुआ, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि ऊंच लोग बंगाल से निकाल दिये जावें। फिर क्लाइव वड़ी सेना के साथ कलकत्ते से चला; उधर सिरा-जुद्दौला भी लड़ने को आया और एलासी के मैदान में ई० स० १७१७ ( वि॰ सं॰ १८१४ ) में घोर युद्ध हुन्ना, जिसमें सिराजुद्दौला द्वारकर भागा । मीर जाफ़र उसके राज्य का स्वामी वनाया गया श्रौर क्लाइव कलकत्ते का गवर्नर नियत हुआ। इसी लड़ाई के समय से भारतवर्ष में श्रंग्रेज़ों के राज्य

#### का प्रारम्भ समभना चाहिये।

फिर मीर जाफ़र के दामाद मीर क़ासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के ज़िले तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यह चाहा कि मीर जाफ़र के स्थान पर वह बंगाल का नवाब बनाया जाय, जिसपर श्रंथेज़ों ने वैसा ही किया। फिर महस्तुल के मामले में श्रंथेज़ों से अनवन होने पर मीर क़ासिम सुंगेर में जाकर रहने लगा। मिस्टर एलिस ने नवाब की कार्रवाई का घोर विरोध किया इसपर आयन्त कुछ होकर नवाब ने पटने में २०० श्रंथेज़ों को क़त्ल करवा दिया। तदनंतर कुछ लड़ाइयों में परास्त होकर मीर कासिम ने अवध में शरण ली और उसके स्थान पर बुछ मीर जाफ़र पुन: नवाब बनाया गया। ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में मीर जाफ़र का देहान्त होने पर उसका पुत्र नज-सुदौला नाममात्र के लिए बंगाल का नवाव हुआ।

ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में वक्सर में भीर क्रांसिम से अंग्रेज़ों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाब वज़ीर ग्रुजाउद्दीला उसका सहायक हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और प्रलासी के युद्ध के बाद इतिहास में यही एक घटना ऐसी हुई, जिससे अंग्रेज़ों के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के चिद्ध भारत के अन्य राजाओं को स्पष्ट दीखने लगे। इस युद्ध के बाद ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२२) में इलाहाबाद में संधि हुई। बादशाह शाहआलम को अवध के इलाहाबाद और कोड़ा ज़िले मिले और उसको २६००००० रुपये वार्षिक देना नियत हुआ। बदले में कम्पनी को शाहआलम से समस्त बंगाल, बिहार एवं उद्दीसा की दीवानी मिली अर्थात् एक तरह से इन प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसी समय से शाहआलम इलाहाबाद में रहने लगा, परन्तु ई० स० १७७१ (वि० सं० १८२८) में सिंधिया के बुलाने पर उसने दिल्ली जाकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया।

इस समय मरहटों का ज़ोर बहुत बढ़ रहा था और दिली पर भी उनका प्रमाव पड़ा। शाहजालम नाममात्र का बादशाह रह गया। ई० स० १७७१ (वि० सं० १८२८) में वॉरन हेस्टिंग्ज़ हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी इलाक़े का गर्वनर होकर आया और दो वर्ष बाद वह गवर्नर-जनरल बना दिया गया। बादशाह के दिल्ली चले जाने के कारण वॉरन हेस्टिंग्ज़ ने इलाहाबाद और कोड़ा के इलाके अवध के नवान शुजाउदीला के हाथ बेच दिये।

द्तिए भारत में इस समय हैदरश्रली का बल बढ़ता जा रहा था। श्रंथेज़ों ने हैदरश्रली तथा उसके पुत्र टीपू सुलतान की ताज़त तोड़ने के लिए मरहटों और निज़म से मैत्री जोड़ी । हैदरश्रली और टीपू के साथ श्रंथेज़ों की चार लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों में भी श्रंगरेज़ों को कुछ न कुछ भूमि मिलती ही नई। ई० स० १७६६ (वि० सं० १८८५) में चौथी लड़ाई में टीपू लड़ता हुआ मारा गया और माइसोर का राज्य वहां के पुराने हिन्दू राजवंशियों को दे दिया गया।

जब लॉर्ड बेलेज़ली ६० स० १७६= (वि० सं० १८४१) में ब्रिटिश भारत का गर्वनर-जनरल होकर श्राया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के गवर्नर-जनरत सर जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामलों में इस्ताक्षेप न करने की जिस नीति का अवलंबन किया था उससे अंग्रेज़ों के राज्य की लाभ की अपेत्रा हानि ही श्रधिक पहुंचेगी, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज़ों ने भारत की इतनी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था कि अब उनके लिए चुपचाप बैठे रहना सर्वथा श्रसंभवसा था। इस गवर्नर-जनरत ने भारत के देशी राजाओं से संबंध जोड़ने के लिए एक नई नीति विकाली । उसके अनुसार राजाओं को कंपनी से अहरनामे करने पड़े श्रीर अपने अपने देश से फ्रेंच लोगों को निकालकर अंग्रेज़ी सेना रखनी पड़ी। उसका खर्च भी उन राजाओं को उठाना पड़ता था। यदि वे सेना के सर्व के राये न दे सके तो उनको उसके बदले इतनी ही श्राय का कोई ज़िला कंपनी को देना पड़ता था। लॉर्ड वेलेज़ली ने देशी राजाओं से मैत्री करने की इस नीति का प्रयोग सर्वप्रथम ई० स० १७६८ में हैदरावाद के निज़ाम पर किया। ई० स० १७६४ (वि॰ सं॰ १८४२) में निज़ाम ने मरहटों के संयुक्त बल का सामना कुईला में किया, जिससे उसकी सेना का सर्वनाश होने के साथ ही उसका बत

भी विल्कुल टूट गया। ऐसी कमज़ोर हालत होने से निज़म ने ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४४) में गवर्नर जनरत की सब शतें स्वीकार कर तीं और सेना के खर्च के बदले में अंग्रेज़ों को विलारी और कुडणा के ज़िले दिये। उसी समय से आज तक निज़ाम सदैव अंग्रेज़ सरकार का मित्र बना हुआ है। इस प्रकार निज़ाम को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन किया।

पेशवां वाजीराव ने लॉर्ड वेलेज़ली की सब शतें ई० सं० १८०२ (वि० सं० १८१६) में बसीन की संधि से स्वीकार कर लीं और पेशवा का राज्य किस प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ आया, यह ऊपर ( पृ० ३२= ) वतलांग जा चुका है। जब पेशवा वाजीराव ने श्रंग्रेज़ों से वसीन की संधि कर ली उस समय दौलतराव सिंधिया और राघोजी भोंसलाः (नागपुर का) श्रंश्रेज़ों से यह कहते हुए कि तुमने हमारे सिर से पगड़ी उतार ली है, यहुत कुद हुए और लॉर्ड वेलेज़ली की शतों को अस्वीकार कर उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया। श्रंत्रेज़ों की सेनाएं दो तरफ़ से मेजी गई थीं प्क दिल्ला की तरफ़ से, जिसका सेनापित आर्थर वेलेज़ली था और दूंसरी जनरत लेक की अध्यक्ता में उत्तर से मेजी गई थी। द्विण में श्रार्थर वेलेज़ली ने असई और अरगांव आदि स्थानों में विजय पार की श्रीर उत्तर भारत में जनरल लेक ने सिधिया की फ्रेंच सेनायतियों द्वारा तैयार की हुई सेना को तितर-वितर कर दिया। फिर उसने अलीगढ़ और अलवर राज्य के लखवारी गांव में सिंधिया की सेना से जमकर लढ़ाइयां 'सड़ीं तथा दिंही और आगरे को ई० स० १८०३ (वि० सं० १८६०) में ले ेलिया। दिल्ली लेने पर वूढ़े शाहआलम ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ं ली और ई० स० १८०३ (वि० सं० १८६०) में सिंधिया और मोंसला ने भी क्रमशः सुरजी अर्जुनगांव तथा देवगांव में अंग्रेज़ों से संधियां कर सीं। 'सिंथिया ने जमना नदी से उत्तर का श्रंपना समस्त राज्य, न्वालियर का गढ़ तथा गोहद का इलाक़ा अंग्रेज़ों को दिया। देवगांव की संधि से अंग्रेज़ सरकार को कटक का प्रदेश मिला। इस प्रकार सिंधिया और भोंसला ने अंग्रेज़ीं की अधीनता स्वीकार कर उनसे मैत्री जोड़ ली।

श्रव मरहटों में एक होल्कर (जसवंतराव) ही ऐसा रहा, जो पूर्ण स्वतन्त्रता धारण किये हुए श्रंग्रेज़ों की श्रधीनता से बाहर था। इस समय होत्कर का ज़ोर राजपूताना आदि प्रदेशों पर बढ़ रहा था और मरहटों में सबसे बलवान राजा वही रह गया था। होल्कर ने, जो इस समय तक मरहटों की लड़ाइयों से अलग ही रहा था, श्रंग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार किया और इधर लॉर्ड वेलेज़्ली ने भी उसके साथ लड़ाई छेड़ दी। गवर्नर-जनरल चाहता था कि होल्कर की सेना चारों ओर से विर जाय, इस-लिए जनरल लेक तो उत्तर में नियत किया गया, आर्थर वेलेजली को दिल्ला से बढ़ने की आज्ञा दी गई और कर्नल मरे गुजरात से होल्कर की सेना पर इमला करने को मुक्तर्र हुआ। लेक ने कर्नल मॉन्सन को कई सवारों सहित होल्कर की सेना को रोकने के लिए भेजा। मॉन्सन और मरे, इन दोनों सेनापितयों ने आहा का यथेष्टरूप से पालन न कर लड़ाई के कार्य में उलटी गड़बड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीस मील दिल्ला मुकुंद्रा के घाटे में कर्नल मॉन्सन की सेना ने बुरी तरह शिकस्त खाई और वची हुई सेना तितर-वितर होकर किसी प्रकार आगरे पहुंची। मॉन्सन की सेना को इस तरह पराजित हुई देखकर कंपनी के शत्रुवर्ग में हिम्मत बढी श्रीर भरतपुर के जाट राजा रणजीतसिंह ने श्रंश्रेज़ों से मैत्री तोड़कर होल्कर को दिल्ली पर इमला करने में सहायता दी, परन्तु ऑक्टरलोनी और वर्न नामक दो श्रंत्रेज़ सेनापतियों ने नौ दिन तक वहां के क़िले की रचा की तथा श्राक्रमणकारियों को पीछा लौटना पड़ा। ता० १३ नवम्बर ईस्वी सन् १८०४ (वि॰ सं॰ १८६१ कार्तिक सुदि ११) को डीग के युद्ध में होल्कर की पराजय हुई और दूसरे महीने में १०० तोपों सहित डीग का दुर्ग अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। इसके बाद ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) के प्रारंभ में जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग पर घेरा डाला। सुयोग्य सेना से भलीभांति रिचत होने के कारण जनरल लेक के चार बार श्राक्रमण करने पर भी यह क़िला न लिया जा सका और श्रंश्रेज़ों की तरफ़ ३००० से श्रधिक मनुष्यों की हानि हुई। श्रन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसलिए उसने बीस लास

रुपये हरजाने के देकर अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली।

इसी बीच में लॉर्ड वेलेज़ली इंग्लैंड चला गया और नये गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में आने के कुछ ही महीने वाद देहाना हो जाने पर सर जार्ज बालीं गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ। इस समय जनरल लेक ने होल्कर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीछा करते हुए उसको न्यास नदी के तट पर भगा दिया और दिसंबर सन् १८०६ (वि॰ सं० १=६२) में इसी नदी पर के राजपुरघाट नामक स्थान में श्रंग्रेज़ों से उसकी संधि हुई। अंग्रेज़ सरकार और होस्कर के साथ वह मधम संधि थी। इस संधि के अनुसार होल्कर को राजपूताने के कुछ इलाक़े छोड़ने पड़े। इधर सर ऑर्ज बालों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि होल्कर का बल किसी प्रकार न तोड़ा जाय और उसकों इस बात का यक्रीन दिलाया कि वह अपने इच्छानुसार राजपूत रियासतों में लुटमार कर उनसे कर आदि ले सके। इस प्रकार होहकर को अधीन करने का कार्य्य अपूर्ण ही रहा। फिर ई० स० १८११ (वि० स० १८६८) में असवन्त-राव होल्कर का देहान्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य की द्शा विगड़ने लगी। राज्यसत्ता लूटमार करनेवाले लोगों के हाथ में चली गई तथा उन सब पर उसकी स्त्री ( तुलसीवाई ) का शासन हुआ। ई० स० १=१७ (वि॰ सं॰ १=७४) में पेशवा से अंग्रेज़ों का युद्ध छिड़ जाने पर हन्दौर द्रबार ने भी अपना रुख बद्ला । सर थॉमस हिस्लोप ने महीद्पुर में इंहौर की सेना को हराया और होल्कर ने विवश ता० ६ जनवरी ई० स० रेडरेड (वि०सं० १=७४ पौष वदि ३०) को मंद्सोर में अप्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके अनुसार आज तक अंग्रेज़ सरकार और इन्दौर के बीच संबंध चल रहा है। ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) में लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति के अनुसार गोहद और ग्वालियर सिंधिया को पुनः दे दिये गये और चंबल नदी उसके राज्य की उत्तरी सीमा मानी गई। राजपूताने के राज्यों में किसी प्रकार इस्तालेप न करने का भी अप्रेज़ी सरकार ने इक्सर किया, इसलिए अंग्रेज़ सरकार से इन राज्यों की संधि होने तक यह देश

मरहटों के अन्याय और अत्याचार का घर बना रहा। जब मरहटों को इत्तर, द्तिए और दूसरी दिशाओं में भी कहीं अंग्रेज़ी फ्रौज ने दम न लेने दिया तब उन्होंने राजपूताने में अपना पड़ाव डाला और यहीं रहकर वे इस देश को लूटने तथा दूसरे देशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार श्रमीरख़ां पठान ने भी, जिसको जसवन्तराव होल्कर ने श्रपनी सेवा में रख-कर उसके द्वारा लुटमार का बाज़ार गरम करवाया था, मारवाड़ के राज्य में श्रपनी छावनी डाल दी। इसी प्रकार सिंधिया के नायब आंबाजी इंन्सिया ने मेबाड़ में अपना सदर मुक़ाम स्थापित किया और पिंडारियों के दल चारों और लुटमार करते हुए फिरने लगे। ई० स० १८१६ (वि०.सं० १८७३) में अंग्रेज़ों ने पिंडारियों का उपद्रव शान्त करने के लिए सिंधिया से मदद चाही और उसने ई० स० १८१७ (वि० सं० १८७४) में एक नया अहदनामा कर अजमेर का इलाका अंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द कर दिया। उस समय राजपूताने की दशा बहुत ही बिगड़ी हुई थी, जिससे यहां के रईसों ने देखा कि अब अंग्रेज़ सरकार की शरण लिए बिना इन लुटेरों से पिंड खुड़ाना दुःसार है और साथ ही अंग्रेज़ों ने भी जान लिया कि देश से इन डाक्सदलों का उपद्रव मिटाकर देशी राज्यों की सहायता करनी श्राव-श्यक है श्रीर उनसे संधि किये बिना सुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकतीं। अतएव ६० स० १८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चार्ल्स मेटकाफ ने अपनी सरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर श्रंग्रेज़ी फ़्रीज राजपूताने में भेजने का निश्चय कर लिया। ई० स० १८१७ व १८१८ (वि० सं० १८७४ व १८७४) में कई राज्य श्रहदनामे के श्रजुसार श्रंत्रेज़ों की रक्षा में श्रा गये। मरहटों ने राजपूताने के राजाओं से जो इलाक़े ज़बरदस्ती छीन लिये थे उनमें से वहुतसे उनको पीछे लौटा दिये गये। राजाओं तथा सामन्तों के पारस्परिक भगड़े भी मिटा दिये गये और देश में शांति स्थापित हो जाने से राज-प्ताने के उजहे हुए घर पुनः वसे । खेती वारी तथा व्यापार की प्रतिदिन

<sup>(</sup>१) जोधपुर का रेज़िटेन्ट कर्नल पाउलेट बड़ा लोकप्रिय और मिलनसार सजन था। एक बार दौरा करता हुआ वह एक किसान के खेत पर पहुंचा और टसकी

उन्नित होने से राज्यों की वार्षिक श्राय बढ़ने लगी श्रीर प्रजा की श्रार्थिक दशा सुधरने लगी। राजपूताने में पिछले सेंकड़ों वर्षों से शिला का प्रायः श्रमावसा हो गया था श्रीर देश के कला-कौशल भी नष्ट हो गये थे, परन्तु श्रव सैकड़ों स्कूल तथा श्रनेक कॉलेज बन जाने से सहस्रों छात्र वहां विद्या-ध्ययन करते हैं। धन एवं प्राणों की रक्ता के भी सभी साधन उपस्थित हैं। मार्ग में ठग, चोर श्रीर डाकुश्रों का भय भी जाता रहा है। रेल भी मीलों तक फैल गई है श्रीर शिला के प्रभाव से लोगों के हदय में श्रपनी श्रार्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशा सुधारने के उन्नत भाव भी जाग्रत होते जाते हैं।

### सिंदावलोकन

इस इतिहास के पहले चार अध्याय सारे राजपूताने से संबंध रखते हैं। उनमें राजपूताने का भूगोलसंबंधी वृत्तान्त संनिप्त रूप में लिखने के उपरान्त राजपूत जाति को स्तिय न माननेवाले विद्वानों की तिद्वषयक दलीलों की जांचकर सप्रमाण यह बतलाया गया है कि जो आर्य सत्रिय लोग हज़ारों वर्ष पूर्व भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हों के वंशधर आजकल के राजपूत हैं। आर्य सत्रिय जाति के राज्य भारत में ही नहीं, किंतु सारे मध्य और पश्चिमी पश्चिया में तथा उससे परे, एवं पूर्व में भी

खिट्या पर बैठकर बड़ी प्रीति से उससे पूछने लगा कि कहो माई ! तुम लोग मरहटों के राज्य में सुखी थे या अब अंग्रेज़ सरकार के राज्य में सुखी हो। किसान ने नम्रता-पूर्वक उत्तर दिया कि हुजूर, और सब तरह से तो अब सुख है, परन्तु मरहटों के समय में एक बात से हम बहुत सुखी थे। चाकित होकर उक्त कर्नल ने पूछा कि पटेल ! वह कीनसी बात है। उसने उत्तर में कहा कि मरहटों के समय उनके दल १-७ वर्षों में एक बार लूटमार के लिए आ जाया करते थे और धन के लोग से गांवों में महाजनों के घर लूटने के उपरान्त ने उनमें आग भी लगा देते थे, जिससे उनके बहीखाते आदि जातकर नष्ट हो जाते और उस समय तक के उनके ऋण से हम लोग सहज ही सुक हो जाते थे, परन्तु अब तो वे महाजन पुरतों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जोध-पुर के महामहोपाध्याय कविराजा सुरारीदान (स्वर्गवासी) ने, जो कर्नल पाउलेट के मित्रवर्ग में से था, यह बात सुकसे कही थी।

स्थापित हुए थे और वहां भी आर्थ-सम्यता का प्रचार था। वही आर्थ चित्रय जाति महामारत से पूर्व तथा उसके पीछे आज तक राजपूताने परं शासन करती रही है। समय के परिवर्तन और देशकालानुसार राजपूतों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों में कुछ अंतर पड़ना विल्कुल स्वामाविक बात है, तो भी उनमें आयों के बहुत से प्राचीन रीति-रिवाज अब तक पाये जाते हैं। उनकी प्राचीन शासनपद्धित, युद्ध-प्रणाली, स्वामिभिक्त एवं वीरता के परिचय के साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि राजपूत जाति में खियों का कितना आद्र होता था और वे वीरपत्नी तथा चीरमाता कहलाने में ही अपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं के पातिवत धर्म, ग्रस्वीरता और साहस आदि का भी कुछ उल्लेख कर राजपूत जाति के अधःपतन के मुख्य-मुख्य कारण बतलाये गये हैं।

तदुपरान्त वर्तमान समय में राजपूताने पर राज्य करनेवाले ज्ञित्रय राजवंशों को छोड़कर जिन-जिल राजवंशों का संबंध पहले इस देश के साथ रहा उनका बहुत ही संचित्त परिचय दिया गया है, जिससे पाठकों को विदित हो आय कि सिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में कैसे श्राये श्रीर मीर्यवंशी महाराज चंद्रगुप्त ने उनको यहां से कैसे निकाला। शक, कुशन और हुए नामक मध्य एशिया की आर्थ जातियों का आगमन यहां कैसे हुआ और उनके साथ यहां के क्षत्रिय राजवंशियों का वर्तांच किस ढंग का रहा। गुप्तवंशियों का प्रताप किस प्रकार बढ़ा: श्रीहर्ष ( हर्ववर्द्धन ) ने श्रपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया; राजपूताने के भीनमाल नगर के प्रतिहार राजपूर्तों ने कन्नीज का साम्राज्य विजय कर भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों में कहां तक अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया और राजपूताने से ं ही जाकर श्रावृ के परमारों ने मालवे में श्रपना साम्राज्य किस प्रकार स्था-पित किया, इत्यादि । उन राजवंशों का परिचय देते हुए यह भी दिखलाया गया है कि राजपूत जाति अपना प्राचीन इतिहास यहां तक भूल गई कि भाटों ने अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मनमाने कृत्रिम नाम और क्रुठे संवत् भी धर दिये। जहां तक हो सका उन राजवंशों की वंशावलियां शुद्ध कर कितने ही राजाओं के निश्चित संवत् भी, जो प्राचीन शोध से ज्ञात हुए, दिये गये हैं।

तदनन्तर अनेक देवी-देवताओं को माननेवाली अरव की विभिन्न जातियों में एके ख़रवादी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति और प्रचार होकर एक ही धर्म एवं जातीयता के सूत्र में यंधी हुई मुसलमान जाति ने-क्रमशः श्रपना वल वढ़ाकर वढ़े-वड़े प्राचीन राज्यों तथा वहां की सभ्यता को नष्ट करते और उन देशों में वलात् अपना धर्म फैलाते हुए-कितने थोड़े समय में भारत पर आक्रमण किया; फिर यहां के राजाओं को, जिनमें परस्पर की फूट और ईषी ने घर कर रक्खा था, परास्त कर राजपूताने में मुसलमानी ने किस तरह अपना आधिपत्य जमाया, इसका वहुत ही संनित वृत्तान्त दिया गया है। मुसलमानों के अध:पतन के पीछे मरहटों के उदय और राजपूताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेवाले उनके श्रत्याचारों का दिग्दर्शनमात्र कराकर, इंग्लैंड जैसे सुदूर देश से भारत में व्यापार के निमित्त आई हुई वुद्धिमान् और नीतिनिपुण अंग्रेज़ जाति ने किस प्रकार अपने राज्य की नींव इस देश में डाली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया है। कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात् श्रंग्रेज़ों ने दिल्ली के राज्य को अपने हस्तगत किया और मरहटों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आकर राज-पूताने के समस्त राज्यों ने श्रंग्रेज़ सरकार से श्रहदनामें कर उसकी शरण ली, जिससे राजपूताने में शान्ति की स्थापना हुई।

# परिशिष्ट-संख्या १

#### च्चियों के गोत्र

ब्राह्मणों के गौतम, सारद्वाज, वत्स स्नादि स्रनेंक गोंत ( ऋषिगोत्र ) मिलते हैं, जो उन( ब्राह्मणों )का उक्त ऋषियों के वंशज होना प्रकट करते हैं। ब्राह्मणों के समान चत्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिलालेखाटि में मिलतें हैं, जैसें कि चालुक्यों (सोलंकियों) का मानव्य, चौहानों का वत्स, परमारों का वसिष्ट, वाकाटकों का विष्णुवर्द्धन आदि। चत्रियों के गोत्र किस बात के सूचक हैं, इस विषय में मैंने हिन्दी टॉड-राजस्थान के सातवें प्रकरण पर टिप्पण करते समय प्रसंगवशात् वाकाटक वंश का परिचय देते हुए लिखा था- 'वाकाटक वंशियों के दानपत्रों में उनका विज्युवर्द्धन गोंत्र होना लिखा हैं। बींद्यायन-प्रखीत 'गोत्रप्रवर-निर्णय' के अनुसार विष्णुवर्द्धन गोंत्रवालों का महर्षि मटहाजः के वंश. में होना पाया जाता है, परन्तु प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वही माना जाता था, जो उनके पुरोहित का होता था। अतएव विष्णुवर्द्धन गोत्र से अभिप्राय इतना ही होना चाहिये कि उस वंश के राजाओं के पुरोहित विष्णुवर्दन गीत के प्राह्मण थे'।" कई वर्षी तक मेरे उक्त कथन के विरुद्ध किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, परन्तु अव उस विषय की चर्चा खड़ी हुई है, जिससे उसका स्पष्टीकरण करना त्रावश्यक प्रतीत होता है।

श्रीयुत चिन्तामिए विनायक वैद्य एम्० ए०, एल्० एल्० दी०, के नाम और उनकी 'महाभारत-मीमांसा' पुस्तक से हिन्दीप्रेमी परिचित ही हैं। वैद्य महाशय इतिहास के भी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्वी सन् १६२३ में 'मध्ययुगीन मारत, माग दूसरा' नाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें हिन्दू राज्यों का उत्कर्प श्रथीत राजपूतों का प्रारम्भिक (श्रदुमानतः ईस्वी सन् ७४० से १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्न किया है।

<sup>(</sup>१) खड्गविजास प्रेस:(बॉकीपुर) का छुपा 'हिन्दी टॉड-राजस्थान,' खंड. १,

वैद्य महाशय ने उक्त पुस्तक में 'राजपूतों के गोत्र' तथा 'गोत्र श्रोर प्रवर,' इन दो लेखों में यह बतलाने का यत्न किया है कि इतियों के गोत्र वास्तव में उनके मूलपुरुषों के सूचक हैं, पुरोहितों के नहीं, श्रोर पहले इतिय लोग पेसा ही मानते थे (ए० ६१) श्रर्थात् भिन्न भिन्न इतिय वास्तव में उन ब्राह्मणों की संतित हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं।

श्रव इस विषय की जाँच करना श्रावश्यक है कि ज्ञियों के गोत्र वास्तव में उनके मूलपुरुषों के सूचक हैं श्रथवा उनके पुरोहितों के, जो उनके संस्कार करते श्रीर उनको वेदादि शास्त्रों का श्रध्ययन कराते थे।

याज्ञवल्क्य-स्मृति के आचाराघ्याय के विवाह-प्रकरण में, कैसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिये, यह बतलाने के लिए नीचे लिखा श्लोक दिया है—

### श्ररोगिगीं आतृमतीमसमानार्षगोत्रजां।

पंचमात्सप्तमाद्ध्यं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ४३ ॥

श्राशय — जो कन्या श्ररोगिणी, भाईवाली, भिन्न ऋषि-गोत्र की हो श्रोर (वर का) माता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की तरफ़ से सात पीढ़ी तक का जिससे सम्बन्ध न हो, उससे विवाह करना चाहिये।

वि० सं० ११३३ (ई० स० १०७६) और ११८३ (ई० स० ११२६) के बीच दक्तिण (कल्पाण) के चालुक्य (सोलंकी) राजा विक्रमादित्य (छठा) के दरबार के पंडित विज्ञाने स्वर ने 'याज्ञवल्क्यस्मृति' पर 'मिताज्ञरा' नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों में बड़ा सम्मान है और जो सरकारी न्यायालयों में भी प्रमाण रूप मानी जाती है। उक्त टीका में, ऊपर उद्धृत किये हुए श्लोक के 'असमानार्षगोत्रजां' चरण का अर्थ बतलाते हुए, विज्ञाने स्वर ने लिखा है कि 'राजन्य (ज्ञिय) और वैश्यों ने अपने गोत्र (ऋषिगोत्र) और प्रवरों का अभाव होने के कारण उनके गोत्र और प्रवर परोहितों के गोत्र और प्रवर 'समक्षने

<sup>(</sup>१) प्रत्येक ऋषिगोत्र के साथ वहुधा तीन या पांच प्रवर होते हैं, जो उक्त गोत्र (वंश ) में होनेवाले प्रवर (परम प्रसिद्ध ) पुरुषों के सूचक होते हैं। करमीरी पण्डित जयानक अपने 'पृथ्वीराजविजय महाकान्य' में लिखता है—

चाहिये'।' साथ ही उक्त कथन की पुष्टि में आक्षातायन का मत उद्घृत करके वतलाया जाता है कि राजाओं और वैश्यों के गोत्र यही मानने चाहियें, जो उनके पुरोहितों के हों रे। मिताच्चरा के उक्त अर्थ के विषय में श्रीयुत बैद्य का कथन है कि मिताच्चराकार ने यहां गलती की है, इसमें हमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है (पृ०६०)। मिताच्चरा के बनने से पूर्व चित्रयों के स्वतः के गोत्र थे (पृ०६१)। इस कथन का आशय यही है कि मिताच्चरा के बनने के पीछे चित्रयों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के सक्त हुए हैं, ऐसा माना आने लगा, पहले ऐसा नहीं था।

अब इमें यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि मिताक्तरा के बनने से पूर्व क्षत्रियों के गोत्र के विषय में क्या माना जाता था। वि० सं०

काकुत्स्थिमिच्वाकुरचूंश्च यहचत्पुरामवित्त्रप्रवरं रघोः कुलम् । कलाविप प्राप्य स चाहमानतां प्ररूठतुर्यप्रवरं वमूव तत् ॥ २ । ७१ ॥ ग्राशय—रघु का वंश (सूर्यवंश), जो पहले (कृतयुग में )—काकुत्स्य, इच्चाकु भीर रघु—इन तीन प्रवरांवाका था, वह कलियुग में चाहमान (चौहान) को पाकर भार प्रवरवाका हो गया।

() राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्रामावात् प्रवरामावस्तथापि पुरेहित-गोत्रप्रवरौ वेदितव्यौ । (मिताक्षरा, प्र०१४)।

(२) तथा च यजमानस्यार्थेयान् प्रवृत्ताित इत्युक्तवा पौरोहित्यान् राजिवशां प्रवृत्तिति इत्याश्वलायनः । (वही, ए० १४)। यही मत बौधायन, त्रापक्षंच ग्रौर बौगाश्ची का है (पुरोहितप्रवरो राज्ञास् )— देखो 'गोन्नप्रवरनिबंधकदंबस्'; ५० ६०।

बुंदेले राजा वीरसिंहदेव (बरसिंहदेव) के समय मिश्रमिश्र ने 'वीरसिन्नोदय' नामक ग्रंथ बिखा, जिसमें भी चत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के सूचक माने हैं—

तत्र द्विविधाः चत्रियाः केचिद्विद्यमानमंत्रदशः। केचिद्विद्यमानमंत्र-दृशः। तत्र विद्यमानमंत्रदृशः स्वीयानेव प्रवरान्प्रवृश्गीरन्। येत्विद्यमान-मंत्रदृशस्ते पुरोहितप्रवरान् प्रवृश्गीरन्। स्वीयवरत्वेषि स्वस्य पुरोहितगोत्र-प्रवरपच्च एव मिताचराकारमेधातिथिप्रमृतिमराश्रितः।

विस्मिन्नोदयः संस्कारप्रकाशः, पृठं ६५३ ।

की दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में श्रक्षघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान् श्रीर किव हुआ, जो पहले ब्राह्मण् था, परन्तु पीछे से वौद्ध हो गया था। वह छुशनवंशी राजा कनिष्क का धर्मसंवन्धी सलाहकार था, ऐसा माना जाता है। उसके 'वुद्धचरित' श्रीर 'सौन्दरनन्द' काव्य किवता की दृष्टि से वहे ही उत्कृष्ट समसे जाते हैं। उसकी प्रभावोत्पादिनी किवता सरलता श्रीर सरसता में किव-शिरोमणि कालिदास की किवता के जैसी ही है। यदि कालिदास की समता का पद किसी किव को दिया जाय तो उसके लिए श्रश्चघोष ही उपयुक्त पात्र हो सकता है। उसकी ब्राह्मणों के शास्त्रों तथा पुराणों का ज्ञान भी अनुपम था, जैसा कि उसके उक्त काव्यों से पाया जाता है। सौंदरनन्द काव्य के प्रथम सर्ग में उसने चित्रयों के गोत्रों के संबंध में जो विस्तृत विवेचन किया है, उसका सार्गश्च नीचे दिया जाता है—

"गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुनि अपने माहात्म्य के कारण दीर्घतपस् के समान और अपनी बुद्धि के कारण काव्य (ग्रुक) तथा अंगिरस के समान था। उसका आश्रम हिमालय के पार्झ में था। कई इस्वाकु वंशी राजपुत्र मातृ होष के कारण और अपने पिता के सत्य की रहा के निमित्त राजलक्ष्मी का परित्याग कर उस आश्रम में जा रहे। किपल उनका उपाध्याय (गुरु) हुआ, जिससे वे राजकुमार, जो पहले कीत्स-गोत्री थे, अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गौतम-गोत्री कहलाये। एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के हो जाते हैं, जैसे कि राम (बलराम) का गोत्र 'ग्रुग्ये' और वासुमद्र (कृष्ण) का 'गौतम' हुआ। जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया, वह 'शाक' नामक बुत्तों से आञ्छादित होने के कारण वे इत्ताकुवंशी 'शाक्य' नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतमगोत्री किपल ने अपने वंश की प्रथा के अनुसार उन राजपुत्रों के संस्कार किये और उक्त मुनि तथा उन इत्त्रिय-पुंगव राजण्यों के कारण उस आश्रम ने एक साथ 'ग्रह्मचत्र' की शोभा धारण की ने।"

<sup>(</sup>१) गोतमः कपिलो नाम मुनिर्धर्ममृतां वरः । बभूव तपसि श्रान्तः कच्चीवानिव गौतमः ॥ १ ॥

श्रश्यघोष का यह कथन मिताल्या के बनने से १००० वर्ष से भी
श्रिषक पूर्व का है; अतएव श्रीयुत वैद्य के ये कथन कि 'मिताल्याकार ने गलती की हैं,' और 'मिताल्या के पूर्व लित्रयों के स्वतः के गोत्र थें'; सर्वथा मानने योग्य नहीं है। इतियों के गोत्रों को देखकर यह मानना कि ये लित्रय उन ऋषियों (ब्राह्मणों) के वंशधर हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं, सरासर भ्रम ही है। पुराखों से यह तो पाया जाता है कि श्रनेक लित्रय श्राह्मण्हन को प्राप्त हुए और उनसे कुछ ब्राह्मणों के गोत्र चले', परन्तु उनमें यह कहीं लिखा नहीं मिलता कि लित्रय ब्राह्मणों के वंशधर हैं।

माहात्म्यात दीर्घतपसो यो द्वितीय इवाभवत् । तृतीय इव यश्चामृत् काव्याङ्गिरसयोद्धिया ॥ ४ ॥ तस्य विस्तीर्णातपसः पार्श्वे हिमवतः शुमे । क्षेत्रं चायतनञ्चैव तपसामाश्रयोऽभवत् ॥ ५ ॥ ऋथ तेजस्विसदनं तपः देत्रं तमाश्रमम् । केजिदिस्वाक्षवो जग्मृ राजपुत्रा निवत्सवः॥ १८॥ मातृशुल्कादुपगतां ते श्रियं न विषेहिरे । ररज्ञुश्च पितुः सत्यं यसाच्छित्रियरे वनम् ॥ २१ ॥ तेषां मुनिरुपाध्यायो गोतसः कापिलोऽभवत् । गुरोगोंत्रादतः कौत्सास्ते मवन्ति स्म गौतमाः ॥ २२ ॥ एकपित्रोर्यथा आत्रोः पृथग्गुरुपरिग्रहात् । -राम एवामवत् गार्ग्यो वासुमद्रोऽपि गोतमः ॥ २३ ॥ शाकवृद्धप्रतिच्छन्नं वासं यस्माञ्च चित्रते । -तस्मादिच्चाकुनंश्यास्ते मुवि शाक्या इति स्मृताः ॥ २४ ॥ स तेषां गोतमश्रको स्ववंशसदृशीः क्रियाः ।...॥ २५:॥ः त्तद्वनं मुनिना तेन तैश्च चत्रियपुङ्गवैः । शान्तां गुप्ताञ्च युगपद् ब्रह्मचत्रश्रियं दचे ॥ २७॥ सींदरनंद काव्यः सरी १ ।

'( १ ) सूर्ववंशी राजा मांधाता के तीन पुत्र—पुरकुत्स, अंवरीष श्रीर युचकुंद्—थे।

यदि चित्रयों के गोत्र उनके पुरोहितों (गुरुओं) के स्वक न होकर उनके मूलपुरुषों के स्वक होते, जैसा कि श्रीयुत वैद्य का मानना है, तो ब्राह्मणों के समान उनके गोत्र सदा वे के वे ही वने रहते श्रीर कभी न बदलते, परन्तु श्राचीन शिलालेखादि से ऐसे श्रमाण मिल श्राते हैं, जिनसे एक ही कुल या वंश के चित्रयों के समय समय पर भिन्न भिन्न गोत्रों का होना पाया जाता है। ऐसे थोड़े से उदाहरण नीचे उद्घृत किये जाते हैं—

मेवाड़ (उदयपुर) के गुहिलवंशियों (गुहिलोतों, गोमिलों, सीसोदियों) का गोत्र 'वैजवाप' है। पुष्कर के श्रष्टोत्तरशत-लिंगवाले मंदिर में एक सती का स्तंभ खड़ा है, जिसपर के लेख से पाया जाता है कि वि० सं० १२४३ माघ सुदि ११ (ई० स० ११८७ ता० २२ जनवरी) को ठ० (ठकुरानी) हीरव-देवी, ठा० (ठाकुर) कोल्हण की स्त्री, सती हुई। उक्त लेख में ठा० कोल्हण को गुहिलवंशी और गौतमगोत्री' लिखा है। काठियावाड़ के गोहिल भी, जो

श्रंबरीष का पुत्र युवनाश्र श्रीर उसका हरित हुत्रा, जिसके वंशज श्रंगिरस हारित कहजाये श्रीर हारित-गोत्री ब्राह्मण हुए।

तस्यामुत्पादयामास मांघाता त्रीन्सुतान्प्रमुः ॥ ७१ ॥
पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुंदं च विश्रुतम् ।
स्मानिक्य दायादो युवनाश्वोऽपरः स्मृतः ॥ ७२ ॥
हिरती युवनाश्वस्य हारिताः शूरयः स्मृताः ।
एते हाङ्गिरसः पुत्राः चात्रोपेता द्विजातयः ॥ ७३ ॥
वायुपुराणः मध्याय ६६ ।

अंबरीषस्य मांधातुस्तनयस्य युवनाश्वः पुत्रोमृत् । तस्माद्धरितो यतोऽ-गिरसो हारिताः ॥ ५. ॥ ( विष्णुपुराणः, ग्रंश ४, श्रध्याय ३ )।

स्रंवरीषस्य युवनाश्वः प्रिपतामहसनामा यतो हरिताद्धारिता स्रंगिरसा । (विष्णुपुराण की टीका; पत्र १)।

द्विजा हरितगोत्रप्रवराः । (विष्णुपुराण की टीका; पत्र ६)।
चंद्रवंशी राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया और उसके वंशज
ब्राह्मण हुए, जो कीशिक-गोत्री कहताते हैं। पुराणों में ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलते हैं।

(१) राजपूताना म्यूज़ियम् की ई॰ सन् १६२०-२१ की रिपोर्ट; पृ॰ ३, लेख-संख्या ४।

मारवाड़ के खेड़ इलाक़े से वहां गये हैं और जो मेवाड़ के राजा शालिवाहन के वंश्रज हैं, अपने को गौतमगोत्री मानते हैं। मध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के मुख्य स्थान दमोह से गुहिलवंशी विजयसिंह का एक शिलालेख मिला है, जो इस समय नागपुर म्यूज़ियम् में सुरिक्तत है। वह लेख छंदोबस हिंगल भाषा में खुदा है और उसके अंत का थोड़ा सा अंश संस्कृत में भी है। पत्थर का कुछ अंश दूर जाने के कारण संवत् जाता रहा है। उसमें गुहिल वंश के चार राजवंशियों के नाम कमशः विजयपाल, मुवनपाल, हर्षराज और विजयसिंह दिये हैं, जिनको विश्वामित्रगोत्री और गुहिलोत (गुहिलवंशी) बतलाया है। ये मेवाड़ से ही उधर गये हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि विजयसिंह के विषय में लिखा है कि वह चित्तोड़ की लड़ाई में लड़ा और उसने दिज्ञी की सेना को परास्त किया अ । इस प्रकार मेवाड़ के गुहिलवंशियों के तीन भिन्न-भिन्न गोत्रों का पता चलता है।

इसी तरह चालुक्यों (कोलंकियों) का मूल-गोत्र मानव्य था और मद्रास ग्रहाते के विज्ञगपहम् (विशाखपहन) ज़िले के जयपुर राज्य (ज़मींदारी) के अन्तर्गत गुरापुर और मोङ्गुला के टिकाने श्रव तक सोलंकियों के ही हैं और उनका गोत्र मानव्य ही है; परन्तु लूंखाबाड़ा, पीथापुर और रीवाँ आदि के सोलंकियों (बघेलों) का गोत्र मारद्राज होना वैद्य महाशय ने बतलाया है (पृ० ६४)।

١

इस प्रकार एक ही वंश के राजाओं के भिन्न-भिन्न गोत्र होते का कारण यही जान पड़ता है कि राजधूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों

<sup>(</sup>१) विसामित गोत्त उत्तिम चरित विमल पवित्तो० (पंक्षि ६, हिंगल माग में) विस्वा श्वा )मित्रे सु(शु)मे गोत्रे (पंक्षि २१, संस्कृत श्रंश में)।

<sup>(</sup>२) विजयसीह घुर चरणो चाई सूरोऽसुमघो सेल खनकन्न कुशुलो गुहिलौतो सब्व गुरोग्रेग्या (पं॰ १३-१४, डिंगल साग में )।

<sup>(</sup>१) जो चित्तोडंहुँ जुमिस्रठ जिस्र दिसीदल जितु (५०२१)।

<sup>(</sup> ४ ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; साग १, ४० २०४। ४४

के ही सूचक हैं और जब वे अलग अलग जगह जा बसे, तब वहां जिसको पुरोहित माना, उसी का गोत्र वे धारण करते रहे।

राजपूरों के गोत्र उनके वंशकर्ता के सूचक न होने तथा उनके पुरोहितों के गोत्रों के सूचक होने के कारण पीछे से उनमें गोत्र का महत्व कुछ भी रहा हो ऐसा पाया नहीं जाता। प्राचीन रीति के अनुसार संकल्प, श्राद्ध, विवाह श्रादि में उसका उच्चारण होता रहा है। सोलंकियों का प्राचीन गोत्र मानव्य था और अब तक भी कहीं कहीं वही माना जाता है। गुजरात के मूलराज श्रादि सोलंकी राजाओं का गोत्र क्या माना जाता था, हसका कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलता। सम्भव है वह मानव्य अथवा मारद्वाज रहा हो। उनके पुरोहितों का गोत्र विश्वत है। श्रा गुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव' काव्य से निश्चित है। श्राज भी राजपूताना श्रादि में राजपूत राजाओं के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों से भिन्न ही हैं।

ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि राजपूतों के गोत्र सर्वधा उनके वंशक तीलों के सूचक नहीं, किन्तु पुरोहितों के गोत्रों के सूचक होते थे श्लीर कभी कभी पुरोहितों के बदलने पर गोत्र बदल जाया करते थे, कभी नहीं भी। यह रीति उनमें उसी समय तक बनी रही, जब तक कि पुरोहितों के द्वारा उनके वैदिक संस्कार होकर प्राचीन शैली के श्रदुसार वेदादि पठन-पाठन का कम उनमें प्रचलित रहा। पीले तो वे गोत्र नाममात्र के रह गये, केवल प्राचीन प्रणाली को लिये हुए संकल्प, श्राह्म, विवाह श्रीदि में गोत्रोचार करने के श्रितिरक्त उनका महत्व कुछ भी न रहा श्रीर न वह प्रथा रही कि पुरोहितों का जो गोत्र हो वही राजा का भी हो?।

<sup>(</sup> १ ) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ४, पृ० २ ।

<sup>(</sup>२) नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नचीन संस्करण), भाग ४, पृष्ठ ४३४-४४३ में मैंने 'क्षत्रियों के गोत्र'-श्रीर्षक यही लेख प्रकाशित किया, जिसके पीछे श्री० वैध ने 'हिस्टी श्रांव मेडीवल हिन्द इंडिया' नामक अपने अंग्रेज़ी इतिहास की तीसरी जिल्ड प्रकाशित की, जिसमें क्षत्रियों के गोत्रों के आधार पर उनके भिन्न-भिन्न ऋषियों (जाकणों)

की सन्तान होने की बात फिर दुहराई है और मेरे उत्प्रत किये हुए अश्वघोष के कथन को बौद्धों का कथन कहकर निर्मूख बतलाया है, जो ठीक नहीं है । पुराणों का वर्तमान स्थिति में नवा संस्कार होने से बहुत पूर्व होनेवाले असवीप वैसे वह विद्वान, ने बुद्धदेव के पूर्व के इन्वाकुवंशीं ( सूर्यवंशी ) क्षत्रियों की गोत्र-परिपारी का विशद पारिचय दिया है. और बद्धदेव गौतम क्यों कहलाबे तथा इच्चाकुवंशी राजपुत्र, जिनका गोत्र पहले कीत्स था, परन्तु पीझे से उनके उपाध्यायं (गुरु) के गोत्र के अनुसार उनका गोत्र गौतम कैसे हुआ, इसका यथेष्ट विवेचन किया है, जो श्री॰ वैद्य के कथन से अधिक आमाणिक है। श्री॰ वैश्व का यह कथन—''मिताक्षराकार ने मूल की हैं और उसके पीछे क्षत्रियों के गोत्र पुरोहित के गोत्र माने जाने छगे हैं", किसी प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है. क्योंकि विज्ञानेश्वर ने अपना ही मत-प्रकट नहीं किया, किन्तु अपने से पूर्व होतेवाले साधलायन का भी वही मत होना बतलाया है । केवल आधलायन का ही नहीं, किन्त बीधायन, आपस्तंब और चौगाक्षी आदि आचार्यों का मत भी ठीक वैसा ही है, जैसा कि मिताक्षराकार का। इसने उनके मत भी उद्दश्त किये थे, परंतु श्री॰ वैंख उनके विषयः में तो मौन धारण कर गये और अपना नहीं पुराना गीत गाते रहे किं तसाम क्षत्रिय बाह्मणों की सन्तान हैं। प्रतेहित के प्रत्यने के साथ कभी कमी क्षत्रियों के गोत्र भी वरखते रहे, जिससे शिखकेखादि से एक ही वंश के दो या अधिक गोत्रों का होना जो हमने बतलाया, उस विषय में भी उन्होंते अपना मत प्रकाशित नहीं किया. परंतु अपने कथन की प्रष्टि के लिए जयपुर के हो पंटितों की लिखित सम्मतियां लागी हैं। धनमें से पहली द्विंद बीरेथर शास्त्री की संस्कृत में है ( पृ॰ ४७= ), जिसमें श्री॰ वैद्य के कथन को स्वीकार किया है, परन्तु उसकी पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं दियां। ऐसे प्रमाणशूनक बाबावाक्य को इस समय कोई नहीं मानता । अब तो छोग स्यत्न-स्थात एक प्रमाण मांगतें हैं। दूसरी सम्माते—पंडित महस्रदन शास्त्री की,—श्री० वैद्याशीर हानिव शास्त्री के कथन के विरुद्ध इस प्रकार है-

क्षत्रियोंका उत्पत्तिहरूट्या गोत्र मनु हैं और वैश्योंका भलन्दन हैं. झात्रियोंके जो भारहाजबस्मादि गोत्र प्रसिद्ध हैं वे पूर्वकार में उनके प्राचीन पुरोहितोंसे प्राप्त हुवें हैं. दे अब बदल नहीं सकते. क्योंके नया पुरोहित करना मना हैं. हालमें पुरोहितों का गोत्र इसी सबबसे मिन्न हैं. यह पुराणे पीढियोंसे चल्ल हुवा गोत्र पुकतन्हेसे [ ? ] प्रातिस्विक गोत्र होगया हैं क्योंके बुह [ ? ] बदल नहीं सकता. ( पु० ४०८ )—नकता हुबह ।

श्री॰ वैद्य महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं बतला सके कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के वंशज हैं। शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम भिलते हैं, ने प्राचीन प्रणाली के अनुसार उनके संस्कार करानेवाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके मुलपुरवों के 1

# परिशिष्ट-संख्या २

## चित्रयों के नामान्त में 'सिंह' एद का प्रचार

यह जानना भी आवश्यक है कि चित्रयों (राजपूतों ) के नामों के श्रन्त में 'सिंह' पद कव से लगने लगा, क्योंकि पिछली कुछ शतान्दियों से राजपूर्तों में इसका प्रचार विशेष रूप से होने लगा है। पुराणों श्रौर महाभारत में जहां सूर्यचन्द्रवंशी आदि ज्ञिय राजाओं की वंशाव-लियां दी हैं, वहां किसी राजा के नाम के अनत में 'सिंह' पद न होने से निश्चित है कि प्राचीन काल में सिंहान्त नाम नहीं होते थे। प्रसिद्ध शाक्यवंशी राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ (बुद्धदेव) के नाम के अनेक पर्यायों में से एक 'शाक्यासिंह'' भी श्रमरकोषादि में मिलता है, परन्तु वह वास्तविक नाम नहीं है। उसका अर्थ यही है कि शाक्य जाति के चित्रियों (शाक्यों) में श्रेष्ठ (सिंह के समान)। प्राचीन काल में 'सिंह,' 'शार्दूल', 'पुंगव' स्रादि शब्द श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शब्दों के अन्त में जोड़े ·जाते थे, जैसे—'च्त्रियपुंगव' ( च्त्रियों में श्रेष्ठ ); 'राजशार्टूल' ( राजाश्री में श्रेष्ठ ), 'नरसिंह' ( पुरुषों में सिंह के सदश ) श्रादि। ऐसा ही शाक्यसिंह श्रव्द भी है, न कि मूल नाम। यह पद नाम के अन्त में पहले पहल गुजरात, काठियावाडु, राजपूताना, मालवा, दिल्ला आदि देशों पर राज्य करनेवाले शक जाति के च्रत्रपवंशी महाप्रतापी राजा रुद्रदामा के दूसरे पुत्र रुद्रसिंह के नाम में मिलता है । रुद्रदामा के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र दामञ्सद (दामजदश्री) और उसके बाद उसका छोटा भाई वही रुद्रसिंह ज्ञिप-राज्य का स्वामी हुआ। यही सिंहान्त नाम का पहला उदाहरण है।

<sup>(</sup>१) स शाक्यसिंहः सर्वार्धिसद्धः शौद्धोदनिश्च सः । गौतमरचार्कवंधुरच मायादेवीसुतरच सः ॥ १५ ॥ अमरकोषः, स्वर्गवर्गः।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर ए० ११६, १२३, १२४।

रुद्रसिंह के सिक्के शक संवत १०३-११८ (वि० सं० २३८-२४३=ई० स० १८१-१६६) तक के मिले हैं 1 उसी वंश में कहसेन (दूसरा) भी राजा हुन्ना, जिसके शक संबत् १७८-१६६ (वि०सं० ३१३-३३१=ई० स० २४६-२७४) तक के सिक्के मिले हैं । उसके दो पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम विकासिंह था। यह उक्त शैली के नाम का दूसरा उदाहरण है। फिर उसी वंश में राइसिंह, सत्यसिंह ( स्वामि सत्यसिंह ) श्रौर राइसिंह (स्वामि-ख्द्रसिंह ) के नाम मिलते हैं<sup>3</sup>, जिनमें से श्रन्तिम ख्द्रसिंह शक संवत् ३१० (वि० सं० ४४४=ई० स० ३८८) में जीवित था, जैसा कि उसके सिक्कों से पाया जाता है "। इस प्रकार उक्त बंश में 'सिंहान्त' परवाले ४ नाम हैं। तत्पश्चात् इस प्रकार के नाम रखने की शैली अन्य राजघरानों में भी प्रचित हुई। दक्षिण के सोलंकियों में जयसिंह नामधारी राजा वि॰ सं० ४६४ के आस-पास इस्रा, फिर उसी वंश में वि० सं० ११०० के स्रास-पास जयसिंह दूसरा हुआ । उसी वंश की वेंगी की शाखा में जयसिंह नाम के दो राजा हुए, जिनमें से पहले ने वि० सं० ६६० से ७१६ (ई० स॰ ६३३-६६३) तक और दूसरे ने वि॰ सं॰ ७४४ से ७६७ (ई॰ स॰ ६६७-७१०) तक वेंगी देश पर शासन किया"। मेवाङ के ग्रहिलवंशियों में पेसे नामों का प्रचार वि० सं० की बारहवीं शताब्दी से हुआ। तब से वैरिसिंह, विजयसिंह, अरिसिंह आदि नाम रक्खे आने लगे और अब तक बहुधा इसी ग्रैंसी से नाम रक्खे जाते हैं। मारवाड़ के राटोड़ों में, विशेष कर वि॰ सं॰ की १७ वीं शताब्दी में, रायसिंह से इस शैली के नामों का

<sup>(</sup>१) देखों अपर प्र० १२४।

<sup>(</sup>२) देखों कपर प्र० १२३, १२४।

<sup>(</sup>३) देखो अपर ए० १२३-१२४।

<sup>(</sup> ४ ) देखो कपर ५० १२४।

<sup>(</sup> १ ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम माता, पृष्ठ ११-१६ और ६८।

<sup>(</sup>६) वहीं; १० दह-११।

<sup>(</sup> ७ ) वहीं, पृ० १४१-४२ और १४६-४७ तथा १६४।

<sup>(</sup> म ) मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जिल्दु १ (प्रथम संस्करण), पु० ४४०-४३।

प्रचार हुआ। तय से अब तक वही शैली प्रचलित है। कल्ल्याहों में पहले पहल वि० सं० की बारहवीं शताब्दी में नरवरवालों ने इस शैली को अपनाया और वि० सं० ११७७ (ई० स० ११२०) के शिलालेख में गगनासिंह, शरदासिंह और वीरसिंह के नाम मिलते हैं । चौहानों में सबसे पहले जालोर के राजा समरासिंह का नाम वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी में मिलता है, जिसके पीछे उद्यसिंह, सामन्तसिंह आदि हुए। मालवे के परमारों में वि० सं० की दसवीं शताब्दी के आसपास वैरिसिंह नाम का प्रयोग हुआ। इस प्रकार शिलालेखादि से पता लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहले चल्लप वंशी राजाओं, दिला के सोलंकियों, मालवे के परमारों, मेवाड़ के गृहिलवंशियों, नरवर के कल्ल्वाहों, जालोर के चौहानों आदि में रक्ले जाने लगे। फिर तो इस शैली के नामों का राजपूतों में विशेष रूप से प्रचार हुआ।

<sup>(</sup>१) रायसिंह से पूर्व जालग्रसी नाम ख्यातों में मिलता है, परन्तु अब तक किसी शिलालेख में उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता कि उसका नाम जालग्र (जाल्ह्या, जल्ह्या) था या जालग्रासिंह। रायसिंह से पीछे श्चव तक मारवाद के सब राजाओं के नामों के अन्त में सिंह' पद लगता रहा है।

<sup>(</sup>२) हिं॰ टॉ॰ रा॰; (प्रथम खंड) पृ॰ ३७१।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० ४०६।

<sup>(</sup>४) देखो कपर प्र० २०६ और २३४।

# परिशिष्ट-संख्या ३

राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उन्नेख किया गया है उनकी सूची।

#### संस्कृत, प्राकृत और पाली पुस्तकें

```
श्रधर्ववेद ।
श्रनूपरत्नाकर (भावभट्ट )।
श्रनूपसंगीतवित्वास (भावभट्ट)।
अनुपांकुश (भावभट्ट)।
अभिद्यानशाकुंतल (कालिदास)।
श्रमरुशतक (रिसकंसजीवनी टीका, श्रर्जुनवर्मा)।
अर्थशास (कौटिस्य)।
अधाष्यायी (पाणिनी)।
उपदेशतरंगिखी।
ऋग्वेद ।
पेतरेयब्राह्मस् ।
श्रीशनसस्पृति ।
कथासरित्सागर ( स्रोमदेव )।
कर्णसंदरी (बिल्ह्या)।
कर्पूरमंजरी (राजशेकर)।
कल्पस्त्र ( हर्मन जैकोबी का श्रंग्रेज़ी अनुवाद )।
 कविशिद्धा ( जयमंगत् )।
 काठकसंहिता।
 कातंत्रव्याकरस्।
 कादंबरी (वालभट्ट श्रीर पुलिन्दमट्ट)।
```

```
कामशास्त्र (कामस्त्र, वात्स्यायन)।
कारिका (वाक्यपदीय, भर्तृहरि)
काव्यप्रकाश ( मस्मट और अलक )।
काव्यमीमांसा (राजशेखर)।
कीर्तिकौमुदी (सोमेखर)।
कुमारपालचरित (जयसिंहसूरि)।
कुमारपालचरित्र ( चारित्रसुंद्रगणि )।
कुमारपालप्रबंध (जिनमंडनोपाध्याय)।
कूर्मशतक (भोज)।
गगारत्नमहोद्धि ( वर्द्धमान )।
गीतगोविंद (रिसकसंजीवनी टीका, कुंभकर्ण)।
चाणक्यनीति ।
चंडीशतक (टीका, कुंभकर्ष)।
जिनयज्ञकल्प ( श्राशाधर )।
जैमिनीयउपनिषदुब्राह्मण्।
तांड्यव्राह्मण् ।
तिल्कमंजरी (धनपाल)।
तीर्थकलप (जिनप्रमस्रि)।
तैत्तिरीयब्राह्मण ।
तैतिरीयसंहिता।
त्रिषष्टिसमृति ( श्राशाधर )।
दशकुमारचरित (दंडी)।
दशरूपक (धनंजय)।
दशक्तपावलोक ( टीका, धनिक )।
दिव्यावदान ( वौद्ध प्रन्थ )।
दीघितकाय (दीर्घनिकाय, पाली)।
दुल्व।
```

```
देवलसंहिता
द्वयाश्रयमहाकाव्य (हेमचन्द्राचार्य)।
धर्मासृतशास्त्र ( आशाधर )।
धाराध्वंस (गण्यतिव्यास)।
मदस्त्र (शिलाली और कुशाम्ब )।
नरनारायणानंद (वस्तुपाल)।
मवसाहसांकचरित ( पन्नगुप्त, परिमल् )।
नागानंद (हर्ष)।
नाट्यशास्त्र (भरत)।
मृत्यनिर्णय ( पुंडरीकविट्टल )।
पद्मपुराख ।
परिशिष्टपर्व ( हेमचन्द्राचार्य )।
पाइञ्जलच्छीनाममाला ( प्राकृत, धनपाल ) ।
पारिजातमंजरी ( मद्न, वालसरस्वती )।
पार्थपराक्रमन्यायीग ( प्रह्वाव्तदेव )।
पिंगलसुन्दस्त्र ( सृतसंजीवनी टीका, हलायुष्ट )।
पिगलस्त्रवृति (हलायुध)।
पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य (जयानक)।
पंचविशव्राहासा ।
मतिमानारक (भास)।
प्रबंधकोष ( चतुर्विशतिप्रवंध, र जशेखर )।
प्रवंधवितामिं (मेरुतुङ्क )।
प्रभावकचरित (चंद्रप्रमस्रिर)
प्रियदर्शिका (हर्ष)।
वालभारत (राजशेखर)।
वालरामायण (राजशेखर)।
वृहजातक (वराद्यमिद्धिर)।
    33
```

```
वृहत्कथा (गुणाढच)।
व्रह्मांडपुराण्।
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (ब्रह्मगुप्त)।
भक्तामरस्तोत्र (मानतुंगाचार्य)।
भागवतपुराण्।
भोजप्रबंध ( वज्ञालपंडित )।
मत्स्यपुराण् ।
मनुस्मृति।
महापरिनिन्वाणसूत्र ( वौद्ध ग्रंथ ) १
महाभारत ( निर्णयसागर-संस्करण ) ।
महाभाष्य ( पतञ्जलि )।
मालविकाशिमित्र (कालिदास)।
मिलिन्द्पन्हो (मिलिन्दप्रश्न, पाली )।
मुद्राराज्ञस (विशाखद्त्त )।
मैत्रायणीसंहिता।
याञ्चवल्क्यसमृति ।
रत्नावलि (हर्ष)।
रागमंजरी (पुराडरीकविट्टल )।
राजतरंगिए। (कल्हण)।
राजमार्तेड (भोज)।
राजमृगांककरण (भोज)।
रामायण् (वाल्मीकि)।
ललितविग्रहराजनाटक (सोमदेव)।
लाट्यायनश्रीतसूत्र ।
वसंतविलास (वालचंद्रस्रि)।
वस्तुपालचरित ( जिनहर्ष )।
वस्तुपालतेजपालप्रशस्ति ( जयसिंहस्रि )।
```

```
चाजसनेयिसंहिता।
वायुपुराण्।
वासवद्त्ता ( सुवंधु )।
विक्रमांकदेवचरित (बिल्ह्स्)।
विचारश्रेणी ( मेरुतुंगः )।
विद्यशालमंजिका (राजशैखर)।
विद्वजनमंडन ( भोज )।
विष्युपुराग्।
वरीचनपराजय (श्रीपातः) ।
शतपथबाह्य ।
शब्दकल्पद्रुम ( राजा राधाकान्तदेव )।
शिग्रुपालवध (माघ)।
शृंगारमंजरी।
ग्रद्रकमलाकर (ग्रद्रधमैतस्व, कमलाकर) ।ः
समरांगण (भोज)।
सरस्वतीकंठाभरख ( भोज )।
सामवेद् ।
सारसमुख्यः ।
सारस्वतव्याकरण् ( त्र्रजुभूतिस्वरूपाचार्य )।
सिद्धराजवर्णन (वर्द्धमान)।
सिद्धान्तकौमुदी (भट्टोजीदीचित, तत्त्वयोधिनीटीका, क्रानेन्द्रसरस्वती) ।
सुकृतकल्लोलिनी (पुर्हरीकउद्यप्रम्)।
सुकृतसंकीर्तन ( अरिसिंह )।
सुमाषितरत्नसंदोह ( श्रमितगति )
सुभाषितावलि ( वल्लमदेव )।
सुरथोत्सव (सोमेश्नर)।
सुश्रवसंहिता।
```

```
स्विमुक्ताविल (जल्हण)।
स्विग्तक (मयूर)।
सींदरनंदकाव्य (अश्वघोष)।
संगीतमीमांसा (कुंभकर्ष)।
संगीतराजकर (शार्कदेव)।
संगीतराज (कुंभकर्ष)।
संगीतसार।
स्मृतिनांसमुच्य।
हम्मीरमदमर्दन (जयसिंहसूरि)।
हस्मीरमहाकाव्य (नयचंद्रसूरि)।
हरकेलि नाटक (विग्रहराज)।
हरिवंशपुराण (जिनसेन)।
हवंचरित (बाण्भट्ट)।
इनके सिवा अनेक मकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेसों तथा
ताम्रपत्रों से भी सहायता ली गई है।
```

## हिन्दी, गुजराती आदि के प्रनथ

इतिहासितमिरनाशक (राजा शिवप्रसाद)। येतिहासिक कहानियां (चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा) जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की रिपोर्ट । टॉड-राजस्थान (हिन्दी, खद्गविलास प्रेस, वांकीपुर का संस्करण)। नागरीप्रचारिशी पत्रिका ( नवीन संस्करण )। पुरातस्व ( त्रैमासिक ) गुजराती । पृथ्वीराजरासो ( चन्द्वरदाई ), नागरीप्रचारिकी समा-हारा प्रकाशित । पंपभारत (पंपकवि) कतदी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा), द्वितीय संस्करण। मनोरंजनपुस्तकमाला, संख्या ३७। मानकुतृहल (तंवर राजा मानसिंह)। रत्नमाला (कृष्णुकवि)। मुंहणोत नैणुसी की ख्यात, ना. प्र. सभा-द्वारा प्रकाशित । धीरविनोद ( महामद्दीपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। वीसलदेव रासो (नरपति नाल्ह )। वंशभास्कर (मिश्रण सूर्यमञ्ज)। शाहजहांनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। सुधा (मासिक पत्रिका) लखनऊ। सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथममाग (गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्षा) हिन्द्राजस्थान ( श्रमृतलाल गोवर्धनदास शाह और काशीराम उत्तम-राम पंड्या ) गुजराती ।

# अरवी तथा फ़ारसी पुस्तकें

```
आइने अक्रवरी (अवुल्फ़ज़्ल)।
    कामिलुत्तवारीख़ (इन्न श्रसीर)।
    क्रुरान।
    चचनामा ( मुहम्मद्श्रली )।
    तवकातेनासिरी (मिनहाजुस्सिराज)।
    तहक़ीके हिन्द (श्रवुरिहां अल्वेसनी) अरवी।
    ताजुल्मश्रासिर ( हसननिज़ामी )।
    तारीख फ़िरिश्ता (मुहम्मद कासिम फ़िरिश्ता)।
    तारीख यमीनी ( ऋल उत्बी )।
    तारीखे अल्फ्री (मौलाना ग्रहमद्)।
    नासीख<del>ुस</del>वारीख ।
    फ़तुहुलबुल्दान (बिलादुरी)।
    वादशाहनामा ( ऋव्दुल्मजीद )।
    मिराते श्रहमदी ( हसन् मुहम्मदखां ) ।
    मिराते सिकन्द्री (सिकंद्र)।
    मुन्तखबुल्लुवाब ( ख़ाफीखां )।
    रोज़ेतुस्सफ़ा (मीरख़ोंद् )।
    हविवुस्सियर (खोंदमीर)।
      श्ररवी तथा फ़ारसी पुस्तकों में अधिकतर उनके श्रंग्रेज़ी श्रतुवादों
से सहायता ली गई है।
```

### श्रंग्रेज़ी ग्रंथ

Allan, John-Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties,

Annual Reports of the Rajputana Museum, Ajmer.

Archæological Survey of India, Annual Reports (From 1902).

Aufrecht, Theodor-Catalogus Catalogorum.

Beal, Samuel—Buddhist Records of the Western-World ("Si-yu-ki" or The Travels of Hiuen-Tsang).

Beale, Thomas William-An Oriental Biographical Dictionary.

Bhagwanlal, Indraji—The Hathigumpha and three other Inscriptions.

Bhavanagar Inscriptions.

Bombay Gazetteer.

Briggs, John—History of the Rise of Mahomedan Power in India (Translation of Tarikh-i-Farishta of Mahomed Kasim Ferishta).

Bühler, G.—Detailed Report of a tour in Search of Sanskrit MSS, made in Kashmir, Rajputana and Central India.

Chavennes, mimoire,

Cunningham, A.—Coins of the Later Indo-Scythians.

Dey-Music of Southern India.

Dow, Alexander—History of India.

Duff, C. Mabel-The Chronology of India,

Duff, J. G.—History of the Marhattas,

Eliot, Sir H. M.—The History of India: as told by its own Historians.

Elphinstone, M.—The History of India.

Encyclopædia Britannica (9th and 10th Editions).

Epigraphia Indica.

Fergusson, J.—Picturous illustrations of Ancient Architecture in Hindustan.

Fleet, J. F.—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III (Gupta Inscriptions).

Gardner, Percy—The Coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India

Gibbon, E.—History of the decline and fall of the Roman Empire. Haugson—Essays.

Havell, E. B .- Indian Sculptures and Paintings.

Hiralal, Rai Bahadur—Descriptive Lists of Inscriptions in the Central Provinces and Berar.

Hunter, William-Indian Gazetteer.

Indian Antiquary.

Indian Historical Quarterly.

Journal of the American Oriental Society.

Journal of the Asiatic-Society of Bengal.

Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Kern, H.—Manual of Indian Buddhism (Encyclopædia of Indo Aryan Research).

Lane-Poole, Stanley-Mediæval India under Mohammedan Rule.

Legge, James-Travels of Fa-hian in India and Ceylon.

McCrindle, J. W.—The Invasion of India by Alexander the Great.

Macdonell and Keith-Vedic Index.

Malcolm, John-History of Persia.

Mill, J.—History of India.

Monier-Williams-A Sanskrit- English Dictionary.

Numismatic Chronicle.

Pargiter, F. E.—The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age.

Periplus of the Erythraean Sea.

Peterson, P.—Reports in Search of Sanskrit MSS.

Price-Retrospect of Mahomedan History.

Progress Reports of the Archæological Survey of India, Western Circle Rapson, E. J.—Ancient India.

,, ., -Coins of Andhras and Western Kshtraps.

Rapson, E. J. Kharoshthi Inscriptions discovered by Sir Aurel Boyer, A. M. Stein in Chinese Turkestan, Part I. Senart, E.

Raverty H. G.-Tabakāt-i-Nāsiri.

Rockhill, W. W.—The Life of Buddha.

Sachau, Edward—Alberuni's India.

Sacred Books of the East.

Smith, V. A.—Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. I.

Smith, V. A.—The Early History of India.

" —The Oxford History of India.

" ... The Jain Stupe and other Antiquities of Mathura.

Tod, James—Annals and Antiquities of Rajasthan (Oxford Edition).

, " —Travels in Western India.

Vogel, J. Ph.—The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo).

Watters, Thomas-On Yuan Chwang's Travels in India.

Weber, Albrecht-The History of Indian Literature.

Wilson, Annie-Short Account of the Hindu System of Music.

Wright, H. N.—Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. II.

## जर्मन ग्रंथ

Otto Boehtlingk and Rudolph Roth — Sanskrit-Woerterbuch (Sanskrit-German Dictionary).

# अनुक्रमणिका

## (क) वैयक्तिक

म्र

अकबर ( बादशाह )---२६, ३१, ३६, ३७, दर, द६, द६, २६७, २७४, २७६, २७८, ३११-३१४। अकवर ( दूसरा, बादशाह )—३१६। श्रकवर (शाहज़ादा)--३२३। ष्ठच्युत ( राजा )—१३०, १३२। अज (रघुवंशी)-६०। अजयदेव ( महाप्रधान )--२२७ । अजयदेव ( अजमेर का चौहान राजा )-3041 श्रजयपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) --- 184-188, 221, 222, 288, २४८, २४६। अजयवर्मा ( मालवे का प्रमार राजा )-२२१-१२२, २३४। श्रजयसिंह ( अजयसी, सीसोदे का राखा ) श्रजातशत्रु ( मगध का राजा )—१०। श्रजीतसिंह ( जोधपुर का राठोड़ राजा )-मह, ३१४। ग्रज़ीज़हिसार ( धार का हाकिम )---२३० I ध्रजैवाह ( श्रजयवाह, दिह्या )---२६६ । श्रतर ( दहिया )---२६६ ।

श्रतिरुद्ध (गीड़ )—२७४-२७६। अनु ( यदुवंशी ययाति का पुत्र )- ४१, 3081 अनुपमपाल ( प्रतिहार )—१७१। **अनुपमादेवी ( प्राग्वाट्वंशी तेनंपांकं की** अनुपसिंह (अनोपसिंह, बीकानेरें का राजा )---३७। श्रनंग ( डोड़ियावंशी )-- २६६। अनंगपाल (तंवर)—१३४, १७१-१७२, २६४, २६६, २६७ । श्रनंतदेव (कश्मीर का राजा )---२१४। श्रनंतदेवी ( गुप्तवंशी कुमारगुप्त की राखी ) -9381 श्चनंतवर्मा (विदर्भ का राजा)---१००। श्रनंदपाल (खाहोर का राजा)—द॰, द्भ २६४-२६४ l श्रनंदपाल ( हू खवंशी )—१४३। श्रपुराजित (मेवाइ का राजा)—२४। अपराजित ( जालोर का प्रमार राजा )-1805 अप्पादेवी (रघुवंशी प्रतिहार रामभद्र की राणी )-१८२। अप्सरादेवी ( बैसर्वशी राज्यवर्द्धन की राखी )-- १४४।

अफ्रज़लख़ां ( शाही अफ़सर )--३२१। अञ्जल्फ्रज़ल ( प्रन्यकार )--- २६४-२६६ । श्रवुत्तमितक (समरकंद श्रीर बुखारे का श्रमीर् )--- २६१ । अधुहोला ( चन्नपवंशी राजुल की सास ) -- 4.45 1 अबुद्सहाक ( ग़ज़नी का स्वामी )-1 535-835 श्रव्यक्त सिद्दीक (ख़लीफ्रा)—२८१-२८२। श्रद्भूसा असाकी (ईराक़ का हाकिम)— 528.1 श्रन्दुत्त सत्तिकः ( ख़तीफ़ा )—२८४ । बब्दुल्ला विन उमर ( ख़लीफ़ा का सेना-पति )—२८४। ब्रब्दुक्षाशाह (चंगाज )-२२६। आमिसन्यु (पांडव अर्जुन का पुत्र)—६७। श्रमर (विद्वान् )—२१३। अमरगांगेय (अमरगंगू, चौहान)-- २६६। अमरसिंह ( मेवाइ का महाराखा )-80, 983, 393 } ममरसिंह ( वूसरा, महाराग्या )-- १४३, \$ 3 % 1 भमरासिंह ( नोधपुर के राजा गनसिंह का पुत्र )---२७६। ब्रसायक ( प्रतिहार )—१८६। मिम्दोवेटि( समित्रवात, देखो बिन्दुसार)। श्रमितगति ( ग्रन्थकार )—२०६, २१०। श्रमीरख़ां ( टोंक राज्य का संस्थापक )-३३१, ३३२, ३४३। श्रमीर खुसरो ( ग्रन्थकार )—३१ । श्रमीर तैमूर ( विजेता )- ३१०। श्रमीशाह ( मालवे का दिलावरख़ां ग़ोरी ) -3901

श्रमृतदेवी ( परमार घन्युक की राणी ) 🕶 1885 श्रमोधवर्ष ( देखो मुंज ) । श्रम-इब्न-उल्-श्रास ( ख़तीका उमर का सेनापवि )-- २=२। श्रयम ( श्रयमम्, जन्नप नहपान का मंत्री ) -- 994 1 श्रयसिष्य कुमुसग्र ( सत्रपवंशी राजुल का श्रमुर )—११३ । शरिकेसरी (सोवंकी )-१७४। श्रतिष्टसेन (चंद्रवंशी)--७६। ऋरिसिंह ( ग्रंथकार )—२१६, २४३ l· श्रर्जुन ( पार्थ, पांडव·)—३३, ३४; ३६, 80, 138 1 मर्जुन: (बैसवंशी हर्ष का सेनापति )-2891 घर्जुन ( दूबकुंड का कछ्वाहा )-- १८१ । श्रर्जुन ( गौड़ )—२७४, २७६। श्रर्जुनदेव ( गुजरात का बघेल राजा ),--248, 240 1 अर्जुनवर्मा ( मासर्वे का प्रमार राजा )— २१३, २१८, २२२-२४, २२४, 7341 अर्जुनवर्मा (दूसरा, मानवे का प्रमार राजा )—२२८, २३५.४ षर्जुनसिंह ( सोलंकी )---२६१। श्राग्रांतात ( बवेल )--२४२, २४७ । त्रर्णोरान ( चौहान, देखो त्राता )। अल्उत्वी ( ग्रंथकार )-१८४ । श्रवसगीन (सुरासान का स्वामी)-1 535-635 यत्वेरूनी (श्रवुरिहां, प्रयकार)—१४२-१४४, २७३, ३०१-३०२।

श्रताउद्दीन ख़िलजी (सुलतान)-४०, २२६, २४४, ३०६ | अलाउद्दीन (गोरी)--२२६। श्रलाउद्दीन हुसेन (गृज़नी का सुलतान) ---३०३। **श्र**ति ( ख़लीका ) २८२, २८३ । श्रतिवदींक़ां (वंगाल का नवाव) — ३३७। श्रहेग्ज़ेंन्डर ( सिकंदर )—१०६। अल्तमश् ( हान्युद्दीन, सुलतान )—४० । श्रह्मट (गुहिलवंशी राला)—६२। अवंतिवर्मा ( मोखरीवंशो राजा )-१४४, १४४। अवंतिसुंदरी (विदुषी)-१४ । श्रशोक ( मौर्यवंशी सम्राद् )—११, १३, ३३, २४, २४, ४४, ४४, ६६,७०, ६०, ६८, ६६, १०४, १०६, प्रत, ११७, १२६, १३०, १३८, २७६ । म्रवधोष ( ग्रंथकार )—३४, ४१, १२६। श्रयत्यामा ( द्रोग् का पुत्र )—६७ । श्रहसद् ( सहमाद ग़ज़नवी का पुत्र )-. \$0\$ I अहसद्शाह ( अव्याली )—३२६ I अहिल्याबाई ( इंदौर राज्य की स्वामिनी ) -- 3391

श्रा

श्रानटर खोनी (सेनापति)—३४१। श्राज्ञस (शाहजादा)—३१४, ३२४। श्रादित्यदास (दराहमिहिर का पिता)— १२८। शादित्यवर्द्धन (वैसर्वशी राजा)—१४४। शानन्दराव (सिंधिया)—३३०।

श्राना (श्रयोराज, श्रान्नलदेव, आनाइ. चौहान) १६६, २४४, २४७, २६६, 305 1 श्रांवाजी इंग्लिया (सिंधिया का नायव) ---इइ२, इष्ट् ! श्रायशा ( मुहम्मद साहव की स्त्री )-₹=3 } आरण्यराज (आबू का एरमार राजा)— १६२, २०३ । बारल स्टाइन ( सर, प्रंथकार )—१३। श्रारामशाह (दिल्ली का सुकतान)—३०५। आर्थर वेलेज़ली ( सेनापति )-३४०, ₹88 I ञ्चार्यन् ( ग्रंयकार )- १०० । श्रालमगीर ( देखो श्रीरंगज़ेव )। आल्ह्यादेवी (हैहयदंशी गयकर्यंदेव की राखी )---२१७। श्राल्ह्यासिंह (चंदावती का परमार राजा) --- 209 1 आल्हा (बनाफर राजपूत )— ८७ । श्रावहृदेवी (हैहयवंशी कर्ण की भी)-भाशाधर (जैन ग्रंथकार )--२१, २२३, २२६, २२७ । ज्ञासराव ( सोहा, परमार )—२३७ । श्रासलदेव (बङ्गूजरवंशी राजा)—११२ ! आसिफ़लाह (दिच्या का स्वेदार)-३३६ । इस्त्रकु (सूर्यवंशी)--१२७, १७३।

इच्छनी (परमार सत्तत्व की पुत्री)-1 338 इंदा ( पिंड्हार )—१६० । ॅं इन्द्र ( स्वर्ग का राजा )—१७२। इन्द्रस्थ (चेदि देश का राजा )- २११। े इन्द्रराज ( तीसरा, नित्यवर्षे, दक्षिण का राठोड़ राजा )-- १८३। इन्द्रराज (चौहान, घोटारसी का स्वामी) --- 928 | इन्द्रसेन ( उग्रसेन, भरहटा शिवाबी का पूर्वज )-- ३१८। इन्द्रायुध ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-150 I इब्न् इश् अत ( सेनापति )---२११ । इब्राहीम खोदी ( दिल्ली का सुलतान )-3111 इमादुद्दीन ( मुहम्मद्-विन-क्रासिम )-रदर । 1141 ईश्वरदत्त ( महाज्ञप )--११६, १२३-**ऐशासिंह (कछवाहा, ग्वालियर का राजा )** --- २६= 1 इसटादेवी ( प्रतिहार नागभट दृसरे की राणी )--१८१। **ध्**हंहद्देव ( सोलंकी )--- १ ६० । उगरसेन ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )

-- 3151

उप्रसेन ( पालक का राजा )-1३१। उत्तर ( विराट का पुत्र )--१४-१७ । उत्तरा ( श्रमिमन्यु की खी )---१७। उत्पन्तराज ( अध्यु का परमार राजा )---१६२, २००, २०३। उत्पत्तराज ( देखो सुंज ) । उदयकरण ( देखो उदयादित्य परमार )। उदयन (पाटकीपुत्र का राजा)---१८, वदयन ( वत्सराज, पांडुवंशी )---३४। उदयराज (किराहू का प्रमार राजा)-उदयवसा ( परमार, महाक्कमार )--- २२१, २२२, २३४। उदयसिंह ( नानोर का चौहान राजा )---२५२-२५३ । उदयसिंह ( मेवाइ का महाराखा )-४०, २६७, ३१३ ! उदयसिंह ( मोटा राजा, कोधपुर का )---उपगुप्त ( इच्वाकुवंशी निमि का वंशघर ) --१२७। उदयादित्य ( उदयक्ररण, मालवे का प्रमार राजा)---२०२,२१२, २१३, २१४, २१६, २१७, २१८, २१६, २३४, 585 1 उद्धरण ( दहिया )---२६६-२७० । उमर (विन ख़त्ताय, ख़लीक्रा )—२५२-२५३ । वलगृतां ( बलाउद्दीन विलजी का भाई ) --- 577 1 उपवदात ( श्रपभदत्त, शक )--१७, ७०,

११४, १३६, १२३।

उस्मान ( ख़बीफ़ा )—२८२ । उस्मान बिन म्नासी ( उसान का हाकिम ) —२८३ । उसर सूमरा (सिंध का राजा )—२३७ ।

ऊ

कदल ( बनाफर राजपूत )— = । कदल ( गूजरवंशी सोज का बेटा )— १६०। कवट ( ग्रंथकार )—२१३।

Ų

प्डवर्ड साचू ( ग्रंथकार )---१४२-१४३, ३०२ | ऍपोलोडॉटस ( यूनानी राजा )---११०, ११२ | एलफिन्स्टन ( ग्रंथकार )---१०१ | एलिज़ाबेथ ( इंग्लैंड की राखी )---३३४ | एलिस ( श्रंग्रेज़ श्रक्तसर )---३३८ |

पेतजाद्ज्ञां (शाही सेनापति )—३२४।
पेनी निल्सन ( प्रंथकार )—३३।
पेटिश्रॉक्स ( दूसरा, सीरिया का स्वामी )
—१०६।
पेटिश्रॉक्स सोटर (सीरिया का नादशाह)
—१०४।
पेटिशॉक्स ( सकदूनिया का स्वामी )—
१०६।

श्री

श्रीरंगज़ेब ( आलमगीर, सुगृत बाद-श्राह )—३७, ८८, २७४, २७६, ३१४-३१४, ३१६-३२०, ३२१, ३२३-३२४, ३२४, ३३६। भौशनस ( ऋषि )—१६७।

कक्क (प्रतिहार, हरिश्चन्द्र का पुत्र)— १६८। कक्क (मंडोर का प्रतिहार)—१६६, १७६, १८६। कक्कल (कर्कराज, दिन्स का राष्ट्रकूट)— १४६। कक्कल्य (इच्चाकुवंशी)—१७२। कन्कक (प्रतिहार, कक्क का पुत्र)—१६६-१७१। कडवाराव (दिया रागा)—२७०। कदुवराज (दिया)—२६६। कनिष्क (कनिक, क्रशनवंशी राजा)—

कतुवराज (दिया)—२६६। कनिष्क (कनिक, कुशनवंशी राजा)— ३४,१२४-१२७,१४३-१४४,१७४, १७६।

किनग्रहाम ( अंथकार )—१४०, १४३ । कन्ह ( सेनापति )—२१४, २३२ । कमला ( अनंगपाल त्वर की पुत्री )— २६७ ।

कमलाकर ( प्रथकार )—११६ । कमलु ( शाहीयवंशी )—१४३ । ककेराज (दिल्याका राटोड़ राजा)—१७६ । ककेंट्रक ( नागवंशी राजा )—२६२ । कर्या ( कलसुरीवंशी राजा गांगेयदेन का पुत्र )—६३, १४६, २१२ । कर्या (प्रसिद्ध दानी)—६४, १४१, १७४ ।

कर्ण (प्रसिद्ध दानी)—६४, १४१, १७४। कर्ण (गुजरात का सोलंकी राजा)— २१४, २१८, २४२-२४३, २४४, २४६।

कर्णदेव (करणघेळा, गुजरातं का सोर्लकी राजा )---२४४, २४७।

कर्णसिंह (शिवाजी का पूर्वज )--३१८। कर्प्रदेवी (चौहान सोमेश्वर की राखी)-२६७। -कर्मचंद् ( श्रीनगर का प्रमार )--- २३०। कर्मवती ( महाराखा सांगा की राखी )---कत्तरा (कवि, शंभाजी का मंत्री)-३२३-३२४। कल्ह्या (प्रथकार)--१४२, १४४, २१४। क्लर ( तालिय, लगतूरमान का मंत्री )--185-188 | काकत्तदेव (धाबूका परमार)--११४, २०३। काकुस्थ ( ककुस्थ, कन्कुक, रह्यवंशी प्रति-हार )--१७१, १८७। कान्हद् ( टोदे का सोलंकी )--२४१। कान्हड्देव ( जालोर का चौहान राजा )-कार्नवाबिस ( गवर्नर जेनरल )--३४२। कालभोज ( बप्प, वापा रावङ, गुहिलवंशी राजा )---३६, १०८। कालीदास (प्रसिद्ध प्रंथकार)-२०, ३८, ४१, ६०, ७७, १११, २१३। कांचनदेवी (चौहान राजा अर्णोराज की राणी )—२४४। किल्ह्या (गुहिलवंशी) -- २७२। किशनदास (पिंड्हार भीम का पुत्र) 1 038 किशनसिंह (तंवर.)---२६७। कीचक ( विराट का साला )—६५, ६७। कीर्तसी (दिहया)---२६६-२७०। कीर्तिपाल (सोलंकी)---२४६। कीर्तिराज (कळुवाहा) -- २६८।

कील्हण (टोड़े का सोलंकी राव)--२४६। कुजुलकडिफसेस ( कुजुलकस, कुशनवंशी, राजा )—१२५। इतुबुद्दीन ऐवक ( दिन्नी का सुखतान )-१८६, १६७, २१०, २६६, ३०७, ३०५-३०६। कुतैब ( ख़लीफ़ा वलीद का सेनापति )-कुनाल ( सुयशा, मौर्यवंशी श्रशोक का पुत्र )-- १०६-१०७। कुबेर ( देवराष्ट्र का शासक )-- १३१ । कुबेर नागा ( गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे की राणी )--१३४, १४०। कुमारगुप्त (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे का पुत्र) -- १३४, १३४, १३६, १३७, 180, 182 | कुमारगुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी)-- १३७, १४०-१४१। क्रमारदेवी ( चंद्रगुप्त प्रथम की राखी )---130, 180 [ कुमारपाल ( गुजरात का सोलंकी शजा ) ---१३, १२६, १६६-१६⊏, २०४-२०४, २२१, २२३, २४४-२४७, २४१-२४२, २४६। क्रमा (क्रम्मकर्ण, महाराणा)---२१, २७, ३१, ३६, ४०, २३०, ३१०। कुलख़त (दहिया)—२६१। कुलचंद्र ( परमार भोज का सेनापति )— २११, २४२। कुलचंद्र ( महावन का राजा )—२६५। कुजादित्य ( डोड्वंशी राजा )--२७२ । कुलोप (पल्हववंशी) ११८। कुसुमधन्वा (कोसल का राजा)--१००।

कुंतल (पिह्हार हमीर का पुत्र)-१६०। कुंवरराय (कन्नीज का राजा, देखो राज्य-कूट ( कर्नल, सर आयर )--३३७। कूंपा ( राठोड़, राव म।बदेव का सरदार ) -- 58 1 कृपात (पिड़हार)--१७१। कुशाश्व ( ग्रंथकर्ती )--३८ । हुश्मक्वि ( ग्रंथकर्ता )-२४६ । कृष्ण्राज (कान्हब्देव, परमार आरण्यराज का पुत्र )-- १६२, २०३। कृष्णदेव ( कृष्णराज दूसरा, परमार )— १६६, २०२-२०३, २३७, २४२ । कृष्णाराज (कान्हदृदेव तीलरा, परमार) - 208, 203 i कृष्णराज ( किराह् का परमार )-२०४। कृष्णराज ( उपेन्द्र, मालवे का परमार राजा )--२०६, २३०, २३४, २३६। क्रुव्याराज ( प्रकालवर्ष तीसरा, दिच्या का राठोड़ राजा )--२०७। कुल्ण्सिंह ( राठोड़, मोटा राजा उदयसिंह का वित्र )—३१४। केल्हण्हेव ( नाडोल का चौहान )-१मह, १६म । केशवजाज हर्षदराय ध्रुव ( ग्रंथकार )-5881 केसरदेवी (बारइ जगदेव की की)---२३७। कैमास (कदंबवास, दाहिमा, सन्नाट् यृथ्वी-राज का मंत्री )-२७० । कैंपबेल (सरजेम्स, ग्रंथकार)-1४०-१४१। कोक्ट (सेनापतिः)—१८४ । कोयादेव (शिवाजी का शिचक)—३२०। कोवंबस ( यूरोपियन् यात्री )--३३३।

कोहिल (विद्वान्)--३८। कौटिल्य ( विष्णुगुप्त, चाण्यम, चंद्रगुप्त. मौर्य का मंत्री )—४१, ४६, ६६-इस, ७७, ६६, १०१, १०३ । कंकदेव (वागइ का प्रमार राजा)-२३१, २३४ । क्राइव ( गवर्नर )—३३६-३३७.।... चितियालदेव ( महीपाल, कनौज का रधु-वंशी प्रतिहार राजा )-१४६। चेमक (पौरववंशी राजा)—७१। चेमराज ( सोइंकी भीमदेव का पुत्र )— २४२, २४६, २४६। चेत्रसिंह ( महारामा )--३१०, ३१७। त खर ( मानसगोत्री )-१२० । खरोस्ट ( चत्रप राजुन का पुत्र )-198: 1886 ख़ानेजहां ( सोदी )- १९६। खाफ़ीख़ां ( प्रथकार )—३१७। बारवेब ( उड़ीसे का जैन राजा )—७०। क्रिजरकां ( मलाउद्दीन क्रिवजी का शाह-ज़ादा }—३०६। खुसरोमलिक ( खुसरोशाह का वेटा )— 3081 खुसरोशाह (बहरामशाह का पुत्र) 3081 खेमकरया ( परमार )—२०२। क्षेता ( मरहदा )—३१८ ( क्षेत्वी ( मरहटा )—३१८। स्रोहिग (स्रोहिगदेव, राठोड़ )--२०७, 531-534 1 खंगार ( सीराष्ट्र का राजा )- १७७ ।

खंगार ( वंशावली खेखक )—१८८ । खंगार (गिरवार का यादव राजा)—२४४ । खंडोजी (मल्हारराव दोल्कर का पिता)— ३३० । खंडेराव ( मल्हारराव का पुत्र )—३३१ ।

T

गजिसह ( जोधपुर का राठोड़ राजा )-3061 गढ़मास (सोलंकी)--२४६। गणपति न्यास ( प्रंथकार )—२५४ । गणपति नाग (नागवंशी राजा)-१३२। गयकर्थदेव ( हेंद्र्यवंशी राजा )-२१७। ग्यासुदीन सुहम्मद ग़ोरी ( ग़ोर का सुन्न-तान )---३०४। . ग्रयासुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी (शहाबुद्दीन ग़ोरी का मतीजा)--३०= । गाजीडहीनख़ां (शाही सेनापति)-३२४। गार्डनर ( ग्रंथकार )—४३ । गांगेयदेव (हैहयवंशी राजा)—६३, २११, 1585 गिव्यन ( ग्रंथकार )--३०१ । गीगादेवी (परमार धारावर्ष की राखी) -1821 गुण्रंग ( संडलीक, दहिया )- २६६ । गुहिल (गुहिलवंश का सूल पुरुष)—६१। गूजरमल (पिंड्हार)-१६०। गूबक ( चौहान )---१७३ । गेवियत वाग्टन् ( डॉक्टर )—३३४ । प्रेंट **ड**फ़ ( ग्रंथकार )—३२८ । गोगदेव (बङ्गूजरवंशी राजा)-१४२-18481

गोगदेव (मालवे के स्वामी का प्रधान)-२४४। गोपराज ( राजा )-- १३६ । गोपालदास (गौड़ )—२७४। गोवसेन (शिबिवंशी )---२६३। गोविंद (ब्राह्मण)--१५१। गोविंदगुस ( गुप्तवंशी चंदगुस दूसरे का युत्र )--१३४, १४० । . गोविंदराज (तीसरा, दिल्या का राष्ट्रकृट राजा )--१७७। गोविंदराज ( चौहान सज़ाद् पृथ्वीराज का पुत्र }--३०७। गोविंदराज ( ढोइ )---२७२। नोशास ( अक्खलीपुत्र )--१०६ । गौतम बुद्ध ( वीद्ध धर्म का खंस्थापक )---901 गंड ( नंदराय, चंदेल )- १८४ । गंधार ( यदुवंशी )-- ११। प्रहरिषु ( चूड़ासमा बादव )-२४०। ग्रह्ममा (मीखरीवंशी राजा)-9१४,

প্ত

1441

परोत्कच (श्रीगुत का पुत्र)—1२६, १४०। घरोत्कच (कुमारगुठ का पुत्र)—१६६। घ्यामोतिक (क्रामोतिक, चत्रप चटन का पिता)—११६, ११७, १२३।

딕

चकायुष (कप्रीत का राजा )—१६० । चच (सिंघ का राजा )—१६४ । चच (स्रस्ता, सिंघ का राजा )—२६३, २८४।

चच (वागद का परमार)---२३९, २३४। चच (दहिया)—२६८, २६६। चरक ( ग्रंथकार )—१२६ । चप्टन ( चत्रप्, म्सामोतिक का पुत्र ) ११६, ११७, १२३, १२४। चाच (राणा, दृहिया )--२७०। चाचा ( महाराणा चेत्रसिंह का दासीपुत्र ) -- 730, 2903 चाचिग्गीदेवी (सोलंकी चायुंडराज की बहिन )--२४९। चाराक्य ( देखो काँटिल्य )। चासुंड (चासुंडराज, भ्राग्हिलवाहे का स्रोलंकी राजा )--२१०, २४१, २४६, २३७। चामुंडराज ( नागड़ का प्रसार )---२१, २३१, २३२, २३४। चारित्रसुंदरगाथि ( ग्रंथकार )--२२०। चार्त्स ( दूसरा, इंग्लैंड का बादशाह ) ३३४। चार्ल्स मैटकार (सर, दिश्वी का रोज़िडेंट) 一支8美 [ चाहङ् (चाहङ्देव, जनपेह्ववंशी)—१८७। चांतमूज ( इत्वाङ्वंशी, वासिष्ठांपुत्र ) -051 चित्रांगद (भौर्यवंशी राजा)—६६, १०७। चिमनाजी (रहुनाधराव का पुत्र)—३२७। चूहद मंडलीक ( दहिया )-- २६६ । चूंडा ( भारवाड़ का राठोड़ )-- १६, १६०, २३= । चंडप (वागड़ का प्रसार)---२३२, २३४। चंद्रन ( जालोर का प्रमार )--२०४। चंदनराज ( चौहान )---२६४।

चंडमहासेन (प्रद्योत, उज्जैन का राजा) -381 चंदा साहब (आरकट का नवाब) ३३७। चंदुक ( प्रतिहारवंशी )-१६ । चंद्र (चंद्रगुप्त दूसरा, विक्रमादित्व, गुप्त-वंशी )-- २=, ४६, १२२, १२७, १३३-१३४, १३७, १४०, १४२, रद्द, २७६। चंद्रगुप्त ( गुप्तवंशी घटोत्कच का पुत्र )-128-130, 180 1 चंद्रगुप्त ( मार्थ )—४६, ६६-६८, ७७, ८४, ६८-१०१, १०३, १०४, २७३, 1881 चंद्रक ( डोइ )—२७२ । चंददेव (गाहद्वाल राजा)--१=६। चंद्रमसस्रि ( प्रंथकार )—१८१ । चंद्रमहारिकादेवी (प्रतिहार भोजदेव की राखी )—१=२ । चंद्रवर्मा ( राजा )—१३२ । चंद्रसेन ( सरहटा )—३२४ । चंद्रादित्य ( चालुन्यवंशी )—१५७ । चंद्रोदय ( विराट का भाई )—६७ । হ্যু ज्ञाहर् (प्रमार )---२३६-२३**८** । ন जगतसिंह (दूसरा, महाराणा)—३१७, 1 ? \$ \$ जगदेव (प्रमार)---२१७-२१म। जगदेव ( बारङ, परमार )—२३७ । सगधर ( दृहिया )—२६<sup>ह</sup> ।

वागमञ्ज (परमार, कर्मचंद का पुत्र)-1052 जगमान (महारागा प्रताप का भाई)-8181 अज्ञक ( तजीट का राजा )--२०४-२०४ ! जिकादेवी ( प्रतिहार नागभट की राखी ) -- १६८। जनकोजी (शिवाजी का पूर्वज )-३१८। जनकोती (सिधिया, जयक्रमपा का पुत्र) -3581 जनमेजय (पांबुवंशी.). ३४, २६१। जनादेनसङ् (संगीतज्ञ)--३७। ज़फरख़ां (गुजरात का हाकिम )--३१०। ज्ञफराज़ां ( हसनगंगू, बहमनी राज्य का संस्थापक )--३१७.। समद्ग्रि (ऋषि)-१६७। जयभाषा (सिंधिया)---३२१-३३०। जयकेशी (कदंववंशी राजा)--२४३। अस्यचंद ( क्लीज का गहरवार राजा )-E0, E0, 81, 101-102 | धयतुगिदेव ( जयसिंह दूसरा, माछवे का परमार राजा )---२२६-२२७, २३६ 1848 जयत्रसिंह (जयत्रस्यंह, जयतसिंह, दहिया) -- 3481 जयदामा ( महाचत्रप चष्टन का पुत्र )-\$ £0 3 55-258 1 जयपाल (बेपाल तंतर, दिल्ली का स्वामी) --- 385-388 1 जयपान (बाहोर का स्वामी)-483F

जयमट ( भड़ोंच का गुर्जरवंशी राजा )-1848 जयमल ( महाराखा रायमल का कुंबर ) जयमंगल ( वाग्मर, ग्रंथकत्ती )—२४४ | जखालुद्दीन फ़ीरोज़शाह (दिल्ली का विवर्जी **सुलतान)---२२**६ । जलौक (मीर्यवंशी राजा श्रशोक का दूसरा पुत्र)--१०६। जयवर्मा ( वर्मीत नामवाला राजा )-1886 जयवर्मा (पहला, प्रमार्यशोवर्मी का पुत्र) जयवर्मा ( सूसरा, प्रमार देववाल का पुत्र) -- २२७, २३४, २४४ ! जयसिंह (सिद्धराज, सोलंकी)-२०४, २१८-२२१, २४३-२४७, २४१, २४६, २४६, २६३ 🛭 जयसिंह (सोलंकी, तैलप का अत्र)-512-5141 जयसिंह (परमार, मोज का पुत्र)---२१४, र्ड्र, र्ड्४। जयसिंह ( जयतसिंह, गुजरात का सोलंकी: राजा )---२२४-२२४ । जयसिंह (दूसरा, माजवे का परमार राजा, देखो जयतुमिदेव )। जयसिंह (तीसरा, माचने का परमार राजा): --- २३७, २३४ । जयसिंह (चौथा, मालवे का परमार राजा) -- २२६, २३४। जयसिंहस्रि ( ग्रंथकार )---२१६-२२०,

जयसिंह ( महाराणा, मेवाङ का स्वामी ) --- ३१४, ३२३। जयसिंह (भिर्ज़ी राजा, श्रांबेर का कन्नवाहा) --- ३२१-३२२ | जयंसिंह (सवाई, जयपुर का कब्रुवाहा राजा )—३१४, ३२६, ३३१। जयानक ( ग्रंथकार )---७२। जयानीक ( विराट का साई )— ३७ । जयाश्व (विराट का भाई)--१७। जसकर्ये ( जसकरया, प्रतिहार )—१७१ । जसदंतराव (होल्कर)-३२७, ३३१, इ४१-इ४३ । जसवंतसिंह ( प्रथम, जोधपुर का राजा ) --- वद, ३१४, ३२१ । जसा ( गौड़ )—२७४। जहांगीर (बादशाह)---३७, ४०, २७४, ३१३, ३१४, ३३४। जद्दोबा (जोतिवा, सिंधिया जयश्रापा का साई )--३२६। जादूराव ( मरहटा )—३१८। कार्ज बालों (सर, गवर्नर जेनरल) 3851 जाहरदेव ( चाहडदेव, चौहान )—२६६। ( ब्रंथकार )—२१६, जिनमंहनगि् २४६। जिनमंडनोपात्याय ( प्रंथकार )—११६। जिनसेन (ग्रंथकार )-१८०। जिनहर्षे ( यंथकार )—२४३। ज़ियाउद्दीन ( तबराहिंद का हार्किम ) ३०६ । जीजीबाई (जीजाबाई, शिवाजी की माता) -- \$ 8 8 1

जीवदाया ( चत्रप, दामध्सद का पुत्र ) ११६, १२१, १२३, १२४। जीवदासा ( देखो स्वामी जीवदामा ) 🖰 जुनैद (सिंध का हाकिस)—२८६। जुलियन ( प्रथकार )--- १६० । जुल्फ़िकारख़ां (शाही सेनापति)—३२४। जेन्दुक—१४६। जेम्स ( प्रथस, इंग्लैंड का वादशाह )— ३३४। जेम्स लेगे ( प्रंथकार )— ४४-४६ । जैक्सन ( ग्रंथकार )—१७४-१७६,१७८। जैतराव (परसार)—१ ६६, २३६ । जैता (राठोड़, मारवाड़ का सरदार)— जैत्रकर्ख (जैत्रसिंह, मेवाड़ का राजा)-२०१, २२७, २४४, २६०, ३०८। जैत्रसिंह (रयथंभोर का चौहान राजा)— २२७ । जैपाल ( देखो राज्यपाल )। जैमती (सोलंकी बाघ की खी)—१६०। जैसा (तंवर)---२६८। जैसिया ( जैसा, जयसिंह, दाहिर का पुत्र ) -- 256 | जोगा ( गौड़ )—२७४। जोधिंस (संलूंबर का स्वामी)—८६। जोघा (सारवाड़ का राठौड़ राव)— २३८ । ज्ञानचन्द्र ( यति, टॉड का गुरु )--२४७-२५६, २६१ । ज्योस (विद्वान् ) - ४२। # मोट (प्रतिहार)-9६६।

टालमी फिलाडेल्फस ( मिसर का बादशाह ) -9081 . टॉड ( जेम्स, कर्नेल, अंथकार )---१, २६, २७, ४३, ४६, ४८, ७६, १०८, १४१-१४२, १६१, १६३, १८८, २४७, २४८, ३१७, ३१८। टॉमस रो (सर, राजवूत )--३३१। टीपू मुखतान ( साइसोर का स्वामी )-टोडरमज ( खन्नी, अकदर का संन्नी )-1805 ढायोनिसिम्रस् ( सीरिया का राजदूत )-हिमैक्स् ( सीरिया का राजवूत )--१०४। बुपने ( फ़्रेंच गवर्नर )---३३६, ३३७। हे (कप्तान, ग्रंथकार )—३४। होमिद्रियस (बलख़ का प्रीक राजा)---११०। ढो (कर्नज, ग्रंथकार )—३०१। दंबरसिंह ( वागढ़ का परमार )---२०६, २३०, २३१, २३४। हुंढिराज ( प्रंथकार )---६७ । तमाइची (जाम)--२३७ । तरोजनपाल ( त्रिलोचनपाल, लगतोरमाख का मंत्री )--१४३। तहमास्प ( ईरान का बादशाह )---३११, \$121

तत्तक ( नागवंत्री राजा )---२६१-२६२।

तात ( मंडोर का प्रतिहार )-- १६०।

तानसेन ( प्रसिद्ध गायक )-३७।

तारादेवी ( महाराजा रायमल के कुंबर पृथ्दीराल की स्त्री )----= , २६०। ताराबाई (कोल्हापुर राज्य के संस्थापक शिवाजी दूसरे की माता )---३२४। तास्रजंघ ( यदुवंशी राजा )-- ४६। तुकोजीराव ( होएकर, इन्दौर का स्वामी ) —३३१ **।** तुक्ता (सिंधिया, जयश्रापा का भाई )-३२१, ३३०। तुर्वेसु ( ययाति का पुत्र )— ४१, १२६। तुगलक्ष्माह (सुहम्मदशाह, दिह्नी का सुलतान )---३१०। तुलसीवाई (जसवंतराव होस्कर की राखी) —३३१, ३४२ । तेजवाल ( पोरवाइवंशी मंत्री )--- ४१, ७६, १६८, १६६, २०२, २४२, २४३। तेजसिंह (चित्तोड़ का महारादल)-१७१, २४४ । तैलप ( कर्णाटक देश का स्रोतंकी राजा )---२०८, २०६, २१०, २११, २४०। तोगाल (राजा)---२११। तोरमाण (हुणवंशी राजा)--६१-६३, १३८-१३६, १४३-१४४ । तोरमाण् ( लघु, हूर्णवंशी राजा )-- १४३-1881 त्रिसुवनपाल (सोलंकी)---२५०, २४९, २४३, २४६ । त्रिभुवनपाल (सोलंकी देवप्रसाद का पुत्र) —२४**५, २**४६ । त्रिभुवनादित्य ( ढोड्संशी )—२७२। त्रिलोचनपास (रघुवंशी प्रतिहार)--१८६-150 F

#### थ

थॉमस वॉटर्स ( ग्रंथकार )---१६०। थॉमस हिस्लोप (सर, सेनापित )--३४२।

### द

द्रचित्रा ( शक उपवदातकी स्त्री )—५७, 198, 123 1 दत्तदेवी (गुप्तवंशी समुद्रगुप्त की राखी) -- १३३, १४०। दत्ता (सिंधिया, जयभ्रापा का भाई)— द्द ( मंडोर का प्रतिहार )-१६८। द्धीच (दहिया)---२६ =-२६६ । द्धीचि (ऋषि )—२६८। दलीपजी ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) दमन ( प्रंडपञ्च का स्वामी )-1331 दशस्य ( रघुवंशी )-६०, ६०। दशर्थ ( मौर्थवंशी )--१०६-१०७। दाउद ( श्रवुल्फतह, सुल्तान का स्वामी ) दामम्बद (दामजदश्री, महाचत्रप)-११५-११६, १२३-१२४। दामजदश्री (दूसरा, महाचत्रप)-१२०, १२३-१२४। दामनदश्री ( खुसेन का पुत्र, चत्रप )-१२०, १२३ । दामसेन ( महाचत्रप रुद्रसिंह का पुत्र ) ११६, १२०, १२३-१२४। रद्ध ।

दिखीप ( सूर्यवंशी राजा )—६० ! दिखेरखां ( शाही सेनापति )-३२%, दिवाकर (मातंग दिवाकर, विद्वान्)--१६०। दिवाकर सेन (वाकाटक वंशी राजा.)-१३४, १४० । दीनीक ( शक )—१७, ११४, १२३। दीपसिंह ( पिवृहार )-१३०। बुर्गगरा (ब्राह्मणवंशी राजा)—२४, ६४। दुर्गा (रामपुरे का चंद्रावत राव)--३१४। दुर्गोवती (तंवर सलहदी की राणी)—इम । दुर्गादास ( मारवाइका प्रसिद्ध राठोड़ )— दुर्जनशस्य (राठोड़, दुर्जनशास्त्र)—२३०। दुर्जनसारः (कमरकोटका स्वामी)—२३७। दुर्जनसाख (सोलंकी)---२६०। दुर्योधन ( कुरुवंशी, धतराष्ट्रका पुत्रः)-103-43 दुर्वभदेवी (प्रतिहार कक्क की राग्री) 9 5 8 t दुर्लभदेवी ( सोलंको दुर्लभराज की राखी) --- 5851 दुर्तभराज ( प्रतिहार ):--१७१। दुर्लभराज (संगमराज का पुत्र)—१६४। दुर्लंभराज (स्रोलंकी)-२४१, २४६। दुर्जभराज (चौहान, सांभर के राजा सिंह-राज का पुत्र )--- २६६ । दुर्लभराज ( दूसरा, चौहान चामुंदराज का उत्तराधिकारी )-३०४। दुलहसिंह (दूलीसिंह, दिलीपसिंह, शिवाजी का पूर्वज }--३१७ । दुंदा ( दहिया वैश्सिंह की की )-- २६६1

दूदा (जैसलमेर का राजा )—मदा देड ( दहिया )---२६६ । देपा ( सोलंको )—२४८ । देद्दुक-१४८। देराव ( देवराज, दहिया )—२७० । देव्ह्य (मंत्री)--२०१। देला ( सोलंकी )---२४६। देवकरण (परमार)-२०२। देवकी (धर्मराज युधिष्टिर की राणी ) देवगुप्त (राजा)--१४६। देवदत्त ( भंडारकर )--१४०, १६२, १७६, १७८, २७२। देवदत्त ( नागवंशी )--२६३। देवपाल ( रघुवंशी प्रतिहार )---१७४, १८४, १८७। देवपाज (साहसमञ्ज, माजवे का प्रमार राजा)—२२२, २२४, २२६, २२७, २३४। देवप्रसाद ( सोर्लकी )—२४४, २४६ । देवराज ( माटी )—१६८। देवराज ( जालोर का परमार )---२०४। देवराज ( देवशाक्ति, रघुवंशी प्रतिहार ) 998, 959 1 देवराज (सोजंकी)---२४८-२४६। देवराज (चौहान)-- २६६। देवराज ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-३१८। देवशर्मा ( देखों सोमशर्मा )। देहनागादेवी ( प्रतिहार महेन्द्रपाल प्रथम की राणी )---१८३। दोन्ततराव (सिंधिया )—३३०, ३४० । दंडी ( ग्रंथकार )-- १०० ।

दंतिल ( प्रंथकार )—३८।
दंतिवर्मा ( आबू का प्रमार राजा )—
१६४-१६६, २०६।
दुह्यु ( ययाति का पुत्र )—४१, ४३,
१०६।
द्रोण ( दोग्राचार्य )—६४, ६७।
द्रोपदी (माजिनी, सैरंधी, पांडवां की स्त्री)
—६४-६६।

धनपात्त (प्रथकार)---२०८, २०६, २९६ । धनिक ( ग्रंथकार )--- २०६। धनिक (वागङ्का परमार)—२३१, २३४। धनंजय ( ग्रंथकार )—२०६ । धनंजय (नागवंशी)-२६२। धनंजय (क्रस्थलपुर का स्वामी)-- १११। धन्ना (यादव, मरहटा)—३२४। धन्यविष्णु (मातृविष्णु का भाई)-- १३८। धरखीवराह ( चावड़ा )—१६२, १८३। भरणीवराह ( श्राबू का परमार राजा )---१६२, २०३-२०४, २३६-२३७, 538-580 1 धरखीवराह ( ढोड़ )--२७२। धर्मपाल (पान्नवंशी राजा)—४१। धवल ( मौर्थ )--१०८। धक्त ( हस्तिकुंडि का राठोड़ )-- १ ६२, २३६। धवल (बघेल सोलंकी )-२४२, २४७। धवलप्पदेव (राजा)--१६१। धारावर्षे (श्राबू का परमार राजा)---२०, १६७, १६८-२००, २०३, २३७, २४८, २४०, २४२ ।

धारावर्ष ( जालोर का परमार ) -- २०४। धावक ( पंडित )--१४६। धीइक (सोलंकी, कांडियावाइ का शासक) . ---१८२। धूमराज (परमार)--७६, १६२। ध्रुवदेवी ( ध्रुवस्वामिनी, गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे की रागी )- १३४, १४०। ध्रुवभट ( वल्लभी का राजा )-४२। ध्रुवभट (ध्रुवसेन दूसरा, वलभी का राजा) -9801 ध्रुवराज ( दिच्चिया का राष्ट्रकूट राजा )---1306 ध्रुवराज ( लाटदेश का राठोड़ राजा ) -- 3521 धंधुक ( आबू का परमार राजा )-- १६३-१६४, २०३, २३७, २४२। नजमुद्दीला ( भीर जाफ़र का पुत्र )---३३८। नदुल ( प्रतिहार )—१८६ । नदसी श्रकसा ( चत्रप राजुब की राखी ) -- 9931 नयचंद्रसूरि ( ग्रंथकर्ता )—७३। नरमट ( मंडोर का प्रतिहार )- १६८ । नरवर्द्धन ( बैसवंशी राजा )-१४४। नरवर्मा ( वर्मीत नामवाला राजा )-189-9871 नरंबर्मा ( सालवे का प्रमार राजा )-२१६, २१८, २२०, २३४, २४४। नरवाण (दहिया)--२६६। नरसिंह (कायस्थ )---२१। नरसिंहगुप्त (गुप्तवंशी राजा )- १४४।

नरेंद्रगुप्त ( शशांक, बंगाल का राजा )-3461 नम्नतख़ां ( जलेसरी )--२४४। नहपान ( महाजन्नप )--- १७, ७०, ११४, ११६, ११७, १२३-१२४। नाइलदेवी (दहिया विक्रम की स्त्री)-२६६। मागदत्त (राजा)- १३२। नागभट ( नाइड़, मंडोर का प्रतिहार राजा) — १६८। नागमट ( नागावलोक, रघुवंशी प्रतिहार राजा)—१७२, १७६, १८७,२६०। नागभट ( दूसरा, नागावलोक, रघुवंशी प्रतिहार राजा)---१७३-१७४, १८०, १८१, १८७, १८६ । नागभट ( प्रतिहार, भोजदेव का पुत्र )— १८२ | नागराज ( सोलंकी, चासुंदराज़ का पुत्र ) --- २४१, २४२, २४६। नागसेन ( नागवंशी राजा )--- २६२। नागसेन ( राजा )—१३०, १६२। नागसेन (स्थविर)—१११। नागार्जुन ( विद्वान् )-- १२६। नागावलोक (देखो दागभट दूसरा )। नाथजी ( महाराखा जगत्सिंह दूसरे का साई )---३१७। नाथसिंह (सोलंकी)--२४८। नाना फड़नवीस ( पेशवा का मुख्य कर्म-चारी )--३२७। नापा ( सांखला )-- २३८। नारायण ( परसार श्रर्जनवर्मा का मंत्री ) --- 3341

नारायरादास ( तंवर )---२६७ । मारायगाराव (पेशवा)--३२७। बाहरराव (नाहरराज, नाहब्राव, पहिहार) --- 107, 207, 255, 256 1 निकुंस (सूर्यवंशी राजा)--२७१। निज्ञासुल्युल्क (हैदराबाद का स्टामी )-३१६, ३२५ । निमि ( विदेह, स्यैवंशी इच्वाकु का पुत्र ) -19701 निम्बदेव (पढिहार कुंतल का पुत्र) -180] निम्बाजकर (शिवाजी का श्वसुर)—३२०। निःशंकमञ्ज (देखो अर्जुनदेव बवेला)। मीलराज (अवसुक्त का राजा)---१३१। मीबिया ( साह )-१ दम । नुवर्मा ( नरवर्मा, प्रतिहार मजयवर्मा का भाई )---१८६। नेवासी ( संह्याति, स्यात क्षेत्रक )—४६, वनन, २३४, २३६, २४७-२४६, न्द्र-२७०, ३०६, ३१७। नंदराय ( देखो गंड )। बन्दिनी (कामधेनु की पुत्री)-१६०। मन्दिवर्द्धन (शिशुनागवंशी राजा)--६०। नंदी (राजा)--१३२। पताई रावछ (जयसिंह, चांपानेर का स्वामी )—दद। पतंजां ( महामाष्यकार )--- ५२, ७०, 1101 पन्नगुप्त (परिमल, प्रंथकार)-१६०, 308-3901

पद्मराज ( पान बेचनेवाला )---२१४ । प्वासिंह (दिहया)---२६६। पवादित्य ( डोड् )---२७२ । पश्चिनी (पद्मावती, चित्तोड़ के रावल ररन-सिंह की राणी )------- ३०६। पश्चिनी ( प्रतिहार कक् की राग्णी )-- १६६ | प्रमिद्ध (महोबा का चंदेल राजा)-24, ८७। परशुराम ( जमदिम ऋषि का पुत्र )-६६, 1036 परमाडिराज ( जजपेञ्चवंशी )—१८७ [ पराशर ( ऋषि )-- १६७। परीचित ( पांडुवंशी आभिमन्यु का पुत्र ) --- 80, 289 1 प्रचेता (चंद्रवंशी राजा)---११-१३। प्रतापसञ्ज (बघेला, बीरधवल का गुत्र) प्रतापसिंह (क्ल्वाहा, जयपुर का महा-राजा )---३७ । प्रतापसिंह (सीसोदिया, खदयपुर का महाराखा )—द्र२, २६७, ३१३-3381 शतापसिंह ( शतिहार )—१८६ । प्रतापसिंह ( आबू का परमार राजा ) -- २०१, २०३। प्रतापसिंह ( तंबर )-- २६७ । प्रतापसिंह ( नरूका, ग्रस्टवर राज्य का संस्थापक )--- ३११। भतापसिंह ( मरहटा, सितारे का राजा ) ---३१८, ३२८। प्रतापसिंह ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) -- 315 1 प्रवापसिंह ( तंजीर का राजा )-- ३३६।

पद्मनाग ( नागवंशी राजा )—२६३ ।

प्रथानक ( मानसगोत्री ब्राह्मण् )—१२०। प्रभाकरवर्द्धन (प्रतापशील, वैसवंशी राजा) ---१४६, १४४-११४। प्रभावती ( गुसवंशी राजा चंद्रगुस दूसरे की पुत्री )-- १३४, १४०। मंसास ( डोड़वंशी )--२७२। प्रसाधनादेवी (रघुवंशी प्रतिहार राजा विनायकपाल की राणी )-- १=३। प्रह्वादनदेव (पालनसी, परमार, आबू के राजा धारावर्ष का भाई )--२०, 186, 188, 202, 788 1 प्राइस ( यूरोपियन विद्वान् )--३०१। प्लीनी ( प्रंथकार )--१००। र्प्तुटार्क ( प्रथकार )---६७-६=, १११। पाउतींट (कर्नेल, रेज़िडेन्ट)—३४३-३४४। पाणिनि (प्रंथकार)--३७, १०१, २६३। पार्थ (देखो भर्जुन)। पांडु ( एतराव्टू का माई )-- ४८। पिथोरा (देखो पृथ्वीराज चौहान तीसरा ) । पिंगला (पडिहार नाहरराज की पुत्री) --- 9091 पीलाजी (गायकवाड़)--३२६। युत्तलबाई (प्रसिद्ध शिवाजी की राग्री) पुरगुप्त ( गुप्तवंशी क्रमारगुप्त का पुत्र ) -13£, 180 } पुरु ( ययाति का पुत्र )—११। पुरुरवा ( चंद्रवंश का सूल पुरुष )-- ११। पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय, साट देश का सोलंकी राजा )-- ४२, ६४, - ३, १४६, १६७, १६३-१६४, २६० ।

पुलिन्दमह (पुलिनमह, बाण्मह का पुत्र) -- 348-940 1 पुलुकेशी ( दूसरा, सोलंकी )--२३=। पुष्यमित्र ( सुंगवंशी राजा )-- ११, ७०, 900, 3331 पुष्यमित्र (वैश्य, सोरठका शासक)—१६। पुष्यभूति ( बैसवंशी; थाणेश्वर का स्वामी) -3581 पूर्णेपाल (परमार)—१६२, १६४-१६४, पृथ्वीराज ( विथोरा, तीसरा चौहान सम्राट्) -- ७२-७३, ८६-८७, १८८, १६६, २६६-२६७, २७०, २७३, ३०६-३०७। पृथ्वीराज ( सीसोदिया, महाराणा रायमज का कुंबर }---=७, २४८, २६० । पृथ्वीराज (दूसरा, पृथ्वीमट, चौहान राजा) **---२६६, २७२ ।** पृथ्वीसेन ( पृथिवीसेन, चत्रप, खुसेन का पुत्र )---१२०, १२३-१२४। पोरस ( पंजाब का राजा )— द०-दा । पीलस्त्य (रावण)-१७२। पंप कवि ( प्रन्यकार )-१७४ ।

फक्क (यदुवंशी राजा)—६१।
फर्रीसन (प्रसिद्ध शिल्प ज्ञाता श्रीर प्रयकार)—२७।
फर्रेज़िसियर (सुगल बादशाह)—३२१,
३३६।
फाहियान (चीनी यात्री)—१४-१६,
३०६, १३४।

क्रिरिस्ता (अंथकार )— ८६, १८४, २६४-२६६, २८७, ३००, ३०२ । फ्रीरोज़ ( इरान का संसानियनवंशी राजा )—६१। क्रीरोज़शाह तुग़बक (दिल्ली का सुबतान) -- १४२, २६७, ३१०, ३१८। फ्रीरोज़शाह (बहमनी )—३१७। फौजी ( दाहिर का पुत्र )-रद६। क्ष ( बाबराव, गूजरवंशी )-१६०। बप्प ( बापा रावल, देखो कालमोज )। बरीळदेवी (परिमलदेवी, दाहिस की - पुत्री )—२८८ । बरहट ( भरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-इक्ष्म रे वर्न ( अंग्रेज़ सेनापति )—३४१ । बहतकीन (काबुल के शाहीवंशी राजाओं का मूलपुरुष )--१४३। बलवर्सी ( आसास के राजा भास्करवर्सी का पूर्वत )—१३२। . . . बलाबीक ( विराट का भाई ) - १७ । बहाल (माबने का राजा)—११७, २४७। बहाज (ग्रंथकार)—२१३। बहराम ग़ोर ( ईरान का बादशाह )- ३४। बहरामशाह ( ग़जनी का स्वामी )--३०३, ₹08 } बहलोल लोदी (दिल्ली का सुलतान)-१४२, ३११। बहादुरशाह (गुजरात का सुवातान )—== । बहादुरबाह (शाह भाजम, मुग़ल बादगाह) --- 3941

बहादुरशाह (दूसरा, दिल्ली का अंतिम मुग़ल बादशाह )—३१६। बाउक ( मंडोर का प्रतिहार )-- १६१-2021. बाघं (शतिहार)--१६० | बाध ( परमार )---२३६-२३७ । बाघराव ( सोबंकी )---३४४, २४१। बाजीराव (पेशवा, बालाजी विश्वनाथ का पुत्र )—३२६, ३२म, ३२६-३३०। बाजीराव ( पेंशवा, रघुनाथरावः का पुत्र ) —३२७, ३२८, ३४० l बायमङ (बाय, अथकार)—४१, ७८, 148, 148, 140, 712, 747. वाबर ( सुराज बादशाह )-३११। बाबा (मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-३१८। बारप (सेनापति )--२४०। बार्योत्त्रोसेयो ( नाविक, पुर्तगांन्त निवासी ) --- 333 | बालचंद्रसूरि ( प्रथकताः )--२४२ । बाजप्रसाद ( नाडोझ का चौहान )—१६१ 1 585 बाबाजी (पेरावा, विश्ववाथ का पुत्र)-**३२५**। बाबाजीराव ( बालाजी दूसरा, ऐराजा बाजीराव का पुत्र )—३२६, ३२७ । बाजंद ( माटी )-1881 बाल्हणदेव (रण्यंभोर का चौहान राजा) -3881 बाहक (सेनापति)—११६। बाहु (बाहुक, इच्वाकुवंशी)—४१ ।

का सांधिविग्रहिक )---२२३-२२४ । बिल्हरा (करमीरी, ग्रंथकर्ता)--२४३। बिंदुनाग ( नागवंशी राजा )---२६३। बिंदुसार ( भदसार, मौर्य )-१०३-1081 बीका (राठोड़, बीकानेर राज्य का संस्थापक --- 9351 बील ( प्रंथकार )-- १६० । बुद्भीन (ख़लीफ़ा का सेनापति)—२=४। बुधंगुप्त (गुप्तवंशी राजा)--१३०-१४१, बुद्धदेव (बौद्ध धर्म का प्रवर्तक)-६६, २७३। वूलर (डाक्टर, जर्मन विद्वान्)-७२, १४६, १६२ । वॉयितिंग ( ग्रंथकर्ता )—१२८ । बोयर, ए० एम॰ ( प्रंथकर्ता )--४४। बृहद्रथ ( मौर्यवंशी राजा )-- ११, ७०, 9001 बंधुवर्मी (वर्मान्त नामवासा राजा)-1881 ब्रह्मगुप्त ( ग्रंथकार )—२०, १४६, १६४। ब्रह्मा ( सृष्टि-निर्माता )- १६३। भगवन्तदास ( बांवेर का कल्लवाहा राजा ) -- 30 t भगवानदास ( ग्रांबेर का कल्रवाहा ) 3381 भगवानलाल इन्द्रजी (खान्टर, पुरातत्ववेता) -00, 908, 908 1

बाहुदीनसाम (शहाबुद्दीन गोरी का पिता)

बिल्हण (कवि, परमार राजा विध्यवमी

-- 3081

भदसार ( वारिसार, देखो बिंदुसार मौर्य )। मद्रा (प्रतिहार हरिश्रन्द्र की रायी)---: 171, 172, 178, 154 | भरत ( ग्रन्थकर्ता )-- ३८ । सरह रागा (दहिया)---२७०। भर्तृदामा ( चत्रप रुद्रसेन दूसरे का पुत्र ) -929, 123, 1281 भर्तृवह ( भर्तृवृह्, चौहान )-- १७३। भर्तृहरि ( भर्तरी, प्रसिद्ध विक्रमादित्य उजैनवाले का भाई )--२७६। मवानीसिंह ( माला, राजराया, मालावार नरेश )---२३। भाइल (आहरण)--२१२। मानुगुस ( गुसवंशी राजा )—६१, १३६-383 1 भारमता ( आंबेर का कछवाहा राजा )-335 F भावभट्ट ( बंधकार )---३७ । भास ( ग्रंथकार )---३८, ६०। भारकरवर्मा (विदर्भ का मोजवंशी राजा) -9001 भास्करवर्मा ( आसाम का राजा )-1556 भास्करचर्मा (कुमार, प्राग्ज्योतिष का राजा) -1401 भिल्लमालकाचार्य (देखो ब्रह्मगुप्त )। भिल्लादित्य ( प्रतिहार )-1६१-१७० । भीम ( वलल, पांडुपुत्र )-१४, १६ । भीम ( मौर्य )-१०८। भीम (तंबर)--१४३। भीम ( प्रतिहार )-1201 सीम (गौड़ )--२७४।

भीम (भीमपाल, हितपाल, लाहौर का राजा )---२६२। भीमदेव (प्रथम, गुजरात का सोलंकी राजा) --- 983, 984, 799-797, 794, २१८, २४२-२४३, २४४, २४६, 780-7881 भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम, भोलाराय, गुजरात का सोलंकी राजा )-983, १७१-१७२, १६८-१६६, २०१, २२३-२२४, २४६-२४०, २४२, २४६। भीमपाल ( तंवर )-१४३। भीष्म (भीष्मपितामह, कुरुवंशी )--६४-103 भुद्ध (पिंदहार )--१६०। भूमक ( इत्रप)--११४-११६, १२३-भूमिन्द्र (मरहटा, शिवाजी का पूर्वज) भूयिकादेवी (प्रतिहार देवराज की राखी) -- 308 | भैरव ( डोइवंशी )--२७२। भैरवर्सिह ( भोंसला )—३१७-३१८ l भोगभट ( प्रतिहार )—१६८ । भोगादित्य ( ढोइवंशी )--२७२ । भोज ( भीर्य )—१०८। भोज (मंडोर के प्रतिहार नागभट का पुत्र) -- १६८ । भोज ( सोलंकी, देपा का पुत्र )--२१८। भोज ( श्रिभुवन नारायण, मालवे का प्रसिद्ध परमार राजा ) -- ३४, १६३, २०२-२०६, २१०-२१६, २१६, २२६-२३०, २३२, २३४, २३६।

भोज (दूसरा, मालवे का परमार राजा) ---२२८-२२६, २३४। मोज (प्रतिहार, महेन्द्रपाल का पुत्र)-१८३, १८७। भोज ( गूजर, बाघराव का पुत्र )— मोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार )--७४, १४७, १७२, १७८-१८०, १८२, 150 1 भोजदेव ( ढोइवंशी )---२७२। भोजराज ( महाराणा सांगा का पुत्र )---३६। भोरजी ( मरहरा, शिवाजी का पूर्वज )-भोताराय (देखो भीमदेव सोलंकी दूसरा) । भांसला (देखो भैरवसिंह)। भंडि ( हर्ष का मंत्री )-१४७, १८०। भंडि ( चावड़ों का मूलपुरुष )-1=0 । स मणिनाग ( नागवंशी)--२६२। मतिल-१३२। मथनदेव (गुर्जार)-१४६, १५२। मथनदेव ( प्रतिहार )—१७६, १७८। मदन ( बालसरस्वती, ग्रंथकार )---२२४ 224 1 मदनवर्मा (महोबा का चंदेल राजा)-588 1 मदनराज्ञी ( जवग्रप्रसाद की राग्री ) २५२ । मदिराच ( मदिराश्व, विराट का भाई )-मनु (प्रथकार)--१६७, १७२।

मयणब्रदेवी (भीनलदेवी, सोछंकी कर्ण की राखी )---२४३। मयूर ( ग्रंथकार )—१६०, २१३। सयूर (राजा)—१६६। मयूराच ( वर्मात विश्ववर्मा का मंत्री ) 1881 मरे ( सेनापति )--३४१। मलयवर्म (प्रतिहार)-१८६। मल्हारराव (होल्कर)—३२६, ३३१। मल्हारराव (द्सरा, जसवंतराव का पुत्र) ---३३१ । ्मन्निकार्जुन ( कोंकण का राजा )—११७, 1 685 मसूद ( सुबतान महमूद का वेटा ) 3031 मस्द ( दूसरा, मौदूद का वेटा और ग्ज़नी · का स्वामी )---३०३·। महमूद ख़िलजी (दूसरा, सुलतान) महमूदशाह ( ख़िलजी )—२२६। महमूद गज़नवी ( सुबतान )-१२, २६, . ८०, ८६, १४४, १८४-१८४, २४२, २७२, २६२-३००,३०१-३०३। महलू (सोलंकी, कान्हड़ का बेटा)— 3481 महादेव ( नागर, मालवे का शासक ) 238 महानंदी ('शिशुनागवंशी राजा ) महापद्म ( महानंदी का पुत्र )---६६-६६। महावीर स्वामी (तीर्थंकर)-१०,१०६।

महाशिवगुप्त (गुप्तवंशी राजा)-१२७। महासेनगुप्ता (बैसवंशी राजा श्रादित्य-वर्द्धन की राखी )-१४४। महीचंद्र (गाहदवाल राजा)--१८६। महीदेवी (प्रतिहार महेन्द्रपाल की राखी) -१५३। महीपाल ( नितिपाल, रघुवंशी शतिहार राजा )—७५, १७२, १७४-१७६, १७८, १८३-१८४, १८७ । महीपाल ( महपा, परमार )--- २३०। महीपाल ( सांखला परमार )---२३८ ! मदीपाल ( सोलंकी कुमारपाल का भाई ) --- २४५, २४६1 महीपाल ( धूर्मेंट, ध्रुंचमंट, देवराज, परमार धरणीवराह का पुत्र)-- १ १३, २०३। महेन्द्र (कोसल का राजा)-- १३०-१३१ । महेन्द्र (पिष्ठपुर का राजा )—१३१ । महेन्द्र ( नाडील का चौहान राजा )— 581-5851 महेन्द्रपाल (महेन्द्रायुध, रघुवंशी प्रतिहार भोजदेव प्रथम का पुत्र ) - १४, ७४-७४, १७२-१७३, १८३-१८३ १८७। महेन्द्रपाल (दूसरा, रघुवंशी प्रतिहार विनायकपाल का पुत्र)--१८३-१८४, 1501 माघ कवि (ग्रंथकार) --- २०, १६४, २१३। माढरीपुत्र ( इच्वाकुवंशी राजा )—७१। माणकराव ( राणा, सांखला )--२३८ । मातृविष्णु ( महाराज )—१३८ । माद्री (पांडु की स्त्री)—१८। माध्व (मालवे का शासक)-१,581

माधवसिंह (कछवाहा, राजा मगवन्तदास का पुत्र )---३७। साधवसिंह (हाड़ा, राव रतन का पुत्र) -- 5181 माघोराव (वालाजी बाजीराव का पुत्र) -- ३२७ । : माधोराव ( दूसरा, नारायण्राव पेशवा का पुत्रः}---३२७। माघोराद ( महादली सिंधिया राखोजी का पुत्र )---३२६-३३०। माधोसिंह (कञ्जवाहा, सवाई जयसिंह का पुत्र )—३३१। मान ( सान मोरी, मौर्य )—६४, १०८। मानकदेव (चौहान)--२६६। मानतुंगाचार्य ( मानतुंग, ग्रंथकार )-१६०, २१३। मानसिंह (तंवर )--३६, १४३, २६७। मानसिंह ( आंबेर का कछवाहा राजा )-दर, २७४ **।** . मान्धाता ( सूर्यवंशी राजा )--७६ । मॉनियर विवियम ( ग्रंथकार )-- १२ । मॉन्सन (कर्नल, सेनापति )-३४१। साँरिस ( प्रथकार )—३०१ । मालदेव ( राठोड़, जोघपुर का स्वामी )---EE, 399 1 मालाधर ( परिडत, परमार जयवर्मा दूसरे का संधि विप्रहिक )-२२७। माछिनी (देखो द्रीपदी)। मूलू ( मालूजी भोंसला, मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )--३१८-३११। मालेरान ( होस्कर मल्हाररान का पीत्र ) -- 3391

साल्कम ( सर, अंग्रेज़ अफ़सर )—३२८। मासरा (.दाहिया सेघनाद की खी)-२६५ । माहलजी (सरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) —<u>३१८.1</u> माहेश्वर ( मीर्य )---६६, १०८ । मित्रसेन ( तंबर )--२६७ । मिर्नेंडर ( यूनानी राजा )-- ११०-१२। मिल ( जेन्स, प्रथकार )--३०१। मिलिंद (मिर्नेंडर, यूनानी राज़ा)—१११ t मिहिरकुल ( मिहिरगुल, हुण राजा )— 185-184 ६१-६३, 138, 188-2881 भीरकासिम (भीरजाफ़र का दासाद)-३३⊏। भीरताफ्रर (वंगाल के नवाव अलीवदींखां का वहनोई )---३३७-३८ । मीरांवाई ( प्रासिद्ध ईश्वरभक्क, कुंवर मोज-राज की स्त्री )---३६। मुञ्जन ( भौरंगज़ेव का वेटा )—३१४, ३२१ । मुञ्जाविया ( ख़लीफ़ा उस्मान का सेनापति ) सुइज़ु दीन कैकोबाद ( गुलामवंशी सुलतान ) ---- 8º | मुकर्रवातां (शाही सेनापति)—३२४। मुगैरा अवुल आसी (अरव सेनापति) -- 528 [ ग्रुफ्तफर किरमानी (मिर्ज़ा, अजमेर का फीजदार )---२७१ । मुज़फ़ार जंग ( दिन्ण के सूचेदार द्वासिफ़-बाह का पीत्र )---३३०।

भुरा ( नंदवंश के राजा सर्वार्थिसिद्धि की राणी )--६७-६= । मुरारिदान (कविराजा)—३४४। मुहम्मद ( कुरैश जाति का महापुरुष )-२८०-२८२, २६१ । सुहरमद गाजनी (सुबतान महमूद गाज़-नवी का बेटा )-३०३। शुह्ममद्द्रमली (बालाजाह, आरकट का नवाव )—३३७। सुहम्मद आज़म ( शाहजादा )-- ३२४। मुहम्मद तुरालक (दिल्ली का सुलतान)-२२६, ३१०। मुहम्मद बिन क्रासिम ( ऋरव सेनापति ) --- पद्, २पर-२पम । मुहरमदशाह (दिल्ली का बादशाह)-४०, इरहा मुंज (मालवे का परमार राजा)--७४-७६, १६१, २०२, २०८, २१२, २२०, २३०, २३४, २३६। मूलराज ( सोलंकी राजि का पुत्र, गुजरात का राजा )---२३६-२४१, २४६, 1835 मूलराज (दूसरा, सोलंकी)-184, २२३, २४६, २४६ । मूलराज (सोलंकी भीमदेव प्रथम का पुत्र) ---585 1 मूलवर्मा (बोर्नियो टापू का राजा)—१८ । मेगस (सीरीन का राजा)-१०६। मेधनाद ( रावण का पुत्र )-१७२। मेघनाद ( दहिया )---२६म । मेनन्द्र (देखो मिनेंडर )।

मेरा ( महाराणा चेत्रसिंह का दासीपुत्र ) -- 3301 मेरुतुंग ( प्रथकार )-२०८, २१३, 3181 मेलरदेवी (जालोर के प्रमार बीसव की राया )-- २०४। मेवक ( चत्रप )--११४। मेहराज ( सांखला )—२३८। मेगास्थिनस (यूनानी राजदूत)-७७, 89, 900 l मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )-२१४, २३०, ३१० । मोदूद (मुहस्मद ग़ज़नवी का बेद्य)—३०३। मंगलराज (कळ्वाहा)--२६८ l मंडलीक ( मंडन, चागड़ का परमार )-२१४, २३२, २३४ । मंत्रराज (पिट्टापुर का राजा )-१३१ ।

### य

यज़ीद (खुरासान का हाकिम )—२६१।
यज़्दज़र्द (दूसरा, ईरान का ससानियनवंशी राजा )—६१।
यजवपाल (जजपेलवंशी )—१८६।
यदु (यादव )—४६, ४१, १०६-११०।
ययाति (चंद्रवंशी )—४१, ११०।
यशोदामा (महाक्त्रप, दामसेन का पुत्र )
—१२०, १२३-१२४।
यशोदामा (चत्रप, स्वामी जीवदामा का
पौत्र )—१२१, १२३।
यशोधर (डोइ )—२७२।
यशोधवल (आवू का प्रमार राजा )—
१६६-१६७, २०३, २४७।

यशोधर्मन् ( विन्छवर्द्धन, माळवे का राजा ) -- ६२, १४४-१४६, १४३। यशोमती ( बैसवंशी प्रभाकरवर्द्धंन की राणी )--१४४। यशोरात ( वरीकवंशी )-१४१ । यशोवर्द्धन (वरीकवंशी )-१४१। यशोवर्द्धन ( प्रतिहार, संदोर का राजा )-955 1 यशोवमा ( यशोवभदेव, प्रमार नरवमा का पुत्र, मालवे का राजा )--२१६-२२२, २३४-२३४, २४४। षशोवीर ( वैश्य, विद्वान् )--- २० । यशःपाल (रञ्जवंशी प्रतिहार)— १८६-१८७। 1 पशःपुष्ट (दहिया )---२६६। ż, य्सामोतिक ( देखो व्सामोतिक )। ø याज्ञवलक्य (ऋषि)—१६७। याहिया ( ग्रंथकर्तां )—२=२ । थीशूबाई ( शंभाजी की राग्ही )—३२४। युधिष्ठिर ( पांडुवंशी )—१६, ६६-६७ २६३ । युवराजदेव ( तूसरा, हैहयवंशी )-२०८। 1 यूथीडिमस् (बलाख्न का यूनानी राजा)-1101 योगराज ( परमार दंतिवर्मा का पुत्र )ř , 1 १६६-१६६, २०३। योजनगंधा ( शांतनु की रागी )-११। यागंधरायस (पांडुवंशी उदयन का मंत्री) į -581 यौधेय ( पांडव युधिश्चिर का पुत्र, चत्रिय गण् )---२६३-२६४। ₹ रघु (इनमाकुवंशी दिलीप का पुत्र )—६०।

χo

रघुनाय (राधव, परमार महीपाल का पुत्र) --- 230 | रबुनायराव (मरहटा, सेनापति)—३२६। रघुनांथराव ( राष्ट्रोबा, माधोराव पेरावा का धाचा )--३२७। रजपालदेव (देखो राज्यपालदेव )। राजिल ( प्रतिहारवंशी )-- १६८ । रणजीवसिंह (भरतपुर का बाट राजा) -3881 रणमञ्ज (राव, मंडोवर का राठोड़ं स्वासी) -- 7301 रखासिंह (परमार )--१६६, २०३। रतन ( हादा, बूंदी का राव )-३१४। रत्नसिंह (मेवाड़ का महाराखा)-४०। रत्नसिंह ( रावल, गुहिकवंशी )-३०६। रयवाहन ( विराट का माई )-६७। रमांगद (सिन्बुराज प्रमार का मंत्री )-₹90 € राकहिल ( प्रंथकार )—१२८ । राघोजी ( गागपुर का सांसळा))—३४०। राजदेवी (चौहान वीसखदेव की राग्ही) -- २१६। राजपाल (कायस्य )-- २३३। राजमती (माछवे के परमार राजा मोज की पुत्री )---२१६। राजमती (परमार रघुनाय की राग्री) —२३० I रानशेखर (ब्राह्मस्, अंथकार)-१४, ७४, १४६, १७२-१७३, १७८, १८३, 253 1 राजश्री (परमार सत्यराज की स्त्री)-

राजसिंह ( मेवाड़ का महारागा)—३१४। राज्यपाल (रघुवंशी प्रतिहार)-१८४-320 | राज्यपालदेव (रजपालदेव, बङ्गूजरवंशी राजा )--१४२। राज्यवर्द्धन (बैसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन का पुत्र )—१४६, १४४-१४६। राज्यश्री (कन्नौज के मोखरीवंशी प्रहवर्मी की राग्री )-१२४-१२७। राजाराम (शिवाजी का पुत्रः)—३२३, ३२४, ३२७। राजि ( स्रोतंकी मूलराज का पिता )— २४०, २४६। शाजिल ( राजा वर्मेलात का सामंत ) राजुल ( रजुबुल, राजुबुल, राजुबुल, महा-चत्रप )---११३-११४। राखोजी ( सिंधिया, ग्वाबियर राज्य का संस्थापक )--- ३२६, ३२६। राथ ( ग्रंथकार )—१२८ । राष्सन ( प्रथकार )- ५४ । रापा ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) इवदा रानचन्द्र ( राम, रघुवंशी दशस्य के पुत्र ) -- 80-89, 88, 989, 987 | रामदास (शिवाजी का गुरु)—३२३। रामदेव (परमार योगराज का पुत्र)-१६६, २०३। रामदेव ( सोलंकी अर्जुनदेव का पुत्र )-२४४-२४४, २४७। रासदेव (देविगिरि का यादव राजा) २४४ ।

रामभद ( राम, रामदेव, रघुवंशी प्रतिहार राजा )—१८१, १८७। रामराजा ( शिवाजी का वंशज )—३१८, ३२६, ३२७। रामसाह ( तंवर )--२६७। ( बढ़गूजरंवशी )-१४२, रामसिंह ११३ । रामसिंह ( जयपुर का कछवाहा राजा )— रामसिंह (कळ्वाहा, जयपुर के मिर्ज़ा राजा नयसिंह का पुत्र )—३२२ । रामादेवी (प्रमार कर्मचंद की राखी)-२३० । रायपाल ( नाडील का चौहान रांजा )— 1 808 रायमल ( मेवाइ का महाराखा )--= , २४=, २६०, ३१० । रायमल ( सोलंकी, रूपनगरवाली का पूर्वज )—२४८-२४६। रायसी ( राजसिंह, सांखला )—२३८ । राल्फ कार्टराइट ( यूरोपियन अफ़सर )-इ३१। रावलदेव ( चौहान )—२६६ । रक्तुदीन फ्रीरोज़शाह ( सुलतान )-30 1 रुद्र ( डोड )—२७२। रुद्रदासा ( महाचत्रप )—१७, ७१, <sup>६६</sup>, ११७-११८, १२३-१२४, १४७, १४८, २६४। रुद्रासिंह ( सहाचत्रप **)**—११८-११६, १२३-१२४। रुद्धिह (चत्रप, स्वामि जीवदामा का पुत्र) १२१, १२३-१२४ । .

खद्रदेव (वाकाटकवंशी)—१३२।
खद्रसृति (अहीर, सेवापित )—१२६ ।
खद्रसृति (अहीर, सेवापित )—१२६ -१२०,
१२३-१२४।
खद्रसेव (दूसरा, चन्नप वीरदामा का पुत्र)
—१२१, १२३-१२४।
खद्रसेव (वाकाटकवंशी)—१३४, १४०।
खद्रादित्य (परमार सुंज का प्रधान मंत्री)
—२१०।
खद्रेव (तंवर)—२६४।
खप्तिंह (मरहटा, शिवाजी का प्रवेज)
—११६।
रेखुका (परश्रुराम की माता)—१६७।
रोह राणा (दिह्या)—२७०।

1

ł

लक्सण ( डोडिया )—२७२ ।

स्वस्मदेव ( प्रसार, धार का राजा )—

२१६, २१८ ।

स्वसी ( वेहुक की खी )—१४८ ।

स्वसीवर्मा (महाकुमार, मालवे का प्रसार)

—२२१-२२२, २३४ ।

स्वसायमाय ( देखो तोरमाया खयु ) ।

सव ( रघुवंशी, रामचन्द्र का पुत्र )—

१४१ ।

सवस्पत्रसाद ( वजेल सोलंकी )—२२४,

२४०, २४२, २४७ ।

साखा फूलायी ( क्च्छ्र का राजा )—

२४० ।

बाखा ( देवड़ा, सिरोही का रात्र )-२१८। बाडी (सिंघ के राजा दाहिर की रागी) -- 5 | जाल्हणदेवी (प्रतिहार मलयवर्मा की माता) - 95 1 बाबी (फ़्रेंच जेनरब )-३३७। लाहिनी (परमार धंधुक की पुत्री)-1881 छियोनिडास ( प्रसिद्ध वीर )-१ । सिंबराज ( लिंबदेव, सागद का प्रमार ) -- २३२, २३४, २३८। बुंमा (देवड़ा, सिरोही का राव)---२०२ । नुषसिंह ( सामग्यसिंह, प्राग्वादवंशी तेजपाल का पुत्र }—२००, २४३ ! बेक ( लॉर्ड, जेनरख )---३१६, ३४०-1881 ळेबिह (गांधार का राजा )—६१ । कोक्सन ( कोक्सिक् तंबर, सक्हदी का साई )—दद्र ।

व

वस्ताज (गीड़ )—२७३ ।
वज्रट (विद्वान् )—२१३ ।
वज्रमट (सत्याव्रय, राज्जिल का पिता )—
१६३ ।
विज्ञियीदेवी (वैसवंशी नरवर्द्धन की राखी)
—१४४ ।
वज्रीरख़ां (आगरे का किलेदार )—२७४ ।
वय्रीर (दासीपुत्र )—३५० ।

वलीद (ज़लीका)—२=४-२=४, २६१। वत्सदामा ( यादववंशी राजा )-- ६४। बत्सराज ( देखो उदयन )। वरसराज ( रघुवंशी प्रतिहार )-१६६, 165, 166, 168-120, 126, १मर । वनराज ( चावड़ा )-- १६२। बररुचि ( प्रंथकार )--- २१३। वर्द्धमान ( प्रंथकार )---२४४। वर्मेलात ( भीनमाल का र्राजा )-१६३-वराहमिहिर (प्रसिद्ध ज्योतिषी, ग्रंथकार) --- \$ 20 [ चल्लम ( राजा )---२६०। बह्नभराज ( सोलंकी )—२४१, २४६ । वज्ञभस्रि ( जैन विद्वान् )---२१६। बल्ह ( डोइवंशी )-२७२। चसिष्ठ (ऋषि)---४०, ७२, ७६, १६०। वसुमित्र ( शुंगवंशी कुमार )-199 वसुभिन्न (बौद्ध विद्वान् )-- १२६। वसंघरा ( विदर्भ के मोजवंशी राजा अनंत-वर्मी की राखी )- १०० । वस्तुपाल (पोरवाडवंशी मंत्री, अंथकार)-२७, १६८, २४२-२४३। वाक्पतिराज (जालोर का परमार)---- **२०४** 1 वाक्पातिराज ( देखो मुंज ) । वामेल्क ( कुशनवंशी कनिष्क का पिता ) -- 924 1 बादित्य (वाड्विता ? तंवरवंशी राजा) -- 3441

वासन (कायस्थ राजपाल का पुत्र) २३३ । वासन ( गौडवंशी, कुचामण का स्वामी ) --- 203-508 1 वारेन हेस्टिंग्ज (गवर्नर जेनरल)--- ३३६। वालन (सोलंकी)--२४८। वाविणीदेवी (देखो चाचिणीदेवी)। वाशिष्ठीपुत्र (देखो चांतमूल)। वासवदत्ता (चंडमहासेन की पुत्री)— ₹8 f वासिष्क (कुशनवंशी राजा)-१२६। वासुदेव ( कुशनवंशी राजा )-- १२७। वास्कोडिगामा ( नाविक )—३३४। विकंन (विक्रम, द्रहिया)---२६६। विक्रम (गौइ)--२७४। विक्रमसिंह ( आबू का परमार राजा )-१६४-१६६, २०३, २४७ १ विक्रमसिंह ( दूसरा, आबू के परमार राजा मतापसिंह का पुत्र )---२०१-२०३। विक्रमादित्य ( मेवाइ का महाराणा )-80, 390 | विकसादित्य (तंवर)--२६७। विक्रमादित्य ( डोड़ )—२७२। विक्रमादित्य ( उज्जैन का सुप्रसिद्ध राजा ) -- 3081 विग्रहं ( प्रतिहार )-१म६। विग्रहराज ( दूसरा, सांभर के चौहान सिंहराज का पुत्र )-१७३, २४०, २६१ । विग्रहराज (तीसरा, वीसलदेव चीहान, सांभर का राजा )—२१४, २१६, ३४३।

विप्रहराज (चौहान, देखो वीसलदेव चौथा)। विग्रहराज ( लाहिनी का पति )-1 ६४। विजयपाल (प्रतिहार)---१७४,१८४-१८७। विजयराज ( वागइ का परमार )---२३३, 1886 विजयमहारिका ( राखी )-१४७। विजयसिंह (गुहिलवंशी राजा)---२९७। विजयसिंह ( तंवर )—२६७। विनयसिंह (जोधपुर का महाराना)-1885 विजयसेन (सेनवंशी) - ७४। विजयसेन ( महाचत्रप, दामसेन का पुत्र ) -120, 122-1281 विजाल (परमार)--२०४। विजैवाह ( इहिया )---२६६ । विद्वल ( पुंडरीक, प्रंथकार )--३७ । विष्ठबदास (गौद )---२७४। विदुत्ता (संजय की माता)- == १ विद्याधर ( चंदेल राजा )-- १८४-१८६। विनायकपाल (प्रतिद्वार राजा)--१=३-1 = 8, 1 = 0 t विन्सेंट स्मिथ (ग्रंथकार)-४३, ४६-धन, ६४, ६६, १२न, १५० । विमलराजा (दहिया)---२६६। विमलशाह (विमल, प्राग्वाटवंशी मंत्री) -- 70, 982, 787 1 विराट ( मत्स्यदेश का राजा )-- ३३, 84-841 वित्तियम हन्टर ( प्रंथकार )---३३ । विष्णुगुप्त ( देखो कौटिल्प ) । विष्युगोप (कांची का पहाववंशी राजा) 3511

विष्णुवर्द्धन (वरीक राजा)- १४१। विश्ववर्मा (भावावे का राजा)--१४१-1847 विश्वसिंह (महाचत्रप, स्ट्रसेन दूसरे का पुत्र) ---१२१, १२३-१२४। विश्वसेन ( चत्रप, सर्तृदामा महाक्षत्रप का पुत्र )—१२१, १२३-१२४। विश्वामित्र (ऋषि)--७६, १६०। विश्वासराव ( पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र )—३२७ । विशाखदत्त ( प्रंथकार )---६७ । विध्यवमो (परमार अजयवर्मा का पुत्र) वीरदामा ( चन्नप, दामसेन का पुत्र )-१२०, १२३-१२४। वीरधवल ( बघेल )---१६८, २४०, २१३। वीरधवल (सोलंकी, लुगावाडांवालों का पूर्वेब )---२१८। वीरपुरुषद्त्त ( इत्त्वाकुर्वशी राजा )---७१। वीरम ( ग्वाबियर का तंवर राजा )--७३। 🔒 वीरम ( राठोइ )--१६०। वीरम (बन्नेला, वीरधवल का पुत्र-)-२१३, २१७। वीरमदेव ( चौहान, जालोर के कान्हड्देव का पुत्र )—३०६। वीरसिंह ( तंवर )---२६७ 1 वीर्यराम (सांभर का चौहान राजा)-२१२, २१६ । वीसल ( वालोर का प्रमार )--२०४ र वीसल ( वीसलदेव, वयेल वीरधवल का पुत्र )---२४१, २४३, २४४, २४७।

वीसत्तदेव (चौहान, विप्रहराज चौथा) ----२०, ७३, २६६, २७२, ३०४। वृक ( इच्वाकुवंशी राजा ) - ४१। वेदन्यास (ऋषि पराशर का पुत्र)-१६७। वेमकडिफसेस (विमकटिफस, कुशनवंशी राजा )-१२४। वेबर ( प्रथकार )---३३। वेलेज़्ली ( लार्ड, गवर्नर जेनरल )-३३६-३४२। वैरसी (परमार)—२३७। वैरिसिंह ( परमार )---२०६, २३१, २३४, २३६। वैरिसिंह ( दूसरा, वज्रटस्वामी, मालवे का परमार राजा )--२०६, २३४ । वैरिसिंह ( दहिया )---२६८, २७०। बैश्रवरा ( वैश्य )--१००। वोजेल ( डाक्टर, प्रंथकार )—१= । बंगहुप्न्तसे (चीनी राजदूत) - १६१। व्यात्रमुख (चावड़ावंशी राजा)—६४, ६४, १४६, १६४। च्याञ्चरात ( चरीकवंशी राजा )-- १४१। ब्याघ्रराज (महाकांतार का राजा)-13311 ध्यंकाजी ( भरहटा, शिवाजी का भाई ) . 2981

श

शकमित्र ( चत्रप )—११४ । शक्तिकुमार ( मेवाइ का राजा )—२०६ । शतधन्वा ( शतधर, मौर्य )—१०७ । शतानीक ( विराट का माई )—६७ । शमशुद्दीन अन्तमश ( दिल्ली का सुलतान ) —१६६, २२६, २४२, ३०६ ।

शल्य ( मद्रदेश का राजा )-- १८ । शशिप्रमा (परमार सिंधुराज की राखी) शहाबुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी (शहाबुद्दीन ग़ोरी, सुखतान )---२८-२६, ८६, १६७, २४६, ३०४-३०८ । शातकर्शी ( आंध्रवंशी राजा )- १७, 9961 शांतनु ( कुरुवंशी राजा )—६६ । शायस्ताख़ां ( शाही सेनापति )—३२१। शार्ङ्गदेव ( संगीत का विद्वान् )—३४। शाक्षिवाहन (परमार)---२०२। शालिवाहन (देखो सलभग )। शालिवाहन (शालिवान, तंवर)--२६६। शालिवाहन ( तंवर, रामसाह का पुत्र )-२६७ । शाह आलम (देखो बहादुरशाह)। शाह श्रालम (दूसरा, दिल्ली का बादशाह) —३१४-३१६, ३३८, ३४० । शाहजहां ( सुरात बादशाह )—३७, ८४, २७४, २७६, ३१४, ३१६। शाहजी ( मरहरा, शिवाजी का पिता )— ३१५-३२० । शाहजी (मरहटा, सितारे का श्रंतिम राजा) —३२८। शाहू (सितारे का राजा, शंभाजी का पुत्र) ---३१८ ३२४-३२६, ३२६ । शाहूजी (मरहटा, रामराजा प्रयात् शिवाजी दूसरे का पुत्र)--३२७-३२८! शाहूजी (तंजोर के राजा प्रतापसिंह का भाई }—३३६। शिखंडी ( दुपद का पुत्र )--१७ ।

शिवगण् (ब्राह्मण्वंशी राजा )-२४ ! शिवराज (परमार )--२३६। शिवसिंह ( परमार )--२३६ । शिवाजी (सिवाजी, जुत्रपति, मरहद्य राजा) --- 80, 234, 238-72, 274, ३२८, ३३२। शिवाजी (दूसरा, मरहटा राजाराम का पुत्र )—३२४-३२६ । शीक्षोजी ( सरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) -- 2951 श्रीततादेव (सिवाने का चौहान)--३०६। शीळादित्य ( देखो हर्षवर्द्धन )। शीलादित्य ( शील, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )--६४। शीलुक ( मंडोर का प्रतिहार )---१६८। शुजा (शाहजहां का दूसरा पुत्र)---२७४-1 309 शुजाबहीला ( स्रवध का नवाव )—३३८-श्चमकर्ण ( शुभकृष्ण, मरहटा शिवाजी का पूर्वेज )--३१८। शेरशाह ( सूर, दिल्ली का स्वामी )—== ३, शोर (सर जॉन, गवर्नर जेनरख)-1855 शंकर (सोबंकी)---२४६। शंख ( विराट का पुत्र )--१७ । शंख ( ऋषि, स्मृतिकार )-१६७ । शंभा (शंभाजी, जुलपति शिवाजी का पुत्र) शंभा ( मरहटा, शिवाजी का माई )-देशक देशह |

शंभा (सरहद्य, राजारास का पुत्र)—३२६। शृंगारदेवी (परमार धारावर्ष की राखी)-985 L रयामलदेवी (मेवाइ के गुहिलवंशी राजा विवयसिंह की राखी )---२१७। श्यामसाह ( तंवर )—२६७ । श्रावस्त ( शावस्त, इच्वाकुवंशी राजा )---१ इवर् श्रीगुप्त ( गुप्त, गुप्तवंशियों का पूर्वेज )---158, 180 1 श्रीपाल ( प्रंथकर्ता )---२४४-२४५ । श्रीशर्मा ( मांडू का प्रवन्धकर्ता )---१=४। श्रीहर्ष ( देखो हर्षवर्द्धन ) । श्रीहर्ष ( सीयक दूसरा, सिंहमट, परमार, मासवे का राजा )---२०६, २३१, २३२, २३४। श्रुतध्वज ( विराट का माई )—६७ । श्रुतानीक (विराट का भाई)---१७। रवेत ( विराट का पुत्र )—६७ । सईवाई ( छत्रपति शिवाजी की रायी )--३२०, ३२२, ३२३ । सकरबाई (सकवारवाई, राजा शाह की राग्री )--३२६। सखाराम वापु (पेशवा का अफ़सर)---३२७। सगर ( इच्चाकुवंशी बाहु का पुत्र )--४६; 491 सजनसी (शिवासी का पूर्वज )- ३१८। सज्जनसिंह ( शिवाजी का पूर्वज )—३१७। सतीशचंद्र (विद्याभूपण, ग्रंथकार )-

1251

सत्तुजी ( शिवाजी का पूर्वज )—३१६।

सत्यदामा ( चत्रप, 'दामन्सद्'का पुत्र )---११६, १२३-१२४। सत्यराज ( परमार राजा चंडप का पुत्र )— २३२, २३४। सत्यवती (योजनगंधा, धीवरी, बेदन्यास की माता )-- १६७। सत्यसिंह (महाचत्रप)—१२४। सदाशिवराव (सेनापति)---३२६-३२७। समंद ( सामंत, काबुल का शाहिवंशी राजा )—१४३। समस्य ( विराट का भाई )---१७ । समरराज (परमार)-२०२। समरासंह ( मेवाड़ का महारावल )-. १०७, १७१-१७२ । समुद्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )-११, ३४, ४४, ११२, १३०-१३३, १४०, २६४, २७६ । समुद्रघोष (जैन विद्वान् )—२१६। सर्वतात (शुंगवंशी राजा )—११ । सर्वेनाग ( नागवंशी राजा )---२६३ । सर्वार्थसिद्धि ( नंद, नंदवंश का अंतिम राजा )--६७। सलाख ( आवू का परमार )-१६६, २३६। सलखण (परमार श्रर्जनवर्मा का सांधि-विप्रहिक )---२२४। सत्तभगं ( शानिवाहन, भाटी )—१४४। सलवण् ( शालिवाहन, तंवर )-१७३, 2641 सलहदी (तंवर, रायसेन का राजा) 20-22

सत्ताबतख़ां ( बादशाह शाहजहां का भीर-बद्धशी)---२२७। सहजपाल (प्रतिहार)—१७१। सहजादित्य ( राजराज, डोड़ )—२७२। सहरदेव ( चौहान )---२६६। सागरचंद्र (विद्वान् )--२ ५४-४४ । सागरदत्ता (कोसल के राजा कुसुमधन्वा की वैश्य स्त्री )-- १००। सातकर्णी (दाविया का स्वासी)-११८। सामंतिसह ( भूयद, चावदावंशी राजा ) -- १६२, २३६। सामंतिसिंह ( मेवाद का गुहितवंशी राजा ) -- १६६, २३३, २४८। सामंतसेन (सेनवंशी राजा)-७४। सायग् ( ग्रंथकार )—१७। सारंगदेव ( बधेल, अर्जुनदेव का पुत्र )-२४४, २४४, २४७ । सानवाहन ( शानिवाहन, दृहिया )-1835 सावट ( गूजरवंशी प्रतिहार )-१४६ । साहसमञ्ज ( देखो देवपाल परमार ) । साहू (शिवाजी का वंशज )--३१८। साहू (दूसरा, शिवाजी का वंशज)-३१म । सांखला (परमार, क्वाहब का पुत्र)-२३६-२३८ । सांगा ( देखो संप्रामसिंह, महाराणा ) ! सांतु (सिद्धराज नयसिंह का मंत्री)-सांवतसी (सोलंकी, रूपनगरवाले रायमव का पुत्र )---२४६-२४६ ।

सिकन्दर ( यूनान का बादशाह )-४२, ् ६७-६८, ८०-८१, ८१, ६६-१००, 3841 सिकन्दर खोदी (दिल्ली का सुलतान)-3331 सिराजुद्दीता (बंगाल का नदाव)-१३७ । सिवर ( दहिया )--- २६६ । सिवाजी (देखो शिवाजी छुत्रपति )। सिंघण (देविगिरे का यादव राजा)—३४ । सिंघराव (सिंहराव, डोड़ )--२७२। सिंद ( सिंधियावंश का सूछपुरुष ) २६३। सिंदराउ (सिंदराव, डोइ )--२७२ । सिंधुराज (सिंध का राजा)—==३। सिंधुराज (सिंधुल, मालवे का परमार राजा) --- १४६, २०२, २०५-२११, २३४, २३६, २४१, २६२ । सिंधुराज ( राजा )--२३२ । सिंह (सिंहा, सिद्धजी, शिवाजी का पूर्वज) -5101 ंसिंहण (दिवया का यादव राजा)— १६८, २४२। सिंहनाद (इर्षवर्द्धन का सेनापति)-946 1 सिंहराज ( सांभर की चौहान राजा ) १७३-१७४, २६४, २६६ । सिंहवर्मा (व्मीत नामवाला राजा) 1888 सिंह्सेन (महाचत्रंप)---१२१,१२३-१२४। सीता (विदुषी)

सीयक ( हर्षदेव, मालवे का परमार राजा ) -184, 304, 4381 सुदेव्या ( विराट की राखी )-६४, ३७। सुजमदेव ( माघ कवि का पितामह ) सुन्नक्रगीन (ग़ज़नी का सुबतान) 282-283 1 सुबन्धु ( वासवदत्ता का कर्ता )—१६९ । सुबन्बु (विद्वान् )---२१३। सुमटवर्मा ( मालवे का परमार राजा )--२२२, २२४, २३४। सुमाल्य ( सुकल्प, शिशुनागर्वशी महापद्म का पुत्र )—देह। सुमित्र (कञ्जवाहा )—२६८। सुरताख ( टोड़े का स्रोतंकी )--२६०। सुरथा ( विराट की बाखी )—६७ । सुरश्मिचंद्र ( महाराज )-१३८ । सुर्जन ( बूंदी का हाड़ा राव)--३१४। सुविशास ( सुराष्ट्र का शासक )-- ११८। सुशर्मा ( त्रिगते का राजा ) -- ६४। सुसल ( दहिया )---२६६। सुंगयुन् ( चीनी बात्री )—६१। सुंदरी (कवि धनपाल की बाहिन) सुंदरीदेवी (प्रतिहार बत्सराज की राणी) -- \$50 | मुजादेव ( सोलंकी )--२४ = 1 स्रवमास (स्रथमास, सोतंकी)— 4481 सूर्वदत्त ( विराट का माई )-- ६७ । सेव्युक्स ( यूनानी राजा )—१४, ६१, 800 1

सैफुद्दीन गोरी (बुबतान)--३०३-३०४। सैरन्ध्री ( देखो द्रौपदी )। सोच्छरात ( किराहू का प्रमार )--२०४। सोहास ( महासञ्जूप )--१९४। सोइदेव (कञ्चवाहा )—२६८। सोड़ा (परमार झाहड़ का पुत्र)-- २३६-३७। सोधक ( प्रतिहार )-5 ६० । सोमशर्मा ( देवशर्मा, पाटलीपुत्र का राला )-- १०७ । सोमसिंह ( परमार धारावर्ष का पुत्र )-२००, २०२-२०३। सोनेश (सोमेश्वर चौहान, अजमेर का राता )--३४, ९७९-१७२, २१६, २४४, २४७, २६६-२६७, २७२ । सोमेशर कवि (सोमदेव, प्रंथकर्जा)-कड़, ३०५१ सोमेरवरदेव ( गुर्जारेरवर पुरोहित, अंध-कर्ता )---२०, १२६, १६६, २१६, २२३, २४२। सोमेश्वर (किराह् का परमार )--२०४। सोपराबाई ( इत्रपति शिवाजी की स्त्री ) सौतिहि (सद्मल्, द्शरयकापुत्र)—१७२। संगत ( इंद्रपालित, पारलीपुत्र का राजा ) -- 9001 संगमराल ( इहिय )—१६४ । संप्रामसाही (तंवर)-२६७। संप्रामसिंह (सांगा, महाराखा)—३६, ४०, ८०, ८२, ८५, ६६, १३०, 250-3551 संघदाना (महासत्रप, रुद्रसिंह का पुत्र)-११६-१२०, १२३-१२४। संजय ( रातपुत्र )—द३।

संताख (परमार)---२०२। संप्रति ( मौर्ववंशी राजा कुनाल का पुत्र ) -13, 508, 500, 308 | संभावी ( शिवाजी का पुत्र )—३१८। संभानी (शिवानी का भाई)-३१८। स्कंदगुप्त ( गुप्तवेशी कुमारगुप्त का पुत्र )— १४६-१३७, १४०, १४४। स्कंदगुप्त ( हर्षवर्द्धन का एक सेनापति )-1441 स्त्रैबो ( प्रयकार )—१००, १६९ । स्वरूपदेवी ( दाहिर की पुत्री )-- रमम । स्वामिजीवदामा (चत्रप)—१२१,१२३-२४। स्वामिदत्त (गिरिकोट्ट्स का राजा)—१३१। स्तानिखदाना ( महादत्रप )—१२६, १२३-१२४ । स्वामिछ्दसिंह ( महाचत्रप्, स्वामिसत्यसिंह का पुत्र )---१२१-२४। त्वाभिख्दसेन ( महाचत्रप, स्वामिख्दामा का पुत्र)---१२१-६२२, ६२३-१२४। स्वामि[छ्ड]सेन (दूसरा, महासत्रप, स्वामि-सिंहसेन महाचत्रप का पुत्र)—१२१, १२३-१२४ । स्वामिसत्वसिंह ( महाचत्रप )—१२१, 1855 281 स्वामितिहसेन ( महास्त्रप, स्वामिछदामा का दौहित्र )-१२१,१२३, १२४ । स्वायंसुव ( मतु )—२७३ । स्मिष (जेनरता)—३२७। स्मिय ( देखो विन्संट स्मिय )। ह हतान ( एत्रप )—१९४ । इवामारा ( इत्रप )—११४ ।

हजाज ( श्ररव सेनापति )--- १८४-२८६, रमम, २६१ । हनुमान ( रघुवंशी रामचंद्र का सेवक ) 3061 हम्मीर (पदिहार राजा)---१६०। हम्मीर (रण्यंभोर का चौहान राजा) 230-234 3081 हम्मीर (सोड़ा )---२३७। इस्मीरदेव (परमार )---२३०। हम्मीरसिंह (महाराया, मेवाइ का स्वामी) ---88, 30E ! हम्मुक (सिंघ का राजा )---२४२। हरजस (विद्वलदाखगौद का पुत्र)--२७४। हरदत्त ( डोदवंशी )—२७२, २६४ । हरपाख (परमार)--२३०। इरमम ( हरबू; सोंबला.)--१३८.। हरराज ( सोलंकी )—२६० I इरिबदेवी (गुहिकवंशी राजा यञ्चट की रायी )---६२ । हरिराज (चीहान, सम्राट् पृथ्वीराज का आई)---१०७। हरिश्चेंद्र (ब्राह्मया, अविहार)--१४, १६६, १६८, १७१, १८६ १ इरिश्चंद्रवमी (मालवे का परमार महा-क्रमार )---२२२, २२४, २३४। इरिसिंद (संवर)---२६७ । हर्मन जैकोबी ( प्रंथकार )-१२८। हुष ( श्रीहर्ष, हुर्षवर्द्धन और शीलादित्य, बैसवंशी राजा )—२४, ४४, ८३, १४४-१४६, १४८-१६२, १८०, १मम, २३म, २७३, २७६, ३४१। हर्षदेव (देखो सीयक परमार )।

हळायुध (प्रंथकार)---७४, १६१, २०६। हलीरा (हरीराय, सिंध के राजा द्याहिर् का पुत्र )---रद्भ । हशाम ( ख़ळीफ़ा )---२=६-२६० । हसन (ख़लीफ़ा )—२=२ । इसन गंगू ( देखो ज़फ़रख़ां ) । हस्तिवर्मा ( वेंगी का राजाः)-- १३१ । हारूं (सेनापति )-- २८४-२८४ । हिडिम्बा ( पांडव भीम की सी )—६६ । हीरोडॉरस ( प्रथकार )—५२ । हुएत्स्संग (चीनी यात्री )—११-१२, ४२, ४८, ५६, ८३, १०६, १२६, 182, 188, 189-18E, 148, 140, 14m, 240, 142, 168-हुमार्यू ( सुग़ल बादशाह )—३७१-३,१२:१: ह्विंक ( हुक, कुशनवंशी राजा )-- ६०, १२६-१२७ | हुशंगशाह (मालवे का सुबतान)---२१४। हेनरी मिडल्टन ( सर, इंग्लैंड का:पहला क्यापारी )-- ३३४ । हेसचंदाचार्य (हेंभचंद्र; हेंमाचार्य; प्रसिद्ध जैन विहान्)--१३, १६४; २१६, २२७, २४०, २४४-२४४, २४७। हैंदरअली ( माह्स्र का स्वामी: )---३३१। हैबतराय निवालकर (मरहटी सेना का एक अफ़सर )-- ३२४। हैवेल ( ई. बी., ग्रंथकार )---२३। हाकिन्स (कसान, राजदूत )-३३४। हाँग्सन् ( प्रथकार )—१२८ । हंसवेग ( राजदूत )---१५७ । हंसावली ( दाहिया शालियाहन की राग्धि) --- 3881

# ( खं ) भौगोलिक

### 괻

श्यकबराबाद ( देखो श्राग्रा )। अजन्टा (गुफ़ा)—१८, २६। श्रजमेर ( नगर )—२, ४, ४, ७, ८, १२, १३, १४, २०, २२, २३, २८, ३१, ३६, ६४, ७३, १३६, १४३, १७१, १८६, ११६, २१६, २३०, २३३, रेक्ष्ड, रेष्ठ७, २६६, २६७, २७२, २७३-२७७, ३०४-२०८, ३१३, देदे०, देदेश, देश्ह । ष्रजमेर-मेरवाड़ा ( प्रांत )—३, २४, २४। श्रजारी (गांव)-- १६६, २४४। श्रदकः ( नदी )---१७-१८। भट्र (गांव)—२२७। अस्पाहितवाङा (पाटन, नगर )-१६२, १६४, १६०, १६७, २३६, २४२, २४०, २४१, २४३, २६६, २६७, श्रनावाड़ा (गांव)--२४४। श्रन्प (प्रदेश )—११७। अनूपगद ( जसवा )—१। श्रनूपशहर (नगर)-14२। अपरांत (देश)--११८। श्रक्तगृानिस्तान (देश) — ४६-४८, ११०, २६१, २६३, ३०२ । श्रभीका ( खंड )—२८४, ३३३-३३४ । श्रमेरिका ( खंड )—३३३ । द्मयोध्या (नगर)---६०, १३०, २३६ ।

श्ररकाट ( आरकंट, नगर )—६० ३३७। त्ररंगांव--३४०। अरव ( देश )—३३, ३४, २८०, २८१, २८३, २८४, २८६, २६३, ३३३, 3841 श्रज्जैन गांव---३४०। श्रर्थूणा ( उत्यूणक, प्राचीन नंगर )--२१, २०७, २२७, २३१-२३३। श्रवेली ( पर्वत )--- ४। अर्डुद (देखो द्यानू)। अल्बेल्माल (देखो भीनमाल)। अलमोड़ा ( ज़िला )--१३२। त्रलवर ( राज्य )—२, ३, ४, ६, ७, २३ २४, २४, २७, ११२, १४६, १४२, १६१, १८४, १८७, २७१, ३१४, 3801 ग्रवसंदनगर (देखो प्रकेक्निरिड्या)। श्रातिपुरा (गांव)—१८७ । श्रलीगढ़ (टॉक राज्य का एक प्रमना) ध्रलीगढ़ (शहर)—३४०। श्रले के ब्रिया (श्रलसंद नगर, इस्कन्दरिया, नगर ) —१११, २८२, २८३ । श्रवध (ज़िला)---३, ६०, १३०, १६२, २७३, २७७, ३१६, ३३८, ३३६। श्चर्वती ( देखो उज्जैनं ) । शसई (गांव)—३४०।

भ्रह्मद्नगर---३१४, ३१८,३१६,३२**४**। श्रह्मदाबाद ( नगर )—८, २४१, २४४, ३३१। श्रहिच्छत्रपुर ( देखो नागौर )।

स्रा धाकरावंती ( प्रदेश )—११७ । श्राक्सस (वंद्र, नदी )-- ४२, ६१ । भागरा (भक्दराबाद, नगर)--३, ८, १०, ११२, २७४-२७७, ३१२, इर्१, इर्३, इइ१, इ४०-३४१ । भाषाटपुर (भाहाव, प्राचीन नगर)-२०=, ३१० । भारविक ( प्रदेश )—१३२। भादानका (देखो भर्वली)। ब्रानर्त ( प्रदेश )—११७, ११८, १८१। आंध्र (देश)—१८१। सानंदपुर (नगर)--२१३। **ब्रादू ( ब्रर्डुद, पर्वत )—२, ४, ६, ७, ६,** २०, २७, ४१, ४४, ७२,.७६, १६४, १६०, १६१, १६२, १६६, १६४-१६६, २०२, २०४-२०४, २३६-२३७, २३६, २४०, २४२, २४४, २४७-२४०, २५२-२४४, २७१, ३०%, ३४१ । ३१४, ३२१, ३२६। ष्मामरां ( गांव )---२४१। भारकट ( देखे भरकाट ) । म्रारगांच---३३४। ... कारा ( नगर )—१२४ । द्माचींशिया ( प्रदेश )—२६१ **।** 

द्यार्थीवर्त ( उत्तरी भारते )—१३२।

ब्रालोट ( क्स्बा )—२४६ । श्रासाम (ज़िका)—१२६, १३२, १४७ ! म्रासेर (क़िला)—२७४। श्चाहाइ ( देखो श्रावारपुर )। श्चाहोळे (गांव)—१४७। ग्रांवछदा ( गांव )---२७२ । झांवला (गांव)—२७१। इरावा ( ज़िला ) - ४, १६० । इपीरस ( प्रदेश )-- १०६। इलाहाबाद ( श्याग, नगर व ज़िला )-३४, १०४, ११२, १३०, १३४, ३३६, ३३६। इस्कन्दिरा (देखो श्रतेग्जेशिइमा)। इंग्लिस्तान (इंग्लैंड) - ३३४-३६, ३४२, 38g 1 इंद्रग्रस्य (देखो दिश्वी)। इंदौर ( राज्य }---४, ११७, ३२८, ३३०-इइ१, इ४२ । ईंडर ( राज्य )—३, २४८ । ईराक ( प्रदेश )— २८४ । ईरान (प्रदेश )—३३-३४, ४६, ४८, ६१, १४६, रदर-रद्भ, रद्भ, २६१, 399 l हेंदा वाटी ( प्रांत )---१६० । उ उचहरा ( उचेरा, राजधानी )-- १६० । वजीन ( अवंती, अवंतिका, नगर )--३४,

१०७-१०८, १३३, १८४, २०४, २१२, २१४, २१६, २२०, २२६, २२६, २४६, २८६, २६४; ३२६ ।

उड़ीसा (किता देश)—७०, 353, ३३७-३३८ । डांगियारा (गांव )—१०≈ । उत्तरापथ ( प्रदेश )—१३१ । उदयपुर ( नगर, राज्य )---२, ३, ४, ४-६, २१, २३, २二, `६३, १६१, १८६, २७२, ३१३, ३१४, ३१७, 333 l उदयपुर ( ग्वालियर राज्य का नगर )-२०६, २०७, २११, २१२, २१६-२१७, २२६, २२६, २४८ । उदयगिरि (पहाड़ )--७० । उदयगिरि (प्राचीन स्थान, ग्वालियर राज्य) - 3381 उदयसागर ( भीता )—६। उद्भांड ( उद्भांडपुर, वेहंद, राजधानी ) -- 385-388 1 उसरकोट (नगर)---२३७-२३८, ३११। उमान (ज़िला)—२८३। उत्यूणक नगर (देखो अर्थूणा)।

ऊ

कर्णी (कृस्वा )—२७३। कन (गांव )—२१६। कना (गांव )—१=२, २६७। कबरबाड़ा (प्रांत )—२४६। कंमटवाड़ा (प्रांत )—२३६। कर्जयंत (देखो गिरनार)।

पुरा (ज़िलां)-१३४। पुरिकेश (पुरश्, प्राचीन स्थान)-१३=। पुरिकेश (राज्य)-१३१। एशिया ( खंड )—३४४ | एशिया माइनर ( प्रदेश )—१८ ।

श्रो

मोरपाड ( प्रांत )—१४०। श्रोसियां ( प्राचीन स्थान )—१, २३७।

सं

श्रंकलेश्वर ( ज़िला )—१७६ । श्रंग ( देश )—४१ । श्रंभी ( गांव )—११७ ।

क

कच्छ (कच्छेल, राज्य )—३, ४, ११३, ११७, १३३, २४०, २४२, २६०। कटक (ज़िला)--७०, ३४०। कड़ी (गांव)—२४१, २४०-२४१, २४४। कण्सवा ( प्राचीन स्थान )—२४, १०८। कनखल ( भावू पर एक स्थान )--२४१। क्ज़ैरखेदा ( गांव )-३२६ । कन्नीज (नगर)---२, १४, ३६, ६४, To, To, 80, 138, 188, 148, 2 × 6-9 × 5, 2 6 9-9 6 5, 3 50-9 53, \ १८३-१८७, १८६, १६२, २४०, २६३-२६४, २७३, २७६, २६३-२६४, ३०४, ३०७, ३४४। कन्याकुमारी (तीर्थ) - ३३७। कपिलवस्तु ( नगर )—१३४ । कपिला ( नदी )--२२४। कमाउँ ( ज़िला )-- १३२ । कराइ ( प्रदेश )—३१६। करौली (नगर, राज्य)--२-३, ४, ७, 28, 28, 25, 393-3981

क्कोंटक ( तगर )---३६, १०८। कर्नुपुर--१३२। क्योट (क्यांटक, देश )--२०४, २०८, २११-२१२,२३१-२३२,३१६-३२०, ३३६ । कवेला ( मुसलमानों का तीर्थ )-- २८४। कत्तकत्ता ( नगर )—१६, १३२ ६३४, 330 | कल्याया ( नगर )—२४० । कार्किंग (देश)—१३, १०४, १८३, 152 1 कवर्षा (कृस्वा )---२६२ । कवात्तजी ( प्राचीन स्थान )—२२७-२२८। करमीर (कारमीर, राज्य)-४६, ६२, ७२, १०६, १२४-१२६, १४३-984, 940, 948, 798, 787, 218, 214 1 काठियावाद (देश)—१६, १०४, १०७, 111, 112, 114-114, 120, 122, 188, 142, 102, 152-१मर, २३६, २४२, २७३। काखोद (गांव)--= 1 188, 289 [ काबुख (नदी)—१४३। कामरूप ( प्रदेश )-- १३२। कामछी ( गांव )--१० । कासां (कामवन, प्राचीनस्थान)—२७, ६५। कायद्रां ( कासहद, नगर )---१३७-१६८, २०६, २४६-२१०, ६०८। कासी ( प्राचीन स्थान )--१०४।

काळागरा ( गांव )— २०१ । कार्लिजर ( नगर )—१४८, १८४, २६३-२६४, ३१४। काळिदी (देखो जसुना नदी) । कालीक्ट ( नगर, बंदरगाह )—३३४। काबीसिंध (सिंधु, नदी)—४, १११। काशी ( बनारस, नगर )-१०४, १२४, १३७, ३०४, ३०७, ३२८। काश्यर ( नगर )- १२४ । काष्टा (काठा, नगर )—२६२ । कासहद ( देखो कायद्रां ) । क्रासिमवाज्ञार ( नगर )---३३७ । काहाऊं (प्राचीन स्थान )—१३७। कांकरोखी (वैष्यावीं का तीर्थस्थान)--कांगदा ( ज़िला )--१६० । कांची (कांजीवरस्, नगर )—१३१। कांटेला ( गांव )---१४४ । कांतिपुरी--२६२। किनसारिया ( सिखहरिया, गांव )-- २६८, 2001 क्सिमान ( नगर )--- २५४। किराडू (गांव)--२०४, २०४, २३६, २४६-२४८, २१०। किरात (देश )--१८१ । किशनगढ़ ( कृत्यागढ़, नगर, राज्य )--३, ७-८, ३०४, ३१४। **इंड्र ( इक्रेश्वर, ज़िला )—११७ ।** कुचामरा ( क़स्बा )—==, १, २०४। कुद्पा ( ज़िला )—३४०। कुरु (देश)—२। कुरुचेत्र ( तीर्थ )---२६४ ।

कुरेठा (गांव)—१८६। कुर्देखा ( कस्बा )—३३६ । कुलूत ( देश )—१=३। कुशीनगर-१३४। क्रस्यलपुर-१३१। कुंतल ( देश }—१८३। कुंभतगढ़ ( किता )—४, =, २४=। कृष्णगढ़ं (देखो किशनगढ़)। कृष्णा ( नदी )—१३१, ३३० । केरत (देश)—१३१, १=३, २०= । केशवराय-पाटख ( गांव )—१ । कैर ( गांव )—२७० । कैलाश (पर्वत )-- २११। कोट ( गांव, भरतपुर राज्य )- १६१ । कोट ( गांव, जोधपुर राज्य )--२१६ । कोटा (नगर, राज्य)—३-४, ७, ८, १०, २३-२४, १०८, २०४, २२७, २६३, २७२, ३१४, ३४४ । कोटहक (कोटहा, गांव)—२४६ । कोठ्र (गिरिकोस्ट्रर, कोस्ट्रर, किला) --- 9391 कोडा ( ज़िला )-- ३३=-३३६। कोरेगांव--३२७। कोलायत (तीर्थ) - ६। कोलूखेड़ी (गांव:)--२६० । कोल्हापुर (नगर)—२२४-३२६, ३२८;। कोल्हार ( परगना )--३१६। कोसब ( उत्तर कोसल )-कोसल ( दिन्य कोसल )—१३०, १३१, | ग़ज़नी ( नगर )—२४२, २७२, ३६६-क्वोंडी (गांव)-२६१।

कौराळ ( राज्य )—१३१ | कौशवर्द्धन ( पर्वत )---२६३ । -कोंकरा (देश)—१९८, ११७, २१२, २४७, ३१८, ३३१ [ कंथकोट (कंघादुर्ग, कंदहत, किला)-280, 288 1 कंदहार (नगर)--=४, =४, ६६, १४३।

खड़गूरा (गांव)—२४६। स्रविषष्ट ( घाटी )—२०७, २३२ । खाहू ( गांव )—१। खानदेश—१०=, १४०, १७४, २७१, २३० । स्नानवा (रखस्थल )—३११। लालिमपुर—४१। खीचीवाडा ( ज़िला )—१८६ । खुरासान ( देश )—२६१ क्षेतड़ी ( क्रस्त्रा )—= 1 हैराड ( प्रान्त )—१६० । खोकंद ( नगर )—२६१ । स्रो≢रा ( गांव )—२४४ । खोजनखेड़ा (गांव )—२५६ । ख़ोतान (नगर )--१४, १२४। खंडवा ( नगर )—= । खंसात ( नगर, लाड़ी )-१, २११, ३३४।

२६३, . २६६, '२६८, ३००-३०४, ३०६, ३०८।

गननेर (गांव)—६। गढवा ( गांव )-१३७ । गड़वाल (ज़िला)-१३२। गड़ा ( गांव, भोपाल राज्य )--२६० । गढ़ा ( गांव, जसद्याराज्य, काठियावाद ) -1201 गया (तीर्थ)-१०४, १०६ । गागरीन ( किला )—=, २७२। शाका (गांव)-२४६। गांचार (देश )—२४, ४३, ६१, १३४, 188, 184, 144 1 तिरनार ( कर्नयंत, पर्वत )-- ७१, १००, 108' 330' 33E' 380' 588' २१४, २६४ ! तिश्वर ( गांव )--७६। गिरिकोट्ट्रर (क्रिका, देखो कोइर )। पुजरात (देश)—२, ४-४, १३, ४६, 48, 48, 100, 111-112, 114-190, 178, 122, 128, 182-188, 186-185, 145, 101, 102-204, 169-283, 284-२०१, २०४, २०६-२१२, २१८-२१६, २२१, २२३-२२४, २३२, २६८, २३६, २४०-२४४, २४८-नेद०, नेद्रहे, ६०४, ६०७, ६०८, \$10, 218, 27E, 281 1 गुत्तल (क्रस्वा)—१२७। गुदरसंदा (गांव )--२७३ । गुरुशिखर (भाव का सर्वोच शिखर) - १। गुनेर (देश)---२, ११, ६४, १४७-188, 141, 144, 186-165, 341, 3991 15

....

गुजंरत्रा ( गुजंरत्रासंदल, देश )— २, ४४, 180, 185, 190, 1 गुलवर्गा ( नगर )—३१७ । गुंदा ( गांव )—११६ । गोला ( नगर )---२४३ । गोगास्थान ( नगर )---२२३ । गोठ ( गांव )—१३६, २७०। गोठण (गांव )-१६०। गोदवाह (ज़िला)—२३६, २४६, २७३। गोदावरी ( नदी )- १३०-१३१, २६६ । गोधरा ( नगर )---१०, २४२। गोबी ( सरुमूमि )--११। गोमली ( बौद्ध संभाराम )—१६ । ग़ोर ( नगर )—३०४। गोरखपुर ( नगर )--१३७, २७१। गोलकुंडा ( नगर )---३२०, ३२४। गोहद ( नगर )--३४०, ३४२। गोहिलवाड़ (ज़िला)--२६७। गोंडवाना ( ख़िला )---१ । गौड़ (बंगाल, देश)-१४१, १४६, १२७, १६६, १८६-१८०, २०४, २७३। गौहाटी ( गौहाबाटी, ज़िला )---२७७ । र्गगधार ( नगर )--१४१-१४२ । गंगा ( नदी )—४४, ३६, १३२, १४२, 144 गंगाद्वार ( हरिद्वार )-9६६ । गंगानगर--१। रांबास ( ज़िला )---१३१ । ग्वालियर ( नगर, राज्य )—३, १, १º, ३६, ७३-७४, १३२, १३४, १३६, १४१, १४१, ११३, १७२, १७८्र १म१, २२६, २६३, २६७-२६म, २६४, ३२म-३२६, ३४०, ३४२।

### घ

घटियाला ( प्राचीन स्थान )—१४, १६६, १७० । घटियाली ( गांव )—२६६ । घाघ्रदोर ( देखो च्याघ्रदोर ) । घोघा ( नगर, बंद्रगाह )—३३४ । घोटावर्षिका ( घोटासीं, गांव )—३८४ ।

### च

चक्रकोट्य (क्रस्बा)—२६२। चटगांव-- ३३८। चांदवड़ (सातलवाड़ी, क्रस्बा) -- २६०। चांपानेर (गढ़)—द्रद्र। घांपानेर (क्स्बा)---२७३। चिकाकोल (ज़िला)-१३१। चिचलदुर्ग (ज़िला)—१०४। चित्तोड़ (क्रिका)—२, ८-६, ११, २७, ३१, ६४, ६६, ८२, ८८, १०७, व०द्य, ११०, ११४, १७१, १६३, २०८, २१३, २२०, २३६, २४२-२४३, २४१-२४८, २६०, ३०६, इ१३, ३१७ । चींच (देखो छींछ)। चीन ( देश, सज्य )--१६०, २६१ । चीनीतुर्किस्तान-५४। चीलो (गांव)---१ 1 चूरू (क्रस्बा)—१। चूनारगद--३११।

चेदि (देश )—६३, २०८, २११-२१२, २१७, २६७ ।
चेराई (गांव )—१७१ ।
चोड (देश )—२०४ ।
चोता (देश )—२०८ ।
चोरासी (परगना )—१४० ।
चंद्रगिरि—३३४ ।
चंद्रनगर—३३४ ।
चंद्रावती (नगरी)—२७, २०१, २०२ ।
चंपापुरी—२६२ ।
चंवळ (नदी )—४, ३४२ ।

# ন্ত্য

छ्तरपुर ( राज्य )—२३६ । छृबङ्ग ( गांव, टॉक राज्य )—३-४ । छृगपर ( गांव )—६ । छृग्तियेर ( कृस्वा )—२६१ । छृग्छ्य ( चींच, गांव )—२१२ ।

#### ਯ

जगदीशपुरी (पुरी, तीर्थ)—१६, १०४।
जगायपेट (प्राचीन स्थान )—७१।
जबलपुर (नगर )—१०४।
जसुना (यसुना, कार्निदी, नदी)—१,
१३८, २६२, २६४, २६६, ६४०।
जयपुर (नगर, राज्य)—२-६, १२,
२३-२४, २७, ३१, ३७, ३६, ६४,
६८-६६, १०४, १०८, १४२, १७३,
२६७-२६६, २७१, ३०४, ३३१
३३२।
जयसमुद्र (ढेवर, सील)—६।
जसद्या (कृस्वा)—१२०।

जसवंतगढ़ ( नगर )-- ३। .. जस्सोर ( क्रस्वा )—१३२ । बहाबपुर (क्रिका)—२७२। जितिगरामेश्वर—१०४। वाबोर ( किंछा )—5-१, २०, १८६, २०२, २०४, २४८, २४२-२४३, २७०, ३०६-३०६। जावर ( गांव )--७ १ नावरा (नगर)-२५६। जांगल ( जांगलू, देश: )-२, १४, २३८। जिजी (किछा)--३३७। जिरोहा ( गांव )-- २६१ १ जीतवादा (गांव)--२४६। जुनागढ़ ( नगर, राज्य )—१६, १३७ । ब्निया (गांव )--३७४। जेहूं ( नदी )--१२। जैसकमेर ( नगर, राज्य:)--२-४, ६, =, २४, ३४, वल, १४४, ३११, ३१३-3181 जोधपुर (नगर, शत्य)—१.६, ११, २०, रद-२४, २७, ६४, दद, ६४, ११७, 158" 380-382' 550' 3'65-१६६, १६८-१६६, १७१, १८८, १६०, २०४, २३म-२३६, २४०, २५६, २६८-२७०, २७३-३७४, २७६-२७७, ३११, ३१३-३११, इरश, इध्द-इध्ध। जोहियावार ( ज़िका )---२६४। जीगक् ( प्राचीन स्थान )— १०४ ।

· #

सावारापादन ( नगर, ज्ञावनी )—२१, २७, ६४, २१७। सावावाड़ ( राज्य)—३-४, ७, २३, २४, ६४, १०८, १४१, २०३। सावावाड़ (ज़िला, काठियावाड़)—२६७। संसापा (क्रस्वा)—६। संपाह्यावह (सपायथा का घाटा, युद्ध-६थज)—२२७।

Œ.

दिमासा (गांव)—२१०। देहरी (गढ़वाळ, राज्य)—२६८। दोहा (दोड़ा राज्यसिंह, ज़रवा)—५७, २१६-२६०। दोड़दी (गांव)—२१६-२६०। दोंक (नगर, राज्य)—३-१, ७, ११।

3

ठ्डा (नगर्)--२७४।

Ē

डवाणी (गांव )—२००.। डसोई (करवा )—२१४ । डसोक (गांव )—१६१ । डबाक (देश )—१३२ । डही (गांव )—२६० । डीप (करवा )—३२६, ३४१ । डीडवाणा (हेंड्वानक, करवा )—८-६, १४७-१४८ । ह्रंगरपुर ( नगर, राज्य )—२-४, ७, २४, २८, २०६, २२०, २३०, ३१०, ३१३। हेगाना ( गांव )—६।

द्वांड ( प्रान्त )—१४१ । देवर ( देखो जयसमुद्र ) ।

त

तचिशका ( प्राचीन नंगर )-१३४। तसुकोह ( तन्नौट, गांव )—२०४। तबरहिंद ( भटिंडा, नगर )--३०६। तमग्री (त्रवर्गी, ज़िला)—१६८, १७०। तराइन ( युद्धक्षेत्र )—३०६ । तस्रवादा ( क्रस्वा )—२५, २१८, २२०, 1885 तसई (गांव)-१६१। सहनगढ़ ( तवनगढ़, क्रिला) —३०८ । ताम्रलिप्ति ( तमलुकं, नगर )—१३४। सारागड़ (क्रिला)—म। ताल (गांव)—२७३। ताशकंद ( नगर )-- २६९ । तिछिंगाना (देश)—१। तिब्बत (देश)-१४४, १६१। तुमैन ( तुंबवन, गांव )- १३६। तुरुक (देश)—१८१। तुर्किस्तान (देश )-- १६, १४४, १६१। तुर्फ़ीन (देश)---२६१ । तोरावाटी ( तंबरावाटी, ज़िला )-- २६७ । तंजोर ( नगर )-- ३३६ । त्रवर्णी (देखो तमसी )।

त्रिगर्त (कांगड़ा, देश)—६४। त्रिपुरी (नगरं)—२०८, २१८।

थ

थमींपिली (रण्जेंत्र)—१। थराद (गाँव)—२६१। थाणेश्वर (नगर)—१४६, १४४-१४६। १४८, २३८, २४०, २७६, ३०१, ३०३, ३०६। थालनेरगढ़—२६६।

द

दिखिणाप्य (दक्षिया देश)—१३१ । द्धिमतिचेत्र (दाहिम प्रदेश )—११०। दमिश्क (नगर)--१८२, १८८। द्वारिका (तीर्थ)-१२६। दांता (नगर, राज्य)--२०२, २३७-२३८। दियोदर (गांव)---२६१। दिल्ली ( इंद्रप्रस्थ, देहली, नगर )— म, १० १३, २८, ६०, १०४, १३३, १४४, १७१, १८८, १६८, २२६, २४२, २४४, २६४-२६७, २७२, २६३-२१४, ३०३, ३०४, ३०७-३११, ३१४-३१६, ३१६, ३२१, १२४-३२४, ३२६-३३१, ३३४-३३६। ३३८-३४१, ३४३, ३४६ । हुबकुंड ( प्राचीन स्थान )—१६६ । देपालपुर—३१४। देवलेत्र ( देवलेत्र, गांव )--- २०० । देवगढ़ ( कस्वा )-1 । देवगांव--३४०।

देवागरी (राज्य )--३४, २४४, ३१७ । द्वपांटण ( वेरावल, नगर )---२४४ ! हेवराहा (गांव )--७४। देवराष्ट्र (राज्यं)-१३१। वेवल ( नंगर )---१८३, २८४-२८६ । द्वेवाितया (क्स्बा)--२७४। देवास ( दोनीं, राज्य )--- ४, २३८। देवीकोटा ( नगर )--३३६ । देवग्पुर---२४८-२४६। देखवाड़ा (गांव, खाबू पर)—१६६, २४२, २५१, २५३। देववादा ( देवलवादा गांव, काठियावादः) 1 035-देशयोक ( गांव )— १ । देस्री (गांव)--२४८-२४६। दोहद (क्रस्वा ) --- २४६। दोलतपुरा (गांव)--१८२। दोकताबाद (नगर)--३१६। बौसा ( प्राचीन स्थान )---२६८ ।

भ्रमेक (गांव)—३०८।

श्वरगांव—२६०।

श्वरगांव—२६०।

श्वरगांव—२६०।

श्वरगांव—२६०।

श्वरगांव—२६०।

श्वरगांव (श्वरगां)—२६०।

श्वरगांव (गुळा)—२६०।

श्वारवाद (जिळा)—१२७।

श्वारा (श्वरानगरी, राज्य)—१६३,
२०६, २०६, २१९-२१३, २१४-२१८,
२१६, २१८-२१६, २२४-२२८,
२१६, २१८-२१६, २२४-२२८,
१६८, २४८, २६८, ३८०।

श्वारापद्रक (श्वर्यांवद, गांव)—१८६।

धौड़ (गांव )-- २८ । भीतपुर ( नगर, राज्य )—२-३, ४, ७, 90, 28, 241 घीली (प्राचीन स्थान)--१०४। नगर (देखो ककोंटक नगर)। नगरकोट ( नगर )--३०३। नगरी ( मध्यमिका, प्राचीन नगर )-- रह 990-999, 9921 नरवरगढ़ (क्रस्बा )—२४६ । नरसिंहगढ़ ( राज्य )---१, २३८। नर्मदा (नदी)--१२६, १३१, १३८; १५७-१५८, २३२, ३२६। नलकच्छपुर ( नालछा, गांव )---२२६। नवकोटी ( मारवाद, देश )-- १६३। नवसर ( नीसर, गांव )--२०४। नवसारी ( कस्बा )-१४१, २४३, २४०। नजगिरी ( नरवर, नगर )-१ = । नागदा (क्स्बा)-१०। नागदा ( मेवाब का प्राचीन स्थान )---२७-२म, ३०म । नागपुर ( नगर )--- ६०, २१६, ३१७। नागरचाळ (ज़िला )--२४६। नागार्जुनी कोंद ( क्रस्वा, महांस )-७१ । नागार्जुनी (गुफ्ता )—१०६। नागोर ( अहिच्छन्नपुर, प्राचीन नगर )--२, ६, २३८, २६३, ३१०, ३२६। नागीद (राज्य)--१८७, १६०। नाडील (क्रस्वा)—१७१, १८६, १६४, १६८, २४१-२४२, २४४, २४७, २६६, ३०६।

·नाथद्वारारोड ( रेक्वे स्टेशन )—६ । नाथद्वारा ( कस्बा, वैष्ण्वों का तीर्थं )-नारलाई ( नाडलाई, नडुलाई, करवा ) नासिक (नगर)---१७, ७०, ११६१ नासिक-न्रयंबक (तीर्थ) --- २६६। निग्छिबा ( प्राचीन स्थान )-- १०४ । निषाद (देश)-११८। नीमाइ (ज़िला)--२६०। नीलि। रिं (पर्वत ) — ४ । नींबाज ( क्रस्बा )—१८६। नींबाहेंड़ा (ज़िला)-४। नेपाल (देश, राज्य)—१०४, १२८-१२६ १३२, १५७, १६१। मोहर (कृस्वा) — ६ पचपहाड़ (क्स्बा)-१०। पचभद्रा (क्रवा )—२, ५, ६। पटना ( देखो पाटलीपुत्र ) । पद्मावती (पेहोश्रा, नगर) - १३२, २६२। पन्हाला ( गढ़ )—३२३-३२४। परबतसर (कस्वा)—१। पर्व-पर्वत (पावागढ़, क़िला)--२२४। पलसाना (गांव)—६। पलाना (गांव)—म। पलायता ( क्रस्बा )--३१४। प्लाशिनी (नदी)—११म्। पलासी ( युद्धचेत्र )--३३७-३३८। पाटड़ी (गांव)---२६७। पाटण (श्रणहिलवाड़ा पाटन, बड़ौदा राज्य) --- 240-2481 पाटण ( क्रस्वा )---२६७ ।

पाटबीपुत्र ( पटना, प्राचीन नगर )—१८, ६०, ६६-१००, १०७, १३०, १३४-१३४, ३३८ । पाटोदी (गांव)- १८८ । पाणाहेंदा ( गांव )---२०७, २१४, २३१ २३२। पातालन् (सिंध)—१११। पानीपत ( रणचेत्र )—३११, ३२६, ं ३२६, ३३१। पारकर ( नगर )--- २३८ । पारबत्ती ( नदी )-- १ । पालक ( प्राचीन राज्य )—१३१ । पात्तनपुर (प्रह्लादनपुर)—३, २००, २४३, २६१ । पाली (क्रस्बा)—६, २४८, २७०। पालीघाट ( कस्बा )—१। पांडिचेरी ( नगर )-३३६। प्राग्ज्योतिष ( राज्य )—१४७ । प्राग्वाट् ( देश )—२ । पिद्योद्धा (भीत )—६। पिद्वापुर (पिष्टपुर )—१३१। विपलोदा ( क्रस्वा )--२७३। पिरावा ( ज़िला )—३-४। पिलानी (क्रस्वा) - २३। पीपरा ( गांव )-४। पीपितया ( क्रस्वा )---२२२। पीपाइ ( क्रस्वा )— १ । पीसांगण ( कृस्वा )--२३० । पुजटास ( नगर )---१२। पुरी (देखो जगदीशपुरी)। पुरुषपुर ( पुरुपावर, देखो पेशावर )। पुर्तगाल-( राज्य ) ३३३-३३४ ।

पुस्कर (तीर्थ)--- ७१,- ११४-११६, १८१, 3041 पूठोली ( गांव )—६५ । पूना ( नगर )--११६, ३१८-३२०, ३२६-३२७, ३३० । पेथापुर (क्रस्बा )—२६१ । पेशावर (पुरुषावर, पुरुषपुर, नगर)-१०४, १२६, १३४, १४३, २६३-5881 पेहवा (पेहोस्रा, प्राचीन नगर)- १८२। पैलेस्तान ( देश )-- २८२। पोइछा ( क्रस्वा )---२६१ । पोरबंदर ( नगर, राज्य )--२४४। पंताब (देश )—३, ४६, ४६, ६६, १६०, ११३, १२४, १२६, १४४-१४४, १४७, १४८, १६०, २६४, ३०३, ३१२, ३१४। मसापगढ़ (नगर, शाज्य )---३-४, ७, १८४, २०५, ३१३। मथुदक (पेहोश्रा, प्राचीन नगर)--- २६४ । प्रशासपादन ( तीर्थ )---२१७। प्रयाग (देखो इलाहावाद)। प्रहत्तादनपुर (देखो पालनपुर)। फ

कृतिहाबाद ( युद्धकेत्र )—== ।
फ्रााना ( देश )—२ १ ।
फ्राटन ( क्रस्वा )— २ ३ = ।
फ्रारेस ( क्रारिस, ईरान, देश )—४२,
१=४ ।
फ्रीरोज़कोह ( त्यर )—३०४ ।
फ्रांता ( क्रस्वा )—== ।

फूलिया ( क्रस्बा )—३। फूांस ( देश )—३३१-३३७।

đ

वक्सर ( युद्धचेत्र )—३३८ । बस्तगढ़ (क्रवा) - २३८। बरादाद ( नगर )--२८४, २६१, २६३ । वघेरा ( गांव )--२७ । बघेल ( गांव )—२४८। बन्नेलखंड ( प्रदेश )—१३०, २२६। बदा दीबदा (गांव)--२४१। बड़ौद्रा ( नगर )—=, १०, १४०, १७६-100, 289 1 बदौदा (वागइ की राजधानी)-- २८, २१२, २३३ । बदनोर (क्रस्वा)—१८, १६०। बनारस (देखो काशी)। बनास ( वार्णासा, नदी )—४, ११६ । मबेरा ( प्राचीन नगर के खंडहर )-3041 बवेरा ( गांव )-- ३०४। बयाना ( नगर, युद्दक्षेत्र )-१०, ८०, १४१, २६४, ३१२। बरावर ( गुफ़ा, गया के निकट )-9 ०४ । बरुगज़ (देखो भड़ोंच)। बरुड ( देखो भड़ींच )। बद्वान ( ज़िला )---३३८ । वर्जी (गांव)—१२, २४। वसम् ( नगर )—१८, ८४ । वसूचिस्तान ( देश )--- ६६, १३३ । बसीन ( नगर )--३४० । बहरिसद ( क्रस्वा )-- २८६।

बहावलपुर ( नगर, राज्य )—३, २६४। बाकट्रिया (बलख़, देश)-११०। षाघल (राज्य )---२३ । बादी ( क़स्था )---१०। बाड़ोली ( प्राचीन स्थान ) - २६, २८। 940, 280 1 षाबरियाबाद ( ज़िला )---२६७ । बारडोली (कस्वा)--१४०। बारां ( क़्रवा )---१० । वार्णासा (देखो बनास नदी)। बालापुर ( ज़िला )--३१६। बालासोर ( नगर )-३३४। षाली ( गांव )—२४८, २७०। बालेरा ( गांव )—२४१ । बालोतरा (कृस्वा )—६। वाहदमेर ( प्राचीन स्थान )--- १, २३०। बांकीपुर ( नगर )-- १ । बांदीकुई ( नगर )—= । बांसदा (नगर, राज्य)--२६०-२६१। बांसवादा (नगर, राज्य)—२-४, २१, २४, २८, ११४, २०६, २१२ २१४-२१४, २१८, २२०, २३०, 5351 ब्राह्मण्याबाद (नगर)--रम६। विदूर (कृस्वा )—३२८। बिरवा-हथौरा (कृस्त्रा )--२७१। विलसंड ( विलसंड, क्स्वा )--१३४ । बिलारी (ज़िला)—३४०। बिहार (देश)—६६, १०४, १३०, १७३, ३१४, ३३७-३३८ । विभ्यादवी ( बंगल )- १४७।

बीकानेर ( नगर, राज्य )-२-४, ६, ५-६, २३-२४, ३७, ४८६, २६४, **335-338** | बीजापुर (कृस्बा, राज्य)-१४७, ३११-३२०, ३२४। बीजोत्यां (क्स्बा)--२१६, २३६, २३८। बीख्टंकनपुर--१६०। बीलाड़ा (कृस्बा)—१ । बुख़ारा ( नगर )—==४, २६१, २६३। बुचकला (गांव)--१८१। बुलंदशहर (नगर)---२७१-२७२, २६४ बुंदेलखण्ड ( प्रदेश )--१४७, १८७, २३५। बूंदी (नगर, राज्य)—३-४, ७,२४,२६०, **333-338** | बेटमा (गांव)—२१४। बेरावल (बंदरगाह)—२५४। बेरी ( गांव )--- २३८। बेंगटी ( गांव )---२३८-। बैसवाड़ा ( ज़िला )--१६२ । बोर्नियो ( द्वीप )- स्म । बंग (देश)--- ४१, १८१। बंगलोर ( नगर )-३१६। बंगाल (देश)—१६, ७४, ६०, १३३, १३४, १४६, १४८, १७६, २७३, ३०४, ३१४, ३१६, ३३६ ३३८। बंबई ( नगर )—३, म, १०, १६, ६म, 108, 405, 170, 180, 180, २७१, २८३, २८६, ३३४। बंसखेड़ा (गांव)—१४६। ब्यावर ( नगर )—३३ । डयास ( नदी )—३४३ ।

महागिरि ( झस्वा, साइसोर राज्य )— १०४। महापुत्र ( नदी )—१३२। स्म

भटनेर ( हुर्ग )--- इ १० । संदिंखा ( नगर )--- ६, २६२, २६४। मदौँच ( भृगुकन्छ, बरुगज़, नगर ) --- 88, 68, 335, 388-349, १७६, १७६, २२४, २५३, २५६ । भद्रेश्वर (क्रस्वा)—२४६, २५२। मरतपुर (नगर, राज्य)---१-३, ७-८, 90, 78, 78, 44, 88, 997, ं १४१, १६१, २६४, ६३१, ६४१। भराखा (गांव)--२११। भारिया ( क्रस्वा )--३००। साहुँद ( गांव )---२४८। साद्रवा (गांव ) २६१। भादरा ( क़रवा )—६ । भिटारी (कृस्वा )-- १३६। सियाय ( राया, क्रस्वा )—१६०, २४८ l मीनसाज (भिद्यमाज, श्रीमाज, अजुबेल-सावा, नगर )—8, ११, २०, ४४, दश्चिर, १४७-१४०, १६२-१६४, १७२, १७४-१७६, १७८, १८०, ब्रम्ह, ब्रह्म, द्रष्ठह, क्ष्ठ०, ब्रह्म । मुंडेल ( गांव )---२३६। भूदान ( राज्य )-- १४४। भेराघाट ( क्रस्बा )---२१७ । भेजसा (विदिशा, प्राचीन नगर)-

1355

संसरोडगढ़ (क्रिका)—१।

43

भोजपुर ( क्रस्वा )—२१४ । भोपाल ( नगर, राज्य )—१०४, १३४, २१४, २६० । मोमट ( श्रांत )—२४, ६४ ।

ब

सक ( झावनी )---१। मक़दूनिया (देश)-१०६। मकराणा (कृस्वा )---=-६। मकरान (प्रदेशं )---२८४-८५ । मकावल (गांव)-१३३। मका ( शुराजमानों का तीथे )--२८१, २५४, ३०० । भगध (देश)---१०, २३, ४१, ६७-**독도 )** मळ्जीपहन ( नगर )---३३४ । मत्स्य (देश )—२, ६४-६४, ६७-६८, 353 1 सथवार ( क्रस्वा )---२३५ । सथुरा ( नगर )—२, १०, १२, १३, वद्ग, २४, २७, ४व, ६०, ६४, ७१, ११२-११४, १२४-१२७, १३४, १८४, २६२, २७२, २६४-1 335 मदीना ( गुसलसानों का तीर्थ )-- २५१, 500] मद्रास (नगरं)-१६, १०४, १३१, दे ३४-३३७ । संघुकरगढ़---२१६। सध्य प्रदेश--१४८, ३६२। भव्य भारत (सालवा)--१४६, १७३, २७३।

मध्यमिका (नगरी, प्राचीन स्थान)-२, ११, २४, इद, ११०। मन्कुंवार (गांव) - १३४ । सर (देश)---२, ११७, १४७, १७०, 150 l मजबार ( प्रांत )-- ३३४। मलय (पर्वत )--२११ । मकेटिया ( प्रदेश )---१८। महाकांतार ( देश, जंगल )-121। सहानदी-१३०। महाराष्ट्र ( देश )—४२, ४६, ४६, ११०। महावन ( क्रस्वा )--- २, ६४ । महिकांठा ( प्रांत )—४, २३३, २३८, २६१। महीदपुर---३४२ । महेन्द्राचल ( महेन्द्र पर्वत )--६२, १४४, 1441 महोबा ( नगर )—८७, १८४, २४४ । माहसोर ( शज्य )-१०४, ३३६। माचेदी ( माचादी, गांव )--१४२, 2941 भारगांव-६०। माड ( जैसलमेर राज्य )---२-३, १७० । माधोपुर सवाई (जयपुर राज्य)—६-901 मानसरोवर (तालाब)—६४। मान्यबेट ( माळबेड, राठोड़ों की प्राचीन राजधानी )--२०७ । भारवाद ( मरुवाद, राज्य )—२, ८, 18-14, 14, SS-58, 118,

140, 168, 108, 155-158, १६१, १६८, २३८, २४२, २७६, रमर, ३१६, ३४३। मारवाद अंक्शन (स्तारची, रेल्वे स्टेशन) 106=3---मारोठ ( गांव )-- १४८, २६६-२७०, मालव (प्रदेश )—३, १३६, १८६ । माजवा (प्रदेश )—१६, ६१-६२, ५२, 300-305, 334-330, 327-१३३, १३६, १४४-१४६, १४८; १४४-१४६, १७३-१७६, १७६-150, 158, 180-181, 188, २०४-२०५, २०५-२०६, २१४-२१६, २१८-२२२, २२४, २२६ २३२, २३४-२३६, २३८, २४१-२४४, २४७-२४८, २४३-२४४, २६२, २७३, २८६, ३०४, ३१०, ३१४-३२६, ३२८-३३०, ३४४ ६ मालागी (परगना )--२, २७० । मावली जंक्शन ( रेल्वे स्टेशन )-- । मास्की (प्राचीन स्थान)-१०४। मांगलोद ( गांव )- १३६, २७० । मांडल (क्स्बा)--२४७ ! भांडलगढ़ ( मंडलकर, दुर्ग, मेवार )- ४, म, २१, २२३, २६०, २७१, 1 805 मांडू ( मंडप दुर्ग, मंडपिका, माखवे की राजधानी )---२२४, २२७-२२६, २३०, २४६, ३१० । मांघाता ( गांव )--२२६ । मिटांब ( प्रदेश )-- १८ ।

मिद्नापुर ( ज़िला )- ३३८ । मिसर (देश)—१०४, १०६, २५२, २८४, ३३३। मिहरोली (गाँव)--२६६। मीरत ( प्रान्त ) —३१७ । सुकुंद्रा (घाटा )—३४१ । सुंहक (गांत्र)—२४३। मुंहावल (गांव)--२७३। सुद्गिगिरि ( सुंगेर, नगर )-१६६, १८६, ३३८। सुंदियाङ ( गांव )—२३८ । सुधोल ( राज्य )—३१८ । मुरता (देश )—१८३, २१० । मुखतान ( प्रदेश )--२६२, २६६, 3061 मृंदवा ( क्रस्वा )—१ । मेकल (प्रदेश )-१५३। मेबतारोड (रेल्वे स्टेशम )---१। सेदता शहर ( मेडंतकपुर, जोधपुर राज्य ) --- 8, 94= t मेद्रपाट ( देखो मेवाइ ) १ मेदिनीपुर (ज़िला)-१३५ । मेरठ ( शहर )-- १८४, २६४। मेवाद ( मेदशट, प्रदेश )--- २, ४-६, म, २१, २४-२७, ३६, ३६-४०, ६२, ६४, ८६, ६१, ६८, १०७, | यसुना (नदी, देखो असुना )। 190, १८८-१८६, १६६, २०८, २१७, २२०, २२७, २३०, २३३, २६८, २४१, २४३, २४७, २४८, 🚉 नान (प्रदेश)-- ३६, ११०। २४६, २६०, २६७, २७१-२७३, २६०, ३०४, ३०४-३०८, ३१०, विल्रबुर्ग (नगर)--२६३।

1 585 मेवात (प्रदेश)---३१२। महरोली (गांव)-- १३३। सैनाल ( प्राचीन स्थान )—२८ । सँगलगढ़—२६०। मोदेश (कृस्बा)---२६७। मोंरगोमरी ( ज़िला )--२६४। संगतानक (संगताना गांव)—१४८, 1 335 मंदप दुर्ग ( देखो मांह )। मंडिपका ( देखो मांडू )। मंडलकर ( देखो मांडलगढ़ )। मेंडोवर (मंडोर, मांडव्यपुर, महोबर, मारवाद की प्राचीन राजधानी )-8, १६४-१६६, १६८, १७२, १७६, १८१, १८६, १६०, Rom ! मंदसौर (नगर)---६२, १२७, १३१, 189-182, 184, 144-148, 1881 मैसूर ( नगर )-- २१६ । य याष्ट्रिप्रह (स्थान )--११७ १ यारकन्द ( प्रदेश )--१२४ | यूरोप ( खंड )---३३३, ३३६।

₹

रण ( रोगिस्तान )---२६७, २६६। रण्थंभोर ( रण्स्तंभपुर, दुर्ग )—८, २२७-२२८, २६६, २७४, ३०७-308, 338 I रतनगढ़ (रेवंबे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 13-रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य )--२४८। रतलाम ( नगर, राज्य )— म, १० I रमठ (देश)-१८३। राजगढ़ (क्रिला, अलवर राज्य)—१४२। राजगढ़ ( राज्य, मध्य भारत )—२३६, २३८। राजनाद ( ठिकाना, अजमेर प्रांत )-२७३ । राजन्य ( देखो शूरसेन देश )। राजपुर घाट--३४२। राजपुतानां (देश)-१, ४६, ४६, ६१, ६२, १४६-१४६, १६१, १६४, १७३-१७४, १७६, १८१, २०४, २३६, २४७, २६३, २६८, २७१-२७३, २८०, २८३, २८६-२६०, २६४, २६६, ३०४, ३०७, ३०६, **६११-३१४, ३१६, ३२२-३२३,** ३२८-३३२, ३४१, ३४६। राजशाही (ज़िला)-१४७। राजससुद्र ( सील )—६। राजोर ( राजोरगढ़, राज्यपुर )-२७, १४६, ११२, १७६, १७८, १८४, 1501 राग्विवादा (गांव)—६। राष्ट्रगंज ( देखो शुजावपुर )।

राताकोट (गांव)---२३७। राधनपुर (राज्य)--१७७, २४३। रान ( राण, देखो भिणाय ) । रामधुर ( राज्य )--३६। रामपुरवा ( प्राचीन स्थान )---१०४। रामधुरा ( ज़िला )—३१४। रामसर (रामासर, भंबासर, अजमेर)-२३०। रामेश्वर ( तीर्थ, ग्वाजियर राज्य )---१। रायगढ़ (शिवाजी की राजधानी)--३२२-इर४। रायचूर ( ज़िला )—१०४। रायपुर ( तहसील )-१२७। रायसिंहनगर (रेल्वे स्टेशन, बीकानेर रांज्य) -- 8 1 रायसेन (मालवा।)--= । राहतगढ़ ( मानवा )--२२७। रीवां (राज्य)---२६०-२६१। शींगस ( रेखे स्टेशन )—१। रुमिनीदेई ( प्राचीन स्थान )-108 । रूपनगर ( ठिकाना )---२४६ । रूपनाथ ( प्राचीन स्थान )--१०४। रूगकोट (गांव)--२३८। रेवा ( नर्भदा, नदी )--२२४ । रेवाकांठा ( एजेंसी )--१४०, २६१ । रेवाड़ी (रेवेवे स्टेशन )-- म। रोहिंसकूप ( प्राचीन स्थान )---१७० । रंगून ( तगर )--३१६। त्त

जमग़ान ( प्रदेश )—२६२ । जसवारी ( रेणचेत्र )—३४० । स्ताट ( देश )--१४८-१४६, 144, १६३-१६४, ९७६, १८२, २०८, 290-299, 280, 280 1 सादनूं ( रेवेचे स्टेशन )—६। लावा ( ठिकाना )-- ३। कावा (देखो सरदारगद)। कास ( काछ, गांव )--२४८। लाहोर (नगरं)--६३, =०, =६, २६२, २१४, ३०२-३०४, ३०६, ३०८ । बिस्यन (नगर, पुर्तगाल की राजधानी) -- ३३३ 1 लुगावादा (राज्य)---२६०। लूंची (सागरमती, नदी )--- १। लूंयाकरनसर (रेलवे स्टेशन, वीकानेर राज्य) -51 लूणी (रेल्वे स्टेशन)—१। क्षोरिया (भ्ररराज, रिया; लोरिया नवंदगढ़, मिथया, प्राचीन स्थान)--१०४। लोहावट (रेल्वे स्टेशन)- १। नोहित्य ( ब्रह्मपुत्र, नदी )---६२, १४४, ११३। बंफा ( सरंदीप, सिंहबद्दीप, सीलोन )-२८४-२८४, ३३४ । संदन (इंग्लैंट की राजधानी)-194, २१४, २४४ ।

व

घरपद्रक ( बड़ोदा, वागड़ की पुरानी राज-धानी )—२१२ । घटणाण्यमंडल (प्रांत )—१७० । वद्रमगर—२४ :

चढ़वाण ( राज्य )—१६२, १६४, १८३ । वर्णी ( गांव )—१७७ । वत्स (देश)---१८१। वरगाक ( गांव )---२४० । वर्माया (गांव)--२०१। चलभी ( चलभीपुर, चळा, काठियावाइ ) -82, 350, 904-9061 वस (देश)—२, १६८, १७०। यळा (देखो वलमी )। धम्बेरा (धम्बेरक, यवेरा, शेखावाटी का प्राचीन नगर )--३०४। वसंतगद ( प्राचीन नगर )---१६४। घागड़ ( चार्गट, प्रान्त )--२, २०४-२०७, २१०, २२०, २३०-२३३, २३४, २३६-२३६, २४४। वाघली (गांव)—१०८। वामनस्थली ( वंथली, काठियावाद )-२४२, २४४। वांढीवाश ( युद्धचेत्र )--- ३३७ । व्याघ्रवश्ची ( यथेज, गांव )---२५२। विजयगद ( दुर्ग )---१४१, २६४। विदर्भ ( बरार, देश )--१००, १८१। विदिशा (देखो भेजसा)। विराट ( वैराट, नगर )---२, १२, १३, EE-88. 908 1 विध्याचल ( पर्वत )-- १६, १३२ । वीगोद ( गांव, मेवाद )---- । घीरपुर ( गातोब गांव, मेवाब )--२४०। वेरावत (काठियावाड़ )--२४१, २४४। बेहंद ( देखो उद्भांदपुर )। वेंगी ( देश )-- १३१ ।

वैशाली ( लिच्छिनियों की राजधानी )— १२८, १३४ । क्याझदोर ( वागीदोरा, प्राचीन स्थान )— २१२ ।

## श

शक ( झीप )-- १३२ । शकस्तान (सीस्तान, ईरान का एक अंश) शाकल (नगर)—६१, १४१। शाकंभरी ( देखो सांभर )। शाइपुरा ( क्रस्बा )—३, २४ । शाहबाज़गढ़ी (प्राचीन स्थान )--१०४। शाहाबाद ( ज़िला )—१०४। शिमला---६, २३८। शिव (परगना, मारवाङ् )--- २ Ì शुजातपुर ( रागूरांज )--३२६। श्रुरसेन (देश)---२, ६८। शेखावाटी ( शंत )—३, ६, २४, २७, १४८, १७३, २६४। शेनशन (प्रदेश, चीनी तुर्किस्तान)-११। शेरगढ़ ( क्रस्त्रा )---२६३ । श्रावस्ती ( नगर )--१३४, २७३। श्रीगंगानगर (रेल्वे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 13-श्रीनगर (क्स्बा, अजमेर प्रांत)—रेण्ड । श्रीमाल (देखो भीनमाल )। श्रम् ( देश, उत्तरी गुजरात )-११७, 180 1

## स

सचीन (राज्य)-१४०। सतपुदा ( पहाद )—४। सत्यपुर (सांचोर, कृस्बा)-२४० १ सतक्रज (नदी)--१७३, २६४। सतारा (सितारा, नगर)--३१७, ३९.६, ३२४-३२८। सतासी (गांव)--२७१ । सनोड़ा (गांव)--२६०। सपादलच ( सवालक, सांभर, राज्य )— २, २२३, ३०८। समतद ( देश )--१३२ । समथर ( राज्य, बुंदेंबाखंडः )- १४७० । समदरदी (रेल्वे स्टेशन) - १ । समरकंद ( नगर )---२६१ । सरदारगढ़ ( लाचा, ठिकाना )-- २७२ । सरदारशहर-8। सर्राहेंद ( देश )---२६२ । सरूपसर ( रेवें स्टेशन )— है । सरंदीप (देखो लंका )। सलूंबर ( ठिकाना, मेवाइ )— ८६ ४ सवालक ( देखो सपादलच )। सहसराम ( प्राचीन स्थान )-१०४ ह साकल ( नगर, पंजाब )-१११ । सागर् (ज़िला, मध्य प्रदेशः)—१३म। सागर (क्रस्बा)--३१७। सागरिंडस् ( सागरद्वीप, कच्छ्र )—1 १.१% सागरमती ( देखो लूणी )। सादुत्तपुर ( रेल्वे स्टेशन )—१ । सावरमती ( नदी )-- ११७-। सामोली (गांव)-- ६१।

```
सारनाथ ( प्राचीन स्थान )-१०४,
     130-1341
सावर ( ठिकाना )---२६६, २७४ ।
सांची (प्राचीन स्थान )---१०४, १३४।
 सांचीर ( ज़िला )---२४०, २७० ।
स्रांभर ( शाकंभरी, ज़िला )--- २, ४, ८,
    १७३-१७४, २१२, २१४-२१६,
    २४०, २४३, २६४, २६६, २६४,
    २६६, ३०४, ३०८।
सिजिस्तान ( प्रदेश )--- २८४।
सिग्यहिंदया ( देखो । क्रेनसरिया )।
सितारा ( राज्य, देखो सतारा )।
सिद्धपुर ( नगर )---२४० ।
सिद्धापुर ( प्राचीन स्थान )--१०४।
सिरपुर--१२७, १३०।
सिरवाणिया ( गांव )-१११।
सिरोही (नगर, राज्य)---२, ४, ७,
    २४, १६६, १८६, २०१, २३६,
    २४८, २७०, ३१०, ३१३-३१४।
सिरोंज ( ज़िला )—३, ४।
सिवा ( सेवा, गांव )—१४७-१४८।
सिवाना ( शांव )---=, २७०, ३०६।
सिंघ (सैंघव, देश)—३, ८६, १०, ११,
    930, 990, 924, 984, 94m,
    १६४, १७१, १६१, २३७, २४२,
    २१७, २८०, २८४-२८१, २८६-
    280, 288, 203, 2081
सिंधु ( नदी )—४२-४३, ६६, ११७,
    144 1
```

```
सिंधुराजपुर ( राज्य )— २०४।
                                      सिंबुसौवीर (सिंघ श्रीर उससे मिला
                                          हुआ सौवीर देश )-- ११७।
                                      सिंहक ( द्वीप )--- १३२ ।
                                      सीतामक ( राज्य )---१।
                                      सीरिया ( प्रदेश )--- ६६, १०४, १०६,
                                          रदर ।
                                      सीयडोनी ( प्राम )---१८३ ।
                                      सीरीन ( प्रदेश )---१०६ ।
                                      सीलोन (देखो लंका)।
                                      सीस्तान ( शकस्तान )---२६१ (
                                      सुजानसङ् ( रेलवे स्टेशन )-- ६ ।
                                      सुदर्शन ( तासाव )--- ११-१००, ११८।
                                     सुमात्रा ( द्वीप )—१=, ३३४।
                                     सुरजी ( गांव )--३४०।
                                     सुराष्ट् (सौराष्ट्र, सोरठ, दक्षिक्षी काठियावाद्)
                                          —₹9, १००, १११, ११७-११<u>=</u> [
                                          १७७, २४०, २४४, २१०।
                                     सुवर्णसिकता ( नदी )-- १ १८ ।
                                     सुहागपुर ( ठिकाना )---२६१ ।
                                     सुहावक (राज्य)—२६१।
                                     स्रत ( क्रिका )--१४०, २८६, ३३४।
                                     सूरतगढ़ ( कृस्वा )—६ ।
                                     स्थ ( राज्य )--२३८।
                                     संठोलाव ( गांव )—३१४।
                                     सेहवान ( नगर )---२८६ !
                                     सैंघव (सिंघदेश)—१८१, २६०।
                                     सोनपुर-१३१।
                                    सोपारा ( प्राचीन स्थान )---१०४, ३१८-
                                         1385
सिंडु (सिंध, कासीसिंध, नहीं )---१११। सोमनाथ (तीर्थं )---२४२, २६६-३००।
```

सौवीर ( देश )—११७ ।
सौंथ ( राज्य )—२३३ ।
सौंदणी ( सौंदनी, गांव )—६२, १४३ ।
सौंधवाड़ा ( ज़िला )—१६० ।
संगमनेर ( तीर्थ )—३२४ ।
संबलपुर—१३० ।
स्टेपी ( रेगिस्थान )—४२ ।
स्वात ( प्रदेश )—१३४ ।

# ₹

हड्डाला (गांव )—१८३।
हथुंडी (देलो हस्तिकुंडी)।
हलुमानगढ़ (भटनेर )—६।
हरदोईं (ज़िला )—२७१।
हरसोड़ा (गांव )—२६६।
हरसोड़ा (गांव )—२६६।
हरिहरपुर—३३४।
हर्षनाथ (प्राचीन पर्वतीय मंदिर, शेलावाटी)
—२७, १७३, १७८, २६४।
हल्दीघाटी (युद्धस्थल )—२६७।
हस्तिकुंडी (हथुंडी, प्राचीन स्थान )—
१६२, २३६।
हाथमो (प्राचीन स्थान )—२७।

हाडोती ( प्रांत )--२४, २७२। हारवर्ड ( नगर )-१४। हांसी (ज़िला)--२७२, ३०३, ३०४। हांसोट ( गांव )---१७६। हिन्दुकुश ( पर्वत )-- १ १०-१ ११, १२४। हिन्दुस्तान ( भारतवर्ष, देश )-४२, १६, 333, 944, 388, 240, 243. रमर, रमह, रहर-रह४, ३०१-३०२, ३०४, ३०७-३०८, ३१०-३११, ३१३, ३१६-३१७, ३२६, ३३०, ३३३-३३४, ३३६ । हिमालय (पर्वत )—४, २६, ६२, ६न, हह, १३२, १४४, १४३ । हिरात ( प्रदेश )—३०४। हिसार (ज़िला)—६, २६४। हिन्द (हिन्दुस्तान)--२=४, २१३। हुगली ( ज़िला )—३३४। हैदराबाद ( सिंघ, नगर )—६ । हैदराबाद ( दिच्या, निज़ाम राज्य )-२६, ३३६, ३३६। होल ( गांव )—३३० । होशियारपुर ( ज़िला )--३३० । हंगेरिया ( प्रदेश )---४२ ।